



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

111995

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

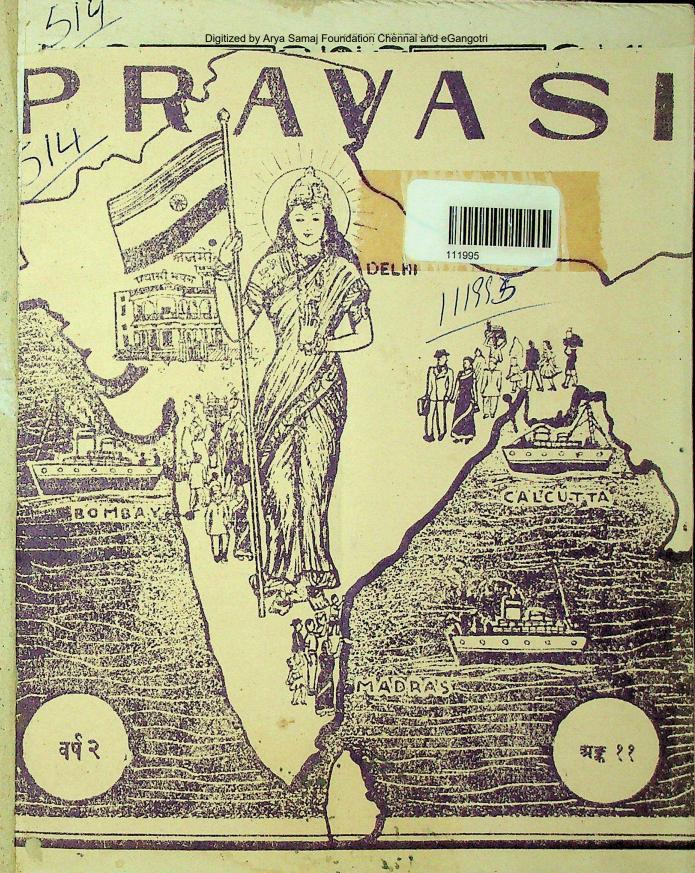

of Hindi, as Lingua Indica, as well founded the Hindi Pracharini Sabha as, his solid contribution to the and Hindi School at Newcastle,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

| For Foreign Countries                    | 311. ZU |
|------------------------------------------|---------|
| Advertising Rates                        | Rs.     |
|                                          |         |
| Full Page: One Insertion                 | 50      |
| Six Insertions                           | 270     |
| Twelve Insertions                        | 480     |
| Half Page: One Insertion                 | 30      |
| Six Insertions                           | 150     |
| Twelve Insertions                        | 270     |
| Column's One Inch: One Insertion         | 5       |
| Twelve Insertions                        | 40      |
| Second and Third Covers 50 per cent extr | a       |
| Fourth Cover 75 per cent extra.          |         |
| All correspondence should be address     | sed to  |
| BHAWANI DAYAL SANNYAS                    | ,       |
| "The Pravasi" Office, Pravasi Bhaw       | an,     |
| Adarshnagar, Ajmer, India.               |         |

### प्रवासी

(दान्नग्र और पूर्व अफ्रिका, ब्रिटिश और डच गायना विटिश वेस्ट इएडीज, मोरिशस, फिजी आदि विदेशोंके सिवा सारे हिन्द्रशानमें प्रचारित )

वार्षिक मूल्य

हिन्दुस्थानके लिये १०) रुपया।

| विदशाक लिय २०) शिलिङ्ग ।    |       |
|-----------------------------|-------|
| विज्ञापनका रेट।             | रुपया |
| प्रा पक्षा एक वारकी छपाई    | 40)   |
| छः वारकी छपाई               | २७०)  |
| बारह वारकी छपाई             | (628  |
| भाधा पन्ना एक वारकी छपाई    | 30)   |
| छः वारकी छपाई               | 140)  |
| बारह वार की छपाई            | २७०)  |
| कालमका एक इंचः एकबारकी छपाई | ريا   |

80) दूसरे और तीसरे कवरकी छपाई ५० प्रतिशत और चौथे कवरकी छपाई ७५ प्रतिशत अधिक। सर्व प्रकारका पत्र व्यवहार इस पतेसे करना चाहिये-

बारह बारकी छपाई

भवानी द्याल संन्यासी, "प्रवासी" कार्यालय, प्रवासी-भवन, भादरानगर, अजमेर, हिन्दुस्थान ।

# प्रवासी-पुस्तक-माला।

#### (१) अब्दुल्ला इस्माइल काज़ी।

दक्षिण अफ्रिकाके प्रसिद्ध भारतीय नेता स्वर्गीय अब्दुछा इस्माइल काजीका सचित्र जीवन-चरित्र। इसके लेखक हैं श्री भवानी द्याल संन्यासी और भूमिका-लेखक बम्बईके वर्तमान गवर्नर राजा महाराज सिंह । मुल्य केव-ल एक रूपया । पुस्तक अंग्रेजीमें है ।

### (२) वैदिक पार्थना।

इसकी छठवीं आवृत्ति छप भी गई, यही इसकी लोकप्रियताका सर्वोपरि प्रमाण है। इसमें संध्या, प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शाँति प्रकरण तथा कुछ चुने हुए वेदमंत्रोंके हिंदी पद्यानुवादके साथही अंग्रेजी अनुवाद भी है। हवन मंत्रोंका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद तथा कुछ फुटकर कविताएँ भी है मूल्य डेढ़ रूपया डाकन्यय सहित ।

# (३) पोर्तुगोज पूर्व अफ्रिकामें हिंदुस्थानी ।

मोजिम्बक प्रदेशके प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिका प्रमाणिक इतिहास। साठ चित्रोंसे अलंकृत। लेखकः ब्रह्म-दत्त भवानी दयाल और भूमिका लेखकः मध्य प्रांतके नेता, भारतीय पार्लामेंट और विधान परिषद्के सदस्य सेठ गोविंद्दासजी । थोड़ीसी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य तीन रुपया डाक खर्च सहित।

# (४) खामी शंकरानंद संदर्शन।

स्वदेश और विदेशोंमें वैदिक धर्म और आय संस्कृति के प्रचारक स्वर्गीय स्वामी शंकरानंदजी महाराजका सचित्र जीवन-चरित्र । यह भी स्वामी भवानी द्यालजीकी रचना है। मूल्य तीन रुपया डाक व्यय सहित ।

> पताः - ज्यवस्थापक, प्रवासी भवन, आदर्श नगर, अजमेर, हिंदुस्थान।



## Editor: Bhawani Dayal Sannyasi, SAHITYA-VACHASPATI

Vol. 2

JANUARY 1950

No. 11

## Swami Bhawani Dayal Honoured By Sammelan

By Prof. D. N. Sharma, M.A., L.L.B., Vice-Principal, Govt. College, AJMER.

It is a matter of sincere gratification to learn that the All-India Hindi Sahitya Sammelan has accorded a formal recognition to the eminent services of Swamiji to the cause of Hindi by a conferment upon him of its highest Degree of Sahitya-Vachaspati (Doctor of Literature).

Swamiji is widely known and respected as a champion of the Indians abroad. His powerful advocacy of the cause of the betterment of the living conditions and political status of the Indian settlers in South Africa and elsewhere is already known to all interested in the question, in India or abroad. But what is not so well-known is his devoted service to the propagation of Hindi, as Lingua Indica, as well as, his solid contribution to the

literature of Hindi, as a propagandist, a journalist and a writer.

Hardly anyone living can excel Swamiji in the wide range he has covered in raising the status and standard of Hindi in India and abroad. He organised Hindi Literary Conferences in South Africa which hunderds of delegates from all over the country participated. Even as a young lad, he initiated into the political activity under the personal quidance of the late Mahatma Gandhi. He founded in 1914 a Hindi Pracharini Sabha, Hindi Night School and a Hindi Football Club at Germiston (Transvaal). He toured the Province of Natal continually for two years and founded the Hindi Pracharini Sabha and Hindi School at Newcastle.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Dannhauser, Hattingspruit, Glencoe, Burnside, Ladysmith, Weenen and Jacobs. He opened a Hindi Ashram at Clare Estate (Durban). He would not brook any disregard of the claims of Hindi and even opposed great personalities. At

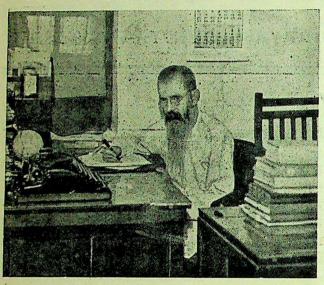

Swami Bhawani Dayal स्वामी भवानी दयाल

the Kimberley Session of the South African Indian Congress in 1927, Rt Hon. Srinivasa Sastri, the then Agent-General, succeeded in having the proposition for the inclusion of the Indian vernaculars in Indian Schools rejected by an overwhelming majority. A great champion of ancient Indian culture, Swami Bhawani Dayal felt that the exclusion of the Indian vernaculars from the Indian School curricula would bring about the annihilation of Indian culture from the minds of Indian settlers; for language is the repository par

cherished treasures of a nation's culture. He staged a walk-out from the conference and by his powerful advocacy in his inimitable style won over the delegates to his point of view and made ninty delegates out of 120 sign a requisition for reconsideration of the question. This was reconsidered and Hindi, the dominating Indian vernacular. found a place in the request for recommendation of the Indian Educa-Commission. tion Commenting upon the incident, the Modern Review in its issue of April 1928 said:-

"Swami Bhawani Dayal Sannyasi deserves our hearty congratulations for putting up a good fight for Indian vernaculars at Kimberley Congress in Africa.....it is noteworthy that Mr. Sastri has now bowed to sentiments of the Indian public in South Africa and we are confident that he will do everything to help the cause of Indian vernaculars." It is no small triumph for Swamiji's efforts that the South African Indian Congress has embodied in constitution Hindi as an language along with English and Afrikaan.

Indian vernaculars

As an author and journalist contribution occupies a pre-eminent position. His contributions to almost all the imporant Hindi dailies, for language is the weeklies and monthlies have been excellence of the cc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Hindi books he has written, he has been the editor of the Hindi section of the weekly Indian Opinion, the weekly Dharmavir of Durban, the weekly Hindi, the well-known mouth-piece of the Indians overseas, published in Hindi and English from Jacobs, Natal, the weekly Aryavarta of Patna and the monthly Pravasi which has, in a very short time, occupied a place of honour, in the organs of international repute.

n's

mc

ful

rle

int

es

e-

lis

he

ar.

·e-

ca.

ng

ew.

ISI

la-

ht

ne

th [r.

ie

nt lp

's

in

ts

al

d

st

st

S,

n

The Hindi world has already recognised his services by electing him to preside over the Calcutta session of the All India Hindi Editors' Conference, the tenth session of the Bihar Provincial Hindi Literary Conference and the Golden Jubilee Celebrations of the Nagri Pracharani Sabha at Banaras. As a powerful champion of the cause of Hindi Swamiji's name will undoubt-

edly go down in History and as a shrewd politician who conceived of the fundamentals of political unity by stressing the need of a common language to replace English, his place among the builders of Modern India is assured.

It is therefore in the fitness of things that the All-India Hindi Sahitya Sammelan, our Premier Organisation which has been fighting Hindi's battle all through its stormy career, has decided to honour Swamiji by conferring upon him the highest degree of Sahitya-Vachaspati. The entire Hindi world would rejoice on this occasion and tender him their felicitations with a prayer that he may be spared to us for many more years to see the fruition of his dreams.

## Mahatma Gandhi and the Indians Abroad

By Pandit Banarsidas Chaturvedi

Taking into consideration the fact that Mahatma Gandhi perfected his weapon of satyagrah against brute force in South Africa, the weapon that he used so marvellously in freeing our country from the yoke of foreign domination—the period of twentyone years that he spent in that country assumes considerable importance. From the biographical as well as the historical point of view, Gandhiji's activities in that far-off land ought to be studied by us carefully. Indeed the history of independence of India will be incomplete without

a chapter on Mahatmaji's strnggle in South Africa.

There was only one person who could write with authority on the subject 'Gandhiji and the Indians overseas' and that was Dinbandhu C. F. Andrews, who had the privilege of close association with him since 1913 till the end of his life. As regards the South African struggle, Shri H. S. L. Polak and Swami Bhawani Dayal to be studied by us istory of independance of the complete without print now. Unfortunately no attempt CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

has yet been made to collect the entire material in one place and any research scholar interested in this subject will have to go to the Servants of India Society, Poona, Pravasi Bhawan of Ajmer, and the Imperial Indian Citizenship Association of Bombay, besides a trip to South Africa as well! He will have to hunt out the old records in the Government of India and seek the guindance of Sarva-Shri Polak, Chhaganlal Gandhi and many others.

#### MEMORABLE WORDS

A glimpse of what Mahatma Gandhi accomplished in South Africa can be had from the Golden Number of the Indian Opinion. In an article "The Great Central Figure," Shri A. Chessel Piquet wrote these memorble words:—

The struggle is ended, and the great central figure has gone from amongst us. Who that has known him can doubt what would have Indians in happened to South Africa had he disappeared from the arena in the first half of 1906? What was threatened then is elsewhere—ruin and gradual expulsion from the country, with dishonour. And the small, quiet, emaciated man, known to the world as Mohandas Karamchand Gandhi. not only heard the mutterings of the storm, but sensed at once the direction of its coming and the full effect upon his countrymen's welfare of its awful devastating power.

It was Tolstoy who could realise the importance of the South African struggle as no one else could at that time. In his letter of September 7, 1910, Tolstoy wrote to Gandhiji from Kotchety Russia: "And so your activity in the Transvaal, as it seems to us, at the end of the world, is most essential work, the most important of the work now being done in the world, and in which not only the nations of the Christian, but all the world, will unavoidably take part." And thus the South African struggle was of international importance.

Whatever work was done in India by the Indian National Congress the cause of Indians overseas was done under the guidance of Gandhiji and Andrews—the two persons who can be called the Creators of Greater India. Of course we cannot under-estimate the noble service rendered to the cause of Indians abroad by Ranade, who was perhaps the first Indian leader to write an elaborate article about them, by Gokhale whom Gandhiji considered his Guru and who literally undermined his health by overwork for our people in the Colonies, by Malaviyaji, who brought forward the resolution against Indenture slavery, and by Pandit Tota Ram Sanadhya, who had himself been a victim of that abominable system, and last but not the least by scores of humble people like Kumari Valiamma and S. Nagappen, Naryasamy and CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar and Selvan and many others who sacrificed their lives for the honour of the Motherland. It will be extremely ungrateful on our part to forget these martyrs of Greater India. Nor shall we forget the services of Rev. J. J. Doke and Mrs. Doke and several others who helped Gandhiji in that memorable struggle. The names of Shri K. Natrajan and Shri G. A. Natesan must be added to this list.

But South Africa is only a part of Greater India and we have to write another book giving in detail the history of our people scattered in different parts of the world.

#### LIFE-LONG DEVOTION

Mahatmaji continued his interest in the cause of Indians abroad till the end of his life and he never missed any opportunity to help them by way of suggestions and guidance, whenever they required it. It was at time of the special Congress at Calcutta that Mahatmaji asked me to shift myself from Shantiniketan to Fombiy to continue my work for Indians abroad, in co-operation with the Imperial Indian Citizenship Association. And then he started the work at his own Ashram at Sabarmati, entrusting it to Pandit Tota Ram Sanadhya and myself. We continued the work for about four years under his expert guidance.

#### FAITH IN PERSONAL WORK

When in 1921 I asked Mahatmaji for the establishment of an organisation for Indians ab oad, he told me: 'Orga-

nisations only hamper work. You take it from me, and I say this after about thirty years' experience. Turn yourself into an organisation. Make a nucleus. Gather round yourself a few earnest workers and thus you will be able to do much work than any organisation can ever do."

Mahatmaji believed in single-minded devotion to a cause and once he gave me a good scolding when I thought of giving up the work for Indians abroad to take part in some satyagrah 'स्वधमें निधनं श्रेय:' he told me. And the same piece of advice he gave to Swami Bhawani Dayal Sannyasi, when the Swami was on the point of leaving the work, to which he has devoted his entire life. "No you mustn't think of giving up the cause of the Indians overseas. It will not make much difference to the progress of national movement if you join it, as there are already so many workers in the field. but there is none to work for Indians. abroad. Charlie Andrews is no longer in the world. How can you forsake the cause after devoting your entire life to it." These are not the exact words of Gandhiji, but they fairly sum up what he said to Swamiji in Hindi.

Mahatmaji's disbelief in organisations had become so intense that he forbade me to bring a resolution for the establishment of a Foreign Department in the Congress session at Kanpur. When I requested him to bless my resolution he told me: "No I am not going to bless it. I do not agree with

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

it and I shall oppose it. The department will not work and will not let you work! Give up this useless attempt."

It was with considerable difficulty that I could persuade Mahatmaji not to oppose the resolution. It was moved from the chair by Shrimati Sarojini Naidu and passed, I realised afterwards the truth contained in Mahatmaji's warning

It will require a thesis to sum up all the work that Gandhiji did for the cause of Greater India. It was Gandhiji who sent Dr. Manilal to Fiji Islands. Again it was Gandhiji who threatened the Government of India to start satyagrah in this country for the first time if the system of Indentured labour was not stopped by a certain date. Even during the days of non co-operation movement, high Government officials had to consult Mahatmaji on problems of Indians abroad. All those records may still be found in the Department of Land and Health, Education and Emigration.

#### NEED FOR RESEARCH

No adequate justice can be done to the subject in a short article, and I shall once again plead for some arrangement by which some research scholars can take up this work, devote some years of their time to gather material about it and produce an authoritative book. An expert worker of the type of Shri S.G. Vaze of the Servants of India Society can be entrusted to guide the research workers and indeed it will be

ment of India helps the Servants of India Society with a sum of Rs. 25,000 or so to carry on this work. Need I add here that the noble traditions of that society of Rajarshi Gokhale have been carried on by the late Right Hon'ble V. S. Srinivas Sastri, Shri S. G. Vaze and Pandit Hridaynath Kunzuru and Shri Kodanda Rao who have done so much work for the cause of Greater India!

Is there none among our multimillionaires to follow the example of Rhodes, who made a trust and gave a large number of scholarships for the study of Britain and her connections with the Dominions and the world? The importance of Indians overseas and the great part, that they may play in evolution of the Motherland as a Spiritual power in the world of future, hasn't yet been realised.

Cannot the Central Government establish a Gandhi Scholarship and Andrews Scholarship for this Colonial work? Even our Universities can do something in this direction. But will they? The need of research work cannot be overemphasized. In his letter of Oct. 1st, 1927, Gandhji wrote to Dinabhandu Andrews:

In the debilitating unoriginal atmosphere that reigns supreme in the country just now, no one has the capacity for hard thinking. Sluggishness comes over us after a little effort and then the work becomes shoddy...... I cannot tell you how this want of solid research in the fitness of things if the Govern- taxes me I do not half disclose my

agony but I have unburdened myself to you somewhat as you have obliged me to confess my shame.

These words of Gandhiji written twenty-two years ago about the Essay

on Spinning can fitly describe the articles about Indians overseas that are published from day to day in our journals. That is not the way to pay our debt to that Great Creator of Greater India.



# Mahatma Gandhi's Memorial in S. Africa

By Shri P. S. JOSHI (President, Transvaal Hindu Seva Samaj)

It is indeed our misfortune that Mahatma Gandhi is no more with us. We feel his absence as never before. Not only India, but the whole world misses him at the present time when the forces of violence have run amok, and the very civilisation is in danger of an immediate collapse under the impact of the atom bomb. His message of non violence, however, still survives him for the benefit of the whole mankind. The whole life of Mahatma Gandhi was an object-lesson to the discontented world which could profitably follow his teachings and bring about an improvement in race relations and topsyturvy economic conditions confronting people in the six continents.

Mahatma Gandhi was born 81 years ago at an historic place in western India where 5000 years before Cnrist, Saint Sudama friend of Lord Krishna, embodiment of simplicity, disinterested service and love, was born. From his very infancy, were seen the signs of truthfulness, of determination to follow the course of righteousness, of will to struggle and sacrifice for a cause, and of the broad outlook which were to play an important part later in his life.

He was unquestionably a divine man born General Smuts and are on this transitory world destined to to fight against the mould the destiny of his people and influence General Smuts put his mankind struggling for peace by his exemplary this saintly man present the saintly

life, activities, teachings and preachings.

The modern world knew various prophets, Buddha, Christ and others by their teachings in Holy Books, but had hardly seen them in their physical form facing day to day issues in a manner that would give credit to a great teacher of mankind. For nearly half a century the world saw him, studied him and appreciated him. It put him to the severest tests, but he came out successfully through every ordeal proclaiming the eternal truths of the Masters of mankind. By his very life, he practised what was conceived impossible.

In his varied fields of activity, he never swerved from the path of righteousness, the path of love and truth, and the path of disinterested service. He faced all sorts of incomprehensible attacks, unfair vilification and slander, physical assaults and unwarranted hostilities, but his good heart never contemplated any hatred or revenge. He sought goodness in human heart and waited to see the change of heart among people who persecuted him, called him names and imprisoned him.

Clad in the poor garb of an indentured Indian, this man, in the dawn of his public life, saw General Smuts and announced his determination to fight against the inquitous anti-Asiatic law. General Smuts put him behind the iron bars, but this saintly man presented him with a self-made

pair of sandals on his release, the same being still preserved by South Africa's Leader of Opposition, as a souvenir.

· Mahatma Gandhi won freedom for India from Great Britain by proving that she was

The Late Mahatma Gandhi स्वर्गीय महात्मा गांधी

superior to the people who ruled India by their right of conquest. He led her to the true path of conquest. He did not allow anything that tended to weaken their spiritual freedom, to degenerate martyrdom into fanaticism, to engender hatred into heart against the enemy. India parted with British rule as a friend and an associate in the Commonwealth Public Domain. Gurukankandis dollection, uttadition in to return it."

Mahatma Gandhi will be remembered in history as the greatest exponent of non-violence. He proclaimed with all the strength at his command that violence was the law of the brute, who knew one law but that of the

> physical force. The dignity of man, he emphasized, required obedience to a higher law, the strength of the spirit. Non violence was a perfect state. It was the goal towards which all mankind moved, consciously unconsciously. Nonviolence was the way freedom, not the forced nonviolence of the slave, but the willing non-violence of the brave and the free.

His creed of non-violence was evolved in South Africa. to be later enleavened and blossomed in India. His nonviolence revolted against every form of political, s cial or economic injustice. It revolted against the social evil of untouchability, and brought about its end, an achievement as historic as the abolition of slavery. Dr. Rabindranath Tagore, the eminent poet-philosopher, as early as 1919, contributed the following "Prayer of the Non-Violent" to Mahatma Gandhi's noble work:

"Give me the supreme courage of love, this is my prayer-the courage to speak, to do, to suffer at the will, to leave all things or be left, alone.

"Give me the supreme faith of love, this is my prayer,-the faith of the life in death, of the victory in defeat, of the power hidden in the frailness of beauty, of the dignity of pain that Mahatma Gandhi was the spiritual giant of the modern times. He towered over every one of his contemporaries. He restored to the material world the waning faith in religion. He taught respect to all religions. An ascetic to the core, he left all worldly possessions, all luxuries of life, and led a simple life in midst of an array of wealth and splendour. He became the genuine representative of India, in thought, word and deed. He took to the loin cloth when he realised that millions of Indians had nothing better to cover their physical bodies. He met persons of all ranks, from His Majesty the King to the manual labourer in the same garb.

He possessed unlimited energy. It was beyond one's comprehension how he survived all his ordeals of incessant work and fasts, and lived to see the fruition of his life-work, the freedom of India. He was decidedly a great teacher on mankind. It is appropriate that the United States of America has decided to commemorate the memory of this Great Man in Washington which he never visited. It will be more appropriate if South Africa, the field of Mahatma Gandhi's experiments with truth for nearly 20 years, decided to follow in the footsteps of the United States. South Africa marks the glorious commencement of this Great Man's life, and no considerations of colour or creed should be allowed to prevent an historic commemoration in this country.



# Transfer of Indians' Earnings Abroad

By Shri Nanji Kalidas Mehta

Over 40 lakhs of Indians have settled in foreign lands, and are maintaining home and family ties with India. Indians have settled in Burma, Ceylon, Malaya, Mauritius, Java, South Africa, Rhodesia, Italian Somaliland, Abyssinia, Belgium Congo, British East Africa, Aden, Sudan, Iran, Ar abia, Trinidad, Fiji and many foreign countries. Many of them are rich and prosperous, and have developed important trade and industrial connections abroad. On an average even if a meagre sum of a hundred rupees per year were remitted by each to India, Rs. 50 crores would be received in India. The wealth of these Indian nationals abroad contributes to a large extent to the well-being and prosperity of their kith and kin in India and thereby increase the total wealth of this country.

The provisions of the Indian Income-Tax Act dealing with the receipts of monies from abroad and the sections regulating the question of evidence and proof to be submitted in support of the claim to treat the same as capital of the remitting Indian nationals lead in actual



Shri N K. Mehta श्री नानजी कालीदास मेहता

practice to such immense hardship and difficulty that the people have now ceased more or less to make any transfers from abroad.

The present political outlook in many countries discriminates against the foreigner. Indians who wish to transfer their life's earnings to

this country, owing to political uncertainties abroad, feel greatly aggrieved by the hard and rigorous application of law by the taxation department and feel earnestly that their own country should welcome them home to safety and surety of their earnings.

The time is very opportune for the influx of our own capital from Indian nationals trading abroad, and, therefore, measures should immediately be adopted to facilitate such easy flow of capital without the restrictions of income-tax or any other statutes.

Owing to the above and other political reasons, many Indians have completly severed their ties with the Motherland. The rich followers of the Aga Khan, numbering about 40, 000, are giving up their connections for domicile in Africa, Many Indians in Trinidad, Mauritius, South Africa, etc., have maintained only nominal ties with India and if they feel the restrictions in the transfer of their money, the rich source of income from abroad will be dried up to the detriment of our country. The Bohra community of Surat and the Memons and the Muslims of Gujarat and Saurashtra have already commenced transferring their assets to Pakistan. Indian subjects in Java have slowly lost all touch with our country.

Before, therefore, matters worsen our Government should reverse the tide and so facilitate matters that Indians abroad have all legitimate conveniences offered to them for transfer of their monies and belongings from abroad without the axe of income tax being applied to them as at present. With the return of normal trade and expansion of industries, Indians abroad will form a golden link with the Mother-country and will raise the stature of India in foreign eyes. The instance of the United ingdom keeping up its ties with its Dominions is a good example for us to follow and stabilize and strengthen our position abroad.

It is pertinent to note that the provisions of the Income-Tax Act which discriminates against foreign income and makes the latter liable to income-tax, were only meant to discourage foreigners from capturing important trade and industrial units with the aid of foreign transfers. Now the circumstances have altered considerably and our Government should

encourage Indians to bring back their fortunes to the country and thus attract our own foreign capital. The advantages derived by the nation from such a measure would far outweigh the advantage of the income to the Exchequer from such receipts. The flow of foreign income has already reached a stage of completely being dried up, and unless some urgent and immediate measures are adopted matters would possibly go beyond improvement.

-:000:-

# India and Africa

By Shri D. V. Kapila

My object in writing this short article under the above heading is not the discussion of the topic of "Asia and Africa," which a Kenya European daily has started recently in its correspondence columns. That paper might have started the topic with good motives: nevertheless it has provided an opportunity to European correspondents to attack the Indian settlers in these territories. They allege that the Indians have come here only to trade and make money, while the Europeans are the real pioneers and have come here to develop this country. The answer is simple. You might call it pioneering, developing, trusteeship, whiteman's burden, or by any other innocent name that you like but the fact remains that the Europeans have come to establish their empire over these territories. All their policies are dictated by the needs of Imperialism, and Imperialism is nothing to be proud of for any nation.

My object here, however is only to try to interest the Indian community in one of the urgent needs of the Africans. It is their cultural need. The cultural needs of the immigrant races are more or less, being served. But it is a sorry

spectacle to see the Africans being made to forget their traditions and their past and to see them being taught to imitate the West in everything. It is impossible to believe that the Africans have no civilisation of their own. Nations like persons, fall on bad times, but they rise again. We deal with the Africans everyday. They believe what all civilised people believe in, they know right and wrong as others know. This can only be the result of traditions of right conduct, and of the search by their wise men of a happy, healthy and wholesome way of life. There is bound to be a history of heroes, and of learned lawgivers behind these so-called primitive people. The need is to assist them to find themselves, to find their past, to trace their connections, to develop their language, and to learn to live their lives in the best and noblest of their own traditions.

How best can this need be fulfilled will I hope, by a matter of study and consultation in the right quarters. If some of our youngmen can take up in earnest the study of this branch of historical research they will be doing a real service to this country and its inhabitants.



## Hinduism in South Africa

By Shri H. Kisoon Singh

Our inheritance from our Motherland is its traditions and literature. India has a great cultural heritage to offer us. The Hindu Community of South Africa, out of love for this background, has built a number of vernacular schools offering its children an opportunity to learn their languages. In view of this, it would be surmised that the vernacular languages being imparted to the children are assisting us to preserve our entity as Hindus in South Africa. On the contrary it is a fact, and a most lamentable one at that, that the Hindu youth of this country is going to day without a knowledge of his religion, his heritage and his culture.

I find it very difficult to blame the many who find it plausible to depart from their own religion and culture and to embrace a foreign one. They are living the life of the Marginal man in this country. The complexity of the Hindu Religious Ceremonies and the method of conducting it in Sanskrit bewilder them. Other Religions to them become at once simple and understandable. They' can comprehend for themselves the meaning. This is so because they have been comparatively fairly educated in the English language. This brings to light the complete bewildered of the vernacular education. fact that most Hindus have stuck SO tenacicusly to custom and religion as obscure as ours bears credit to their belief that there is something good in these customs and in our religion.

The reason for this sad state of affairs is the lack of proper vernacular education. Admittedly, we have vernacular schools throughout the country, but let us take a peep into their actual working. First of all, the schools are run only for an hour or so each day. There are no uniform text-books. There is no unity in method and curriculum. In most schools only the superficial reading and writing of a particular language taught. No examinations are given promotions are determined by the particular whims and fancies of the teacher. In most cases the teacher himself is incapable of conducting the classes. His methods are obsolete and the child, usually fresh from his English school, finds difficult to reconcile the two methods of teaching. Consequently, he gives it up and no sooner is he out of the vernacular school he has forgotten everything. It is very difficult for a child to do anything else.

If we are to preserve Hinduism in South Africa, then we must educate all the Hindus—man, woman and child. Lectures and propaganda on various Hindu customs and ceremonies must be undertaken on a more acceptable basis. Night classes in the vernacular for the adult must be conducted and the whole scheme made more attractive. The significance of Sanskrit in ceremonies must be published. In short, there must be a thorough re-orientation of our whole system.

Our schools for our children must be conducted with a proper curriculum and suitable text-books. Qualified teachers must be induced to carry on these classes. Education, we must remember, has a dual purpose—it fits us for life and gives us an insight and respect for the past. The Hindi Shiksha Sangh has undertaken recently the running of proper Hindi classes with syllable and examinations from India. This is a welcome move, and, I am sure, if

carried out properly would go a long way to improve present day conditions.

The South African Hindu Maha Sabha is the most important Hindu organisation to-day. The Maha Sabha can become the body that could administer these reforms. They can conduct lectures and carry on propaganda. They can publish books and pamphlets which would be informative on Religion. They can set up an Education Board to stabilise vernacular education. It has to be admitted that they have been doing these things to some extent, but it is time now that these efforts were co-ordinated with a view to Hinduising the Hindu Community.

---:)0(:----

### Disabilities of the Indians in South Africa

By Dr. A. M. EPHRAIM, M.B.E.H.

2

I ask in all sincerity, is it not advisable for South Africa to be on friendly terms with such a cultured sub continent as India? In other countries of the world, India and Indians enjoy international equality.

I shall now press my plea further delving into historical fact. No one can gainsay the fact that the French Revolution was the result of the suppression of the peasants by the aristocracy led by Louis. The Indians are suppressed by several discriminatory laws and for the past quarter of a century their lot has been deteriorating. Today, or rather for the past three years, South Africa has had to stand in the dock of U. N. O. to answer charges of inhuman treatment to Indians.

After all who are the Indians? They were invited as reliable labour to build up the infant province of Natal. They were invited to save

the sugar industry from ruination. They laid the railway lines from Durban to Charlestown. They worked in the cane fields and mines at ten shillings a month and enriched the Europeans. Indian sweat made the European prosperous and wealthy. The Indians contribute their quota towards the finances of the country by way of rates, taxes, customs and excise duties even though they have no voice in the affairs of the country thus being inconsistent with the articles of the Magna Charta which lays down that there shall be no taxation without representation. Indians converted forest lands into beautiful gardens and farms. Indians supply the bulk of the vegetables to the market for European consumption. Indians purchase bulk of market consignments and thus make municipalities prosperous. The South African Government seem to adopt the ostrich policy of hiding its head in the sands during a storm. They fail to realise that the eyes of the world are focussed on them. The delegates at U. N. O. are making slashing statements against their administration. Our Government fail to realise that they administer only a very small part of world, that at one time they were a conquered race and that freedom was given to them through the generosity of the British Raj. They fail to realise that they must move with the times and grant the rights and privileges of the Indians instead of snatching them away one by one. Their policy must be one of natural process. They fail to reslise that with the prosperity of the Indians lies prosperity. They fail to realise that all men are equal and ought to be given equal opportunity for improvement. fail to realise that God Incarnate in the human form of Jesus Christ was an Asiatic to which race Indians have the honour to be associated. They even fail to realise that their policy of apartheid is against the spirit of Christianity, profess and does the religion they entertain hatred against another race. It enjoins "Love thy brother as thyself." A Christian Government should be benevolent government. On these and other latent grounds I appeal to the European community and the Union Government to change their hearts against the Indians in their midst. I go a little deeper and plead on behalf of the Indians, a law abiding community, on the ground that if Great Britain was generous enough to treat their Boer enemies with confidence by granting them Responsible Government in 1905 could not the loyal Indians be treated as equals by the Europeans in the country under the International Declaration of Human Rights? For, after all, it has been declared by our South African statesmen that the Indians form part and parcel of the integral population of the Union. To talk of repatriation is out of question. Those who talk of such a catchword forget the fact that ninety five percent of the Union Indian population are children of the

soil. Just as Holland and England are the motherlands of the Dutch and Britons respectively, so is India the Alma Mater of that Indian Community.

Let me remind that it was on the question of the denial of the franchise to the British in the Transvaal that Britain declared war on the Boers. What if India with her 2,000, 000, soldiers were to declare war on South Africa on the Indian Franchise Question? Will she be able to withstand the onslaught? India is a power to be reckoned with and the sooner the Union Government and European public realise it, the better.

Let me conclude by saying what General Smuts said: "Let us live and let live, and I go a little further by pleading to the European public to shake off the fear and jealousy complex from their minds. The Indian population is only about 300,000 against a European population of nearly three million. Let India be given her quota of immigration to S.Africa. Let S. Africa's population increase by leaps and bounds. The more people there are in the land the more healthy will the finances of the country be.

Let every race be counted as Union Nationals and the country will go ahead and even face wars. Remember that signs of war are in the horizon and that the Indian troops fought in Abyssinia and all along the North with the Union troops and Allied soldiers and thus saved South Africa from an invasion from the North. If India had not taken an active part during the last war, it is doubtful whether the Union would not have been ravaged by foreign forces.

Finally I plead for racial harmony which to a large extent is manifest in inter-continent. Our chief delegate at U. N. O. Shri Eric Louw is in favour of that. In support of my contention let me quote his reply to a question put to him by Shri Homer Netz at Paris, whether he believed that South Africa can afford to i more the main trends of worla's thoughts on racial questions.



Here it is we are desirous and anxious to co-operate with peoples outside our borders. But surely priority should be given to achieving peace and harmony among the peoples of our country—( I am sure he meant as between

Europeans, Indians, Coloureds and Natives)—that, more than that world opinion—that search for harmony and racial co-operation at home—must determine our policy on racial issues.

# THE GURU COMMANDS



Rishi Dayanand

This poem has been written by an Indian settler Shri Indra Prakash Bann, Acting Secretary, Indian Cultural Association, Fyzabad Branch, Fyzabad, Trinidad, which was recited on the occasion of RISHI DAYANAND NIRVAN (DIWALI) DAY:—

Up, up! and be doing!
You children of Bharata,
This Indies of the West
Needs the strength of your limbs.
Up, up, for action! Oh Hindu brethren,
Your Guru commands!
Dayananda commands!
He would not want you to be passive
While a new people is being born.

Decendants of Moonies and Rishis,
For why do you think you were born
These thousands of miles
Away from your homeland?
By chance?
By accident?
No!

Not was it the whim and wish of superior forces,

Not by the circumstance of economy alone,

By the result of Karma,

But for the purpose for which this birth is

meant!

Oh children of Manu,
With Krishna's blood coursing through your
veins!

Oh Bharat's scions,
With Arjun's fire
And the truth of Yudhisthira burning in you,
Know you your purpose?
Know you the path for you to tread?
Know you the meaning of your presence
O' bretheren?

Then listen to me:

To accumulate the best from life's diversities
And deliver all in the service of humanity
However and wherever they may be found:
This on us our Guru has devolved.

But by the diving design CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Prakash Bann.

## Swami Bhawani Dayal's Illness

It is almost a year now, since Swamiji fell ill and got confined to bed. Asthma is his chronic trouble, but it was complicated by fever gastritis. He has reduced to a skeleton. But it is his will-power which is pulling him through. He does pick up strength and tides over his trobles, but then there is a relapse and all the improvement goes down. We have however, faith in God that He will spare him for service to his countrymen abroad. His children

Shrimati Krishnadutt and Shri Gayatri Devi Maganlal and his daughter in-laws Shrimatis Prakash. wati Dayal and Padmawati Dayal. had to rush from South Africa to see Swamiji. They have gone back with Swamiji's grandson Narendrakumar Ramdutt Dayal, leaving Shrimati Prakashwati to Swamiji in his illness.

How we long and pray that it may be granted to us to announce that Swamiji has fully recovered!

-----:0;-----





1907

SRANCHES

ALL OVER INDIA

AND ABROAD

GENERAL OCCUPANTION OF THE PARTY OF THE PART

BUSINESS IN FORCE 1948

RS 13.00.00.00.00.00

Nearest Office



# सम्पादक-भागानीदयाल संन्यासी, साहित्य-गान्रपति

| वर्ष २ | &<br><b>%</b> | 3% | जनवरी १९५० | <b>3</b> % | %<br>%<br>% | श्रंक ११ |
|--------|---------------|----|------------|------------|-------------|----------|
|--------|---------------|----|------------|------------|-------------|----------|

# द्क्षिण अमेरिकाके उपनिवेशों मं मवासी मारतिय

अमेरिकाकी दक्षिण दिशामें डमरारा, ट्रिनीडाड, जमैका, यनेडा और सेंटल्हिशयापर ब्रिटिश सरकारका आधिपत्य है और सुरीनामपर हॉलेंडकी डच सरकारका। इन उपनिवेशोंमें लगभग ४ लाख प्रवासी भारतीयोंकी आबादी है। वे वहाँ गिरमिटमें गुलामी करनेके लिये गये थे। गिरमिटकी अवधि पाँच साल की थी पर गिरिमटके इकरारनामेमें एक और शर्त लगा दी गई थी और वह यह कि गिरमिटकी अवधि पूरी होनेके बाद उनको पाँच साल और वहाँ रहना पड़ेगा चाहे वे मजदूरी करें अथवा अपना कोई स्वतंत्र घंधा, लेकिन दस साल वहाँ रहनाही पड़ेगा, तभी उनको स्वदेश छौटनेके छिये सरकारकी तरफसे जहाज तथा मार्ग व्यय मिल सकेगा । बहुतसे प्रवासी भाई दस बरसकी अवधि बिताकर स्वदेश लौट आये लेकिन बहुतसे भाइयोंने वहाँ स्थायी रूपसे बस जानाही अपने भविष्यके लिये हितकर समझा। इनमें डच उपनिवेश सुरीनामकी अवस्था ब्रिटिश उप-निवेशोंमें नितान्त भिन्न है। सुरीनामके प्रवासी भाइयोंने कुछ हदतक अपनी भाषा और संस्कृतिको बचा रखा है, वहाँ आज भी भारतीयताका विनाश होने नहीं पाया है। पर बिटिश उपनिवेशोंमें शुरुसेही भारतीय शिक्षाका सूत्र ईसाई मिशनरियोंके हाथमें आ गया। सरकार तो भारतीय शिक्षा-की तरफसे विलकुल उदासीनही रही, अतएव पादिरयोंने

जगह जगह स्कूल खोलकर भारतीय बचोंके जीवनकी पश्चिमीय सभ्यता और ईसाई धर्मके साँचेमें ढालना ग्रुक कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तीसरी पीढ़ीमें उनकी भारतीयताही गायब हो गई । वे नाममात्रके लिये भारतीय रह गये पर भारतीयताकी सभी विशेषताओं को खो बैठे । उनके लिये उनकी मातृभाषा प्रीक और लैटिन बन गई। वे आवश्यकता पड्नेपर यदि हिन्दी बोलते भी तो ऐसा मालूम पड़ता कि मानो विलायतसे आया हुआ कोई ताजा अंग्रेज हिन्दी बोल रहा है। घरेलू भाषा भी अंग्रेजी बन गई, पत्नी पतिमें, बहन भाईमें और पुत्र पितामें अंग्रेजीही छटने लगी। हमारे देशवासी विदेशोंकी बात तो जाने दीजिये. स्वदेशमेंही अंग्रेजी पोशाक पहनना गौरव समझने लगे थे परन्तु भारतीय देवियोंने स्वदेश और विदेशोंमें सर्वत्रहा साडी आदि स्वदेशी पोशाककं परिधान और रक्षामें कोई कोर कसर नहीं होने दी है। हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य और दु:ख हुआ कि दक्षिण अमेरिकाके डमरारा, द्रिनीडाड, जमैका, प्रनेडा और सेंटल् शियाकी भार-तीय नारियाँ इस सार्वभौम नियमके अपवाद बन गई हैं, वहाँ की स्त्रियोंने साडीको परित्यागकर गाउनको धारणकर लिया है । उनके शरीरपर गाउन देखकर यही प्रतात होता है कि भारतीयतासे उनको अब कोई नेह-नाता नहीं रह गया है ।

वहाँके प्रवासी भारतीयोंके सामने राजनैतिक समस्याएँ तो हैं ही और उनको हल करनाही होगा लेकिन उनसे बढ़कर उनकी धार्मिक और सामाजिक समस्याएँ हैं जिनकी उपेक्षा करना भारतके लिये आत्मघात होगा। वहाँके पढ़े-लिखे अधिकांश भारतीय ईसाई हो गये हैं। हिन्दू धर्मके साथ ही उन्होंने भारतीयताको भी तिलांजिल दे डाली है। यदि उनमें हिन्दी और भारतीय संस्कृतिका यथासंभव शीघ्रही प्रचार न किया गयां तो हमें उन चार लाख भाइयोंसे हाथ धो लेना पड़ेगा । दक्षिण और पूर्व अफ्रिका, मोरिशस और फिजी आदि देशोंमें ऐन मौके पर कुछ स्वतंत्र आर्यसमाजी उपदेशक पहुँच गये थे और उनके प्रचारका फल यह हुआ कि वहाँ भारतीयताकी रक्षा हो गई। पर दक्षिण अमेरिकाके उपनिवेश यहाँसे बहुत दूर है, उधर किसीने जानेका साहस नहीं किया और उसका परिणाम हमारे लिये बड़ा भयंकर हुआ है। जिस दूसमय स्वामी विवेकानंदजी अमे-रिकामें वेदान्तका प्रचार कर रहे थे और वहाँके कुछ नगरों में वेदान्त मठोंकी स्थापना, ठीक उसी समय वहाँसे दक्षिणकी तरफ ब्रिटिश उपनिवेशों में ईसाइयोंका धुआँधार प्रचार हो रहा था और भोलेभाले प्रवासी भारतीय घडा-धड़ ईसाई बनाये जा रहे थे। स्वामी विवेकानन्दने इने-गिने अमेरिकनोंको वेदान्त मतकी दीक्षा दी उसकी तो भारतके अखबारोंमें भूरि भूरि प्रशंसा हुई लेकिन दक्षिण अमेरिकाके हजारों भारतीय हिन्दुत्वकी गोदसे छीन लिये गये, लेकिन उनके लिये किसीने एक ऑसू भी न बहाया, उनकी दयनीय दशाकी ओर किसीकी दृष्टि न फिरी । यहाँसे जो अधकचरे पंडित गिरमिट लिखाकर वहाँ पहुँच गये थे उन्होंने हिंदुत्वका गौरव बढ़ाया नहीं, उसका विनाशही किया। उन्होंने हिन्दू धर्मका जो विकृत और निकृष्ट रूप लोगोंके सामने रखा, उससे प्रवासी बंधुओंमें और खासकर पढ़े-लिखे प्रवासी नवयुवकोंमें अपने धर्मपर घोर घृणा हो गई और उन्होंने आत्म कल्याणके लिये पादिरयोंकी शरणमें जाकर ईसाई मतकी दीक्षा छेनाही श्रेयस्कर समझा । यांद केवल उनका धर्मही बदल गया होता तो हमें उतनी चिंता न होती लेकिन धर्मके साथही उन्होंने भारतीयतासे भी किनारा कस लियां है, यह हमारे लिये अवश्यही चिंता और व्यथाकी बात है।

जमैका, प्रनेडा और सेंटल्डिशयाके प्रवासी भारतीयोंकी हालत ऐसी खराब है कि उन उपनिवेशोंमें किसी उच्च.

शिक्षा प्राप्त भारतीयका दर्शनहीं दुर्रुभ है। शिक्षा अभावसे उनकी राजनैतिक स्थिति तो शोचनीय हैं ही प्रान उनकी धार्मिक और सामाजिक दुरवस्था देखकर रोमांश हो आता है और अपनी अकर्मण्यता पर अफसोस हर विना नहीं रहता है। जैसे हमने उनको बिसार रखा है वैसे ही वे भी भारतसे सम्बन्ध बिच्छेद कर चुके हैं। फलतः न वे पश्चिमके रहे और न पूर्वके, न पश्चिमीय संस्कृतिको पूर्णतया ग्रहण कर सके और न अपनी परम्परागत पूर्वीं संस्कृतिकी रक्षाही। उनका जीवन एक विचित्र सांचेमें उल गया है। वहाँके निकृष्टतम् समाजमेंही उनकी गणना होती है जो भारतके लिये बहुत बड़ा कलंक है। हमने उनको विदेश तो भेज दिया लेकिन उनके धर्म और संस्कृतिकी रक्षाके लिये कोई व्यवस्था न की । अतएव परिणाम वही हुआ है जो होना चाहिये। अंग्रेजोंको तो उनसे गुलामी करानेकी जरूरत थी, शिक्षा देकर उनको नागरिक बनानेकी नहीं। उन्होंने अपना मतलब पूरा कर लिया और फिर लावारिस मालकी तरह इधर उधर ठोकरें खानेके लिये छोड़ दिया।

डमरारा और ट्रिनीडाडके प्रवासी भारतीयोंकी, शिक्षाकी दृष्टिसे, अवस्था कुछ अच्छी है। इन दोनों उपनिवेशोंमें अनेक भारतीयोंने उच्च-शिक्षा प्राप्त कर ली है और उनमें अनेक बैरिस्टर और डाक्टर बन गये हैं। डमराराके लक्स्वू और ट्रिनीडाडके लाला आदि वहाँकी लेजिस्लेटिव कौंसिलके मेम्बर भी हो चुके हैं। पर उनकी धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। वे पश्चिमीय संस्कृतिमें ऐसे लिस हो गये हैं कि भारतीयतासे उनका कोई वास्ताही नहीं रह गया है। इधर कुछ वर्षे तक दिल्लीकी आर्य सार्वदेशिक सभाने उनकी दुरवस्थापर ध्यान दिया था और उसकी तरफसे पंडिन अयोध्या-प्रसादजी, प्रोफेसर सत्याचरणजी तथा पंडित भास्करा-नंदजी वहाँ वैदिक धर्म एवं आर्थ संस्कृतिका प्रचार कर आये हैं। उनसे पहले स्वतंत्र-रूपसे श्री महता जैमिनीजी प्रचारार्थ वहाँ गये थे और हालहीमें पंडित ऋषिरामजी भी वहाँ पहुँचकर प्रचार कर आये हैं। इन विद्वान प्रचार-कोंके प्रवचनसे वहाँके प्रवासी भारतीयोंके जीवनमें जागृति की एक नई लहर दौड़ गई है और उनके विचारोंमें उथल पथल मच गया है। वे सोचने लगे हैं कि उनके पूर्वजीकी धर्म प्रन्थ वेद संसारका सबसे पुराना ग्रंथ है और इस लिये वह सभी धर्मी और संस्कृतियोंका आदिस्रोत है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

आज दुर्भाग्यवश उनका देश कुली-कबाडियोंका देश बना हुआ है लेकिन किसी युगमें वह जगतगुरु कहलाता था और मानव समाजको उत्थानका मार्ग दिखलाता था। ऐसे श्रेष्ट धर्म और उच्च संस्कृतिको त्यागकर वे क्यों पाद-रियोंके जालमें फंस गये और ईसाई बनकर भारतीयता से भी हाथ धो बैठे ?

इस प्रकारकी विचार-धाराओंसे उनमें वड़ी आत्म-ग्लानि हो रही है। पर वे विचारे करते भी क्या ? उनका कोई कसूर नहीं । उनके सामने नामधारी हिन्दू पंडितोंने हिन्दू धर्म और संस्कृतिका जो रूप रखा था वह इतना द्पित एवं कलुपित था कि उसको देखकर कौन हिन्दू बना रहना पसंद करता ? इस युगमें यदि कोई धर्म स्त्रियोंको शिश्रासे वंचित रखना चाहता है, बाल-विवाह और बहु-विवाहकी आज्ञा देता है, आपसमें ऊंच-नीचकी दीवार खड़ा करता है और ब्राह्मणको ईश्वरका एजेन्ट बताकर जनतासे पैसे हड्पता है तो वह निश्चयही त्यागने योग्य है. उससे चिपटे रहना मानो अपनी मनुष्यताका विनाश करना है। इसलिये प्रवासी भारतीयोंने जो कुछ किया वह सर्वथा स्वाभाविक था और इसिलिये उनको दोष नहीं दिया जा सकता। अब जबिक उनकी आँखे खुली हैं, उनमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यास पैदा हो गई है और वे उसकी तृप्तिके लिये आशापूर्ण दृष्टिसे भारतकी और निहार रहे हैं तो हमें रगंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये कि हमारा क्या कर्त्तव्य है, हमें उनकी आशाकी पूर्ति करनी चाहिये अथवा उनको निराश होकर नष्ट हो जाने देना चाहिये ? आर्य सावदेशिक सभाने वहाँ प्रचारका कार्य आरंभ करके उसकी अधूराही छोड़ दिया और अब उधरसे वह बिलकुल उदासीन हो बैठी है, यह बात तो सभाकी अदूरदिशता एवं अकर्मण्यताकाही द्योतक है। आशा है कि सभा इस बातपर गंभीर विचार करेगी और उन उपनिवेशोंके प्रवासी भारतीयोंको मानसिक क्षुधासे तड़प-तडपकर मर जानेके लिये छोड़ न देगी।

पाँ

गर

1

FT.

7-

डमरारा, ट्रिनीडाड, जमैका आदि उपनिवेशों में मृतक-दाह कानूनसे वर्जित है। जहाँ आज यूरोप और अमेरिकामें और यहाँतक कि अफ्रिकामें भी मृतक-दाहकी प्रथा लोकिप्य होती जाती है। संसारके सभी बड़े बड़े नगरों में रमशान बन गये हैं। दक्षिण अफ्रिकामें भारतीय रमशानों के सिवा डरबन आदि शहरों में श्वेतागों के भी रमशान हैं जिनमें बिजलीके जरिये मुर्दे जलाये जाते हैं, परन्तु दक्षिणीय अमेरिकाके ब्रिटिश उपनिवेशोंका कानून संसारमें निरालाही है। वहाँके हिन्दू पिछली एक शतीसे प्रार्थना करते-करते थक गये और अब तो वे निराश हो बैठे हैं पर उनकी प्रार्थना और विश्वकी प्रगति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उस पुराने कानूनमें कोई भी परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया। वहाँके डॉक्टर ह्वारटन एक ईसाई गृहस्थ थे लेकिन उनके हिंदु पिता जब मरने लगे तो अपनी अंतिम इच्छा प्रगट कर गये कि उनकी लाशको दफनाया नहीं, जलाया जाय। उनकी मृत्युके बाद ईसाई डाक्टरने अपने पिताकी अंतिम इच्छा पूरी करनेके लिये बड़ी कोशिशें की और सरकारसे आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपनी सारी शक्ति लगा दी पर उनका सारा प्रयत्न निष्फल गया। प्रो॰ सत्याचरणजी कुछ साल पहले जब आर्य प्रचारकके रूपमें वहां गये थे तो उन्होंने उस जंगली कान्नको रद कराने और जो चाहे उसको मुद्दे जलानेकी आजादी दिलानेके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किया था पर उस समय उनका भी परिश्रम निरर्थंकही गया। अब तो वे भारत सरकारके कमिश्नरके रूपमें वहाँ गये हैं। हमने अपने व्यक्तिगत पत्रों और "प्रवासी" के कई लेखोंमें इस आवश्यक बातकी ओर उनका ध्यान खींचा है और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि वे वहाँकी कानूनी किताबसे इस कलङ्कको मिटा डालनेके लिये अपनी सारी शक्ति लगा देंगे पर खेदकी बात है कि इस काममें जितना चाहिये प्रवासी भारतीयोंसे उनको सहयोग नहीं मिल रहा है। इसपर प्रवासियोंको कहा भी क्या जाय ? यह तो उनकी आत्म-विस्मृतिका म्पष्ट प्रमाण है। जिस वातावरणमें उनका जन्म और पालन-पोपण हुआ है उसका परिणाम इसके सिवा और हो ही क्या सकता है १ जबसे वे उन उपनिवेशोंमें गये तभीसे मुद्को दफनानेका विवाज उनमें चल पड़ा और शनै: शनै: इस रिवाजने उनके दिलपर ऐसा दखल जमा लिया है कि अब वे मुर्देको जलाने की कोई जरूरतही नहीं समझते हैं । अनएव हमारे कमिश्नर प्रो॰ सत्याचरणजीको इस कार्यके सम्पादन करनेमें कठिनाइयाँ तो होगीही, पर यह कार्य है इतना महत्वपूर्ण कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हिन्दू धर्मकीही नही मानव-समाजकी हितदृष्टिसे भी मृतक-दाहकी प्रथा प्रचलित होजाना अनिवार्यतः आवश्यक है। हमारे कमिश्नरके साथ यूरोप और अमेरिकाके उन लाखों व्यक्तियोंकी सहानुभूति है जो वैज्ञानिक दृष्टिसे मुर्देको गाड़नेकी अपेक्षा फूँकनाही श्रेयस्कर समझते हैं। यदि उनके कार्यकालमें जनत को मृतक-दृाहका अधिकार मिल गया तो बृहत्तर भारतके इतिहासमें उनका नाम स्वर्णाक्षरोंमें अंकिन रहेगा।

उन उपनिवेशोंकी ओर मैं इस शताब्दीकी दूसरी दशाब्दीसेही ध्यान दे रहा हूँ । सुरीनाम डचोंका उपनिवेश है और हॉलेन्डको सहायता करनेके लिये हमारे अंग्रेज प्रभुओंने हमें कुली-कबाड़ीके रूपमें वहाँ भी भेजना उचित समझ लिया था। डच गायना दक्षिण अमेरिकाके उत्तर-पूर्वकी तरफ स्थित है। इसका क्षेत्रफल ५८,५३० वर्ग-मील है जिसमें केवल थोड़ी जमीन जोती जाती है। इस उपनिवेशमें छः बड़ी बड़ी निदयाँ हैं। सुरीनाम नदी जहाँ समुद्रसे मिलती है वहाँ उसकी चौड़ाई तीन मील है। डच गायनाकी राजधानी 'परामारिबी' है। सन् १८७३ में वहाँ गिरमिट लिखांकर भारतीयोंके जानेका सिलसिला शुरू हुआ जो सन् १९१६ तक जारी रहा। इस समय लगभग चालीस हजार भारतीय वहाँ रहते हैं। उनमेंसे कुछ तो रोजगार या खेती करते हैं और शेष मजदूरी। वहाँके प्रवासी भारतीयोंमें मुख्यतः युक्तप्रांत और विहारके निवासी हैं।

डच गायनामें कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें हिंदीकी पढ़ाई होती है। हिंदी पढ़ानेके लिये खास अध्यापक नियुक्त किये गये हैं। कालेजोंमें रङ्गमेद नहीं हैं। भारतीय लड़के भी डच लड़कोंके साथ उच्च-शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, पर छठे दर्जेतक शिक्षा प्राप्त करके भारतीय विद्यार्थी प्रायः स्कूल छोड़ देते हैं और कोई विरलाही कालेजमें पहुँच पाता है। भारतीय अनाथ बच्चोंको वहांकी सरकार ऐसे गृहस्थको सौंप देती है जो निःसंतान होते हैं। अनाथ बच्चोंके पालनके लिये उन गृहस्थोंको सरकारकी तरफसे ५ रुपया मासिक सहायता तबतक मिला करती है जब तकि अनाथोंकी आयु १५ सालकी नहीं हो जाती है। ऐसे अनाथ बालक, जिनके पालन पोपणके लिये उपयुक्त गृहस्थ नहीं मिलते है, सरकारी अनाथालयमें रक्खे जाते हैं और बादमें औद्योगिक विद्यालयोंमें दाखिल करा दिये जाते हैं।

भारतीयोंको वहां बसानेके लिये डच सरकारने सभी उपायोंका अवलंबन किया था। गिरमिट समाप्त होने पर जो वहाँ बस जाता था उसको सरकार १०० रुपया नकद् सहायता देती थी और छः सालके लिये जमीन मुफ्त में दी जाती थी। मालगुजारी और इनकम-टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। वे सुरीनामसे कलकत्ते तक विना स्टाम्प लगाये चिट्ठी मेज सकते थे और मनिऑर्डरकी फीस भी माफ कर दी जाती थी। यहाँ तक कि नालिश-फरियाद करनेके लिये उनसे कोर्ट फीस भी नहीं ली जाती थी। यद्यपि वहांके भारतीयोंको वोट देनेका अधिकार है पर वहाँकी धारा सभाके सदस्योंमें एक भी भारतीय नहीं है। स्वासी भारतीय वहाँके गवर्नरसे सप्ताहमें एक बार मिल सकते हैं।

यद्यपि ब्रिटिश उपनिवेशोंकी अपेक्षा सुरीनाममें भारतीयता कुछ हद तक सुरक्षित हैं, पर उसीपर संतुष्ट हो बैठना आत्मा-प्रतारणा होगी । वहाँ भी धर्म, संस्कृति और भाषाके प्रचारकी नितांत आवश्यकता है। इस शताब्दीकी तीसरी दशाब्दीके आरंभमें पारामारिबोसे स्वर्गीय श्री शीतल प्रसाद दृवेने हिंदीमें छोटे आकारके दो-चार पन्नेका "विदेशी भारतवासी" नामक एक अख-बार निकाला था लेकिन उसके पाँच-छः अंकसे अधिक नहीं निकलने पाये और द्वेजीको परिस्थितिसे विधिश होकर उसका प्रकाशन बन्द कर देना पड़ा। अब पंडित भवानी भीख मिश्रकी यह हार्दिक इच्छा है कि वे पारामारिबोमें एक प्रेस खोलें और हिंदीमें एक पत्र प्रकाशित करें। इस समय भारतसे टाइप आदि मंगानेमें बड़ी कठिनाई है इस-लिये यह कहना कठिन है कि उनकी इच्छाकी पूर्ति कबतक हो सकेगी ? वे अब वृद्ध भी हो चले हैं और उनकी तन्द्रस्ती भी अच्छी नहीं रहती है। अतएव उनके पुत्र, जो वकालत पास कर चुके हैं तथा वहाँ के अन्य हिन्दी प्रेमियोंको मिश्रजीकी इस इच्छाकी पुत्तिके लिये निरंतर उद्योग करते रहना चाहिये और जब तक यह महान कार्य पूरा न हो जावे तबतक चैनसे न बैठना चादिये। यह कार्य इतना आवश्यक है कि इसीपर वहाँके प्रवासी भाइयोंकी भारतीयता अवलंबित है। भाषाको गँवाकर कोई भी कौम जिन्दा नहीं रह सकती।

स्वर्गीय श्री शीतल प्रसाद द्वेके जमानेमें 'सुमित सभा' और 'भारतोदय' नामकी सभाएँ भी खुली थी। उनमें 'सुमित सभा'की तो अब नाम भी नहीं सुनाई पड़ता है लेकिन 'भारतोदय' ने अपने अस्तित्वको विलुस नहीं होने दिया है। इधर आर्यसमाजों और आर्य प्रतिनिधि सभाकी स्थापनासे सुरीनाममें एक नई जागृति पैदा हो गई है। उसके मुकाबलेमें सनातन धर्म सभा भी खड़ी हो गई है। एक देवीने अपने धनसे पारामारिबोमें एक भव्य आर्यसमाज मंदिर भी बनवा दिया है जिसका उद्घाटन डच गायनाके गवर्नरने किया था। सनातन धर्मकी तरफसे हालहींमें एक मंदिर बना है। उच गायनासे भारत पैसा भेजनेमें बड़ी कठिनाई होती है। सरकारकी आज्ञा बिना कोई एक पैसा भी देशसे बाहर नहीं भेज सकता। वहाँ ब्रिटिश पोस्टल ऑडर भी उपलब्ध नहीं होता है। सुरीनामके बैंकका हिन्दुस्थानके किसी वेंकसे सम्बन्ध नहीं है। इसलिये वहाँके बेंकसे जो डाफ्ट मिलता है वह लंडनके 'वेस्टमिनि-स्टर बेंक' के नामसे । वहाँ से मनिऑर्डर आनेकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये वहाँके प्रवासी भारतीयोंको भारतसे पुस्तकें, अखबार आदि मँगानेमें बड़ी दिक्कत होती है। वहाँके हिन्दुओंमें बहुत थोड़े ईसाई हुए हैं । छुआ-छतका भूत और स्त्रियोंके परदेका पिशाच भी उनका पिण्ड छोड़ चुका है। भारतका कोई एक विद्वान प्रचारक भी वहाँ दो चार साल रहकर भारतीयताकी छुनियादको ऐसा मजबूत बना सकता है कि फिर उसके विनाशकी कोई आशंका नहीं रह जायगी।

ट्रिनीडाडमें पंडित अयोध्या प्रसादनेही आर्यसमाजों और आर्य प्रतिनिधि सभाकी स्थापना कर दी थी। उनकी विद्यमानतामेंही प्रोफेसर सत्याचरणजी वहाँ पहुँच गये थे। इन विद्वान वक्ताओं के व्याख्यानोंसे वहाँके प्रवासी भारतीयोंमें नवजीवन और नवजागरणका उदय हो आया था । वहाँ भी आर्यसमाजके मुकाबलेमें सनातन धर्म सभाका ढोंग रचा गया पर जब सभाके लिये कोई सुयोग्य हिन्दू सभापति नहीं मिला तो श्री तिलकसिंहको उसका सभापति बनाया गया। यह जानकर किसे आश्चर्य न होगा कि तिलक सिंह एक ईसाई हैं और एक ईसाई सनातन धर्म सभाका सभापति हो सकता है, यह विश्वके लिये एक विस्मयकी वस्तु है । ऐसे तो तिलक सिंह वहाँ के एक प्रसिद्ध मालदार तथा रईस हैं और वहाँकी धारा-सभाके सदस्य भी हो चुके हैं लेकिन सनातन धर्मियोंने उनको अपनी धार्मिक सभाका प्रधान बनाया और उन्होंने भी ईसाई होते हुए इस पदको स्वीकार कर लिया, यह CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बात प्रवासी भारतीयोंकी सिद्धां हीनताकी साक्षी है।

डमरारामें पंडित भास्करानंदजी एम. ए. के उद्योगसे अनेक आर्यसमाजोंकी स्थापना हो गई है और समाजोंके संगठनके लिये आर्यप्रतिनिधि सभाकी जगह उन्होंने आर्यन लीग बनाई है, जो वहाँके समस्त आर्यसमाजोंका प्रतिनिधित्व करती है। इस लीगने जो सबसे अधिक महत्वका कार्य किया है वह है आर्यन्-ओरियन्टल कालेजकी स्थापना इस कॉलेजकी इमारतमें अबतक लगभग ५० हजार रुपया खर्च हो चुका है। ऐसे तो सुरीनाम, ट्रिनीडाड और डमरारा—इन तीनों उपनिवेशोंमें महता जैमिनीजी, पंडित अयोध्या प्रसादजी, प्रोफेसर सत्याचरनजी, पंडित भास्करानंदजी, पंडित ऋपिरामजी, श्रीमती जानकी देवीजी और पंडित नारायणदत्तजी आदि आर्य उपदेशक प्रचार कर चुके हैं लेकिन पंडित भास्करानंदजीने अपना अधिकांश समय डमरारामें लगाया। फलतः वहाँ के प्रवासी भारतीयोंके विचारोंमें भी क्रांति हो रही है।

वहींपर जमेका, प्रनेडा और सेंट ल्रिशिया भी है लेकिन इन अभागे उपनिवेशोंकी हालत बिल्कुल निराली है । माल्म पड़ता हैं कि वहाँके प्रवासी भारतीयोंपर भगवान का श्राप है। इस लिये कोई उपदेशक वहाँ न जाता है और न जाना चाहता है। अगर कोई साहस करके पहुँच भी जाता है तो अपने अभागे देशवासियोंकी दशा देखकर निराश हुए बिना नहीं रहता और लाचार होकर अपना रास्ता नापता है।

अब तो भारत स्वतंत्र हो गया है। हमारा यह कर्तब्य है कि जहाँ हम प्रवासी भाइयोंके राजनैतिक स्वत्वोंकी रक्षा करें और उनको यह सभी अधिकार दिलावें जो अन्य नागरिकोंको मिले हुए हैं। वहाँ उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताको भी न भूल जावें। यही एक ऐसा सूत्र है जो मानुभूमि भारतसे उनको बाँधे रखेगा। भारतमें तो राष्ट्र और राज भाषाके सिंहासन पर हिंदी बैठाई जा जुकी है, अब विंदी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओंको प्रवासी भारतीयोंमें हिंदी प्रचारकी ज्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि भाषाही उनकी गष्ट्रियताको जीवित रख सकेगी अन्यथा वे भारतीय होते हुए भी एक ऐसे साँचेमें ढल जायँगे जिनको फिर पहचानना भी कठिन हो जायगा। भारतकी धार्मिक संस्थाओंको उनकी आत्मिक क्षुधाकी तृत्तिके लिये प्रयत्नशील हो जाना चाहिये। यदि इस

अवसर पर हमने अपने कर्तव्यका पालन किया और प्रवासी भारतीयोंकी धार्मिक, सामाजिक और संस्कृतिक आवश्यकताओंकी ओर ध्यान दिया तो हम बौद्ध-कालकी भाँति इस युगमें भी एक नवीन बृहत्तर भारतका निर्माण कर सकेंगे जो स्वतंत्र भारतकी प्रतिष्ठा और महत्ताको और भी बढ़ानेमें सहायक होगा।

# स्वर्गीय माई पीर मुहम्मद मूनिस

इधर अपनी रुग्णावस्थाके कारण मैं 'हिन्दुस्थान टाइम्स' और "सर्चलाइट" के सिवा हिन्दी अखबारोंकी तरफ बहुत कम ध्यान दे पाया हूँ। इसलिये उस दिन भाई बनारसी दास चतुर्वेदीके एक लेखमें और उसके बाद 'नयासमाज' की एक सम्पादकीय टिप्पणीमें यह बात पढ़कर दु:खसे काँप उठा कि वेतिया (चम्पारन) के भाई पीर मुहम्मद मूनिस इस विश्वसे सदाके लिये बिदा हो गये। इस दुखद संवादसे मेरे हृदय पर ऐसा कठोर आघात पहुँचा है कि वह अनुभृतिकी ही वस्तु है- शब्दों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। हिन्दी-साहित्य गगनसे इस उज्वल नक्षत्रका अस्त हो जाना भारतका भारी दुर्भाग्य है। मुनिसजी उन इनेगिने मुसलमानोंमें एक थे जिन्होंने अपने जीवनको हिंदीकी सेवामें उत्सगे किया है । उनकी लेखनी ऐसी बलवती थी कि जिस विषयपर वे लिखते थे, कमाल कर दिखाते थे। हमने "प्रवासी" के दिवाली अंक में मुनिसजीके "भारतीय राष्ट्रके निर्माता ऋषि दयानंद" और अभी 'प्रवासी' के दूसरे वर्ष के ८ वे अंकर्मे "आनन्द-कंद श्री कृष्णचन्द्र" शीर्षक लेखोंको प्रकाशित किया है । उन लेखोंसे जहाँ उनकी भाषा और शैलीका परिचय मिलेगा वहाँ उनकी विशुद्ध राष्ट्रिय भावनाओं का भी । भारतमें बड़ी बड़ी घटनाएँ घटी, शतियोंसे हिल मिलकर रहने-वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरेके जानी-दुश्मन बन गये और इधर देशका अंग-भंग होनेके बाद उन्होंने मनु-व्यताको तिलांजलि देकर भारत माताकी छाती पर नृशंसताका जैसा नग्न नृत्य कर दिखाया वैसा भारतमें कभी देखा तो क्या, सुना भी नहीं गया था । पर इस भयंकर तूफानमें भी मृनिसजी अपने स्थान पर अटल-अचल रहे, उनकी राष्ट्रियतामें कोई अंतर नहीं आने पाया।

आजसे ३० साल पहले इस देश भक्त मुसलमानसे मेरा परिचय हुआ था। सन् १९२० में मृनिसजीके विशेष

आग्रहसेही अखिल-भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलनके पटना-अधिवेशनमें मैं सम्मिलित हुआ था। वहीं उनके प्रथमबार दर्शन हुए थे। उन्होंने मेरे ठहरनेके लिये एक आर्लाशान बंगलेमें विशेष व्यवस्था कर रखी थी। मुनिसजी नेही श्रद्धेय राजेन्द्र बाब्र्से पहले-पहल मेरा परिचय कराया था । मैं राजेन्द्र बाबूकी शक्ल-सूरत और सेष-भूषा देखकर उनकी उपेक्षाही कर रहा था और उनको सम्मेलनका कोई मामूली कुर्क समझ रहा था लेकिन जब मूनिसजी ने उनसे मेरा परिचय कराते हुए कहा कि "यही राजेन्द्र बाबू हैं'' तो मैं विस्मय-वारिधिमें डूब गया । सोचा कि यदि यही बिहारके सर्वश्रेष्ट नेता राजेन्द्र बाबू हैं तो इस पिछड़े हुए अभागे प्रांतका ईश्वरही रक्षक हैं। जो व्यक्ति सामयिक पोशाक-परिधानका भी मर्म और महत्व नहीं जानता है और इस तरह एक मामूली मजदूर या किसानकी भांति कपड़े पहने हुए हैं और वह भी ठीक ढंगसे नहीं. वह भला जनताका नेतृत्व क्या करेगा, क्योंकि नेहरु, दास, जिन्ना आदि नेताओं की पोशाक और ठाट-बाटकों मैं देख चुका था और नेतृत्वके लिये उनको आवश्यक मान बैठा था, इसलिये राजेन्द्र बाबूकी देशी पनहीं, ढीली धोती, मामूली मिजई और दुपली टोपी देखकर निराश होना मेरे लिये स्वाभाविकही था । यद्यपि बाप्की सादगीसे मैं परिचित था पर उनको मैं नेता नहीं, सत-महात्मा मानता था। प्रवासी होनेके कारण मेरे दृष्टिमें पोशाककी बड़ी महत्ता थी । खैर, राजेन्द्र बाबूकी मुखाकृतिपर एक ऐसी आभा प्रदीस थी और उनके व्यक्तित्वमें एक ऐसा आकर्षण था कि मैं मन्त्रमुग्ध होकर उनकी ओर निहारता तथा उनकी बातें सुनता रहा और ठाट-बाट तथा पोशाकवाले मेरे पूर्व विचार दूसरेही क्षण सदाके लिये विलुप्त हो गये। राजेन्द्र बाबुपर मेरा केवल स्नेहहीं नहीं, श्रद्धा भी हो गई।

मुझे सम्मेलनके समय कई दिनों तक मूनिसजीके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सत्संगका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनको निकटसे मैं देख पाया था और उनके उच्च विचारोंका मुझपर काफी असर पड़ा था। उन्हीं दिनों मैंने एक छोटीसी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था— "शिक्षित और किसान"। इसमें विलायतसे ताजे आये हुए एक भारतीय बैरिस्टर और किसानोंका संवाद है। इस पुस्तकमें तो कोई विशेषता न थी पर मूनिसजीने भूमिका लिखकर इसकी महत्ता बढ़ा दी थी। भूमिका भी कैसी १ ६१ पन्नेकी पुस्तककी २४ पन्नेकी लम्बी भूमिका! इस भूमिकामें मूनिसजीने अपने व्यक्तिगत अनुभवोंके आधार पर भारतीय किसानोंकी जो तसवीर खींची है उसको देखकर दिल दहले बिना नहीं रहता है। एक जगह उन्होंने कविवर 'सनेही' के शब्दोंमें भारतीय किसानके मुँहसे ईश्वरको संबोधन करते हुए कहलवाया है—

"भारतमें जनमाय चहै फिजी भिजवाना, जी चाहे नेटाल भेजकर खान खुदाना। है मुझको मंजूर वहाँ पर कोड़े खाना, दीन बन्धु ! पर भारतीय मत कृपक बनाना। जोते, बोवें, मरं, खपं, भरपेट न खावें, बे-दखलीको जमीन्दार तिसपर धमकावें।"

इस पुस्तकको भाई द्वारिकाप्रसाद सेवकने प्रकाशित की थी और मूनिसजीकी भूमिकाके प्रतापसे उसकी प्रथमावृत्ति बातकी बातमें खप गई। भारतके किसानोंमें उसकी बड़ी मांग होनेपर भी प्रकाशक महोदय अपनी परिस्थितिसे विवश होकर उसकी दूसरी आवृत्ति न निकाल सके और अब तो उसका दर्शन भी दुर्लभ है।

मूनिसजीसे मेरी घनिष्टता बढ़तीही गई। भारतका बँटवारा होनेसे कुछ दिन पहले मुझे यह खबर मिली कि मूनिसजीका पुत्र क्षय रोगसे पीड़ित है। इधर मूनिसजी का आर्थिक अवस्था भी शोचनीय हो गई थी। इसलिये मैंने पुत्रके उपचारके लिये कुछ रुपये मूनिसजीके पास भेज जिसको उन्होंने मेरी बहुत प्रार्थना करने पर स्वीकार तो किया लेकिन उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। उस समय उन्होंने अपनी व्यथाको जिस रूपमें प्रकट किया था वह आज भी मेरे हृदयको व्यथित कर रहा है।

एक तो पुत्र-शोक और तिसपर आर्थिक चिन्तासे मूनिसजीको मानसिक क्रेश तो हुआ ही पर उनका शरीर भी उनके प्रभावसे न बचने पाया। वे स्वयं भी असाध्य

रूपसे बीमार पड़ गये और उनके जीवनकी कोई आशा नहीं रह गई । उन्हीं दिनों भारत स्वतंत्र हुआ था भौर तत्कालीन दुर्घटनाओंसे देशमें उथल पथल मचा हुआ था। जब मुझे उनकी बीमारीकी सुचना मिली तो मैंने उनको पत्र लिखकर प्रवासी भवन आ जानेके लिये आग्रह किया। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि यहाँ आनेपर मैं स्वयं अपने हाथोंसे उनकी सेवा करूँगा, उनके उपचारकी उचित व्यवस्था करूंगा और उनको आर्थिक चिन्ताओंसे सुक्त रखुंगा । डाक्टरोंने भी स्थान परिवर्तनके लिये सलाइ दी थी और वे स्वयं भी यहाँ आनेके लिये तैयार थे परन्त हाय ! उन दिनों पाकिस्तानके प्रतिशोधमें कोई यह नहीं देखता था कि यह भारत-भक्त है या भारत-दोही, राष्ट्रवादी है या सम्प्रदायवादी, मुस्लिम लीगी है या काँग्रेसकर्मी-देखा केवल यह जाता था कि यह हिंदू है या मुसलमान ? यदि मुसलमान है तो चाहे वह कैसाही भारत-भक्त या राष्ट-वादी क्यों न हो, पाकिस्तान और मुस्लिम लीगका कट्टर दुश्मन भी क्यों न हो, आखिर है तो मुसलमानही और इसलिये उसकी हत्या कर डालनाही एक सच्चे हिंदुका सर्वश्रेष्ट धर्म है । अतएव मुनिसजीने मुझे उत्तर दिया कि में ख़शीसे प्रवासी भवनमें आनेको तैयार हूँ और डाक्टरोंने भी उनके लिये अजमेरके हवा-पानीको लाभदायक बत-लाया है परन्तु उनके लिये मुसलमान होनेके कारण इतनी लम्बी यात्रा करना खतरेसे खाली नहीं है क्योंकि उन दिनों पाकिस्तान की देखादेखी यहाँ के रेलगाडियोंमें भी मुसलमानों की हत्याएँ हो रही थी-या तो उनको गाडीसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था अथवा गाड़ीमेंही उनका काम तमाम हो जाता था। मृनिसजीने मुझे यह विश्वास दिलाया कि देश की स्थिति शांत होनेपर वे अवश्य अजमेर आ जावेंगे और मेरे साथ कुछ दिनों तक प्रवासी-भवनमें रहेंगे। इसके बाद उनका स्वास्थ्य सुधरता गया और जब उनके पत्रोंसे मालूम हुआ कि वे बिलकुल तन्दुरस्त हो गये हैं तो मैंने सन्तोषकी सॉस ली।

परसालके आरम्भमें मैं स्वयं बीमार पड़ गया और मेरी अवस्था दिनपर दिन भणावह होती गई । बीमारीके दरम्यानमें मूनिसजीके अनेक पत्र मुझे मिले जो पदकर फाड़ दिये गये। उन पत्रोंके विनष्ट हो जानेपर आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है अन्यथा उन पत्रोंसे यह पता लग जाता कि मूनिसजीमें मनुष्यताकी कितनी उच्च भावना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

वेतिया, १-८-४९.

थी। उनके अन्तिम तीन पत्र, जो उनकी मृत्युसे थोड़े दिन पहले लिखे गये हैं, किसी तरह नष्ट होनेसे बच गये हैं। एक पत्रमें उन्होंने मुझे वेतिया आमेकी सलाह दी थी। यह भी प्रलोभन दिया था कि वे राज्यके एक ऐसे बंगले में मुझे ठहरावेंगे जिसमें सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ठहर चुके हैं और उसको विश्रामके लिये उपयुक्त बता चुके हैं। उनके खयालमें वह स्थान और बंगला मेरे स्वास्थ्यके लिये लाभदायक होगा। उन्होंने यह भी लिखा या कि यदि में उनका आमंत्रण मंजूर कर लूँ तो वे स्वयं अजमेर आकर मुझे वेतिया ले जानेके लये प्रस्तुत हैं। यह पत्र उन्होंने अपनी मृत्युसे ठीक दो मास पूर्व लिखा था। यहाँ हम उनके तीन पिछले पत्र देते हैं जिनमें अंतिम पत्र तो उनके निधनसे केवल एक मास पहले लिखा गया था:—

वैतिया, १९-७-४९.

श्रद्धेय खामीजी।

श्रभी जुलाईका "प्रवासी" मिला। सबसे पहले त्रापके स्वास्थ्यके विषयमें बाबा रमता योगीकी कलिकाल कथामें समाचार पढ़ा, बड़ी ख़ुशी हुई। फिर सम्पादकजीकी बीमार वाले नोटको पढ़ा इससे कुछ उतनी खुशी हासिल नहीं हुई, पर, यह श्रच्छी तरह मालूम हो गया कि श्रव चिन्ताकी घडी बीत गई ऋौरं अब सिफी कमजोरी है, जो क्रमशः कम होती जायगी। परमात्माको कोटिशः धन्यवाद है कि श्रापको देश श्रीर प्रवासी भाइयोंकी सेवा करनेके लिये निरोग कर सुअवसर दिया। प्रार्थना है कि श्राप सारा काम कुछ दिनोंके लिये छोड़कर श्रन्यत्र चले जाइये। यदि मेरी प्राथेना स्वीकार हो तो बेतिया चले आइये। राजके एक रमणीय फूलवारीके, जिसको प्राफेसर कृपलानी त्रीर पटेल साहेबने काश्मीरकी उपमा दी है, बंगलेमें रहकर पूरी तरहसे स्वस्थ हो जाइये। अगर लिखें तो मैं अजमेर आकर आपको यहाँ बुला लाऊं। शीघ उत्तर दें। योग्य सेवाके साथ उत्तरकी प्रतीचा कर रहां हूँ। आपका

पीर मुहम्मद मूनिस

श्रद्धेय भाई भवानी द्यालजी।

श्रभी श्रभी श्रापका कृपा पत्र ता० २९ का लिखा हुश्रा मिला । पत्र पढ़कर चित्त व्यप्त हो गया । मैं नहीं समभता था कि श्रापकी श्रवहा इस प्रकार नाजुक हो गई है ।

सब चिन्ता छोड़कर परमात्माका नाम लीजिये शायद वह रहम करे। उसकी द्या और कृपा अपरम्पार है, राईसे पर्वत और पर्वतसे राई वह ज्ञरा मात्रमें कर देता है-जीवनसे निराश न होना चाहिये-शायद वह परीचा लेता हो। प्रवासी आइयों के लिये कमसे कम १० वर्ष और जिन्दा रहें -यही मेरी शर्थना है। परमात्मा जो करता है भलेके लिये करता है। लाखों व्यक्तियोंके आप जीवनाधार हैं, वह इतना निष्ठ्र श्रीर कठोर नहीं हो जायगा, वह सब कुछ देखता है। निस्सहाय त्रौर पीड़ित प्रवासी भाइयों के आप सहारा हैं—आपके द्वारा उन लोगोंका उद्घार होनेवाला है। परमात्मा अवश्य इस पर विचार करेंगे। श्रापका जीवन परोपकारके लिये हैं। श्राशा है कि वह श्रपनी द्या श्रीर रहमत श्रवश्य दिखायेगा । उत्तर्की प्रतीचा कर रहा हूँ। आपका छोटा भाई, पीर मुहम्मद मृनिस

वेतिया, २६८४९

श्रद्धेय भाई। सप्रेम बंदे।

श्रापका कृपापत्र ठीक समयपर मिला— श्राज्ञाके श्रनुसार लेख लिखनेकी कोशिश की, पर उसी रोजसे श्रभी तक हृदयकी धड़कन जारी हैं। बैठना मुश्किल हो रहा है श्रतः लाचार हूं। ह्मा करें, श्राज्ञा पालन न कर सका।

शेष कुशल है। अपने परिवारवालोंको प्रेमपूर्वक मेरी तरफसे प्रणाम और आशीर्वाद कह देनकी कृपा करें।

मैं आपके स्वास्थ्य लाभके लिये परमात्मासे नित्य विनय करता हूँ । आशा है कि इस पत्रके उत्तरमें स्वास्थ्य सुधरनेका शुभ समाचार प्राप्त होगा । शेष कुशल है। आपका

पीर महम्मद मृनिस

इसके बाद मृनिसजीकी कोई चिठ्ठी न मिली । मुझे क्या मालूम कि उनके जीवन-द्वातकी स्याही सूखं गई है, जो कलम क्रांतिकी भाग उगलती थी और राष्ट्रियताकी इमारत उठाती थी वह सदाके लिये टूट जायगी। वे २४ सितम्बरको स्वर्ग सिधार गये, पर उनकी महायात्राकी खबर तक किसीने मुझे नहीं दी। किसीने उनकी मृत्युको कोई महत्वकी घटना नहीं समझा । यद्यपि मैं बीमारी और कमजोरीके कारण 'प्रवामी'' कार्यालयमें आनेवाले सभी अखबारोंपर दृष्टि डालनेमें असमर्थ था तो भी मेरे सहकर्मी सारे अखबारोंको देख लिया करते थे और यदि उनमें कोई महत्वकी बात देखते तो मुझे उसकी सूचना देनेसे भी नहीं चुकते थे। बिहारके भी कई दैनिक और साप्ताहिक पत्र मेरे पास आते हैं उनमेंसे किसीमें भी सूनिसजीकी मृत्युकी खबर दृष्टिगोचर नहीं हुई। यदि किसीमें छपी भी होगी तो कहीं किसी कोनेमें, जिसपर किसीकी नजर न पड़ी । ऐसे महान साहित्यकारके जीवनमें तो उसकी उपेक्षा की ही गई, आर्थिक चिन्तासे घुल-घुलकर मर जानेके लिये छोड़ दिया गया पर उसकी मृत्यु पर हमारे लेखकों और पत्रकारोंने जिस उपेक्षावृत्तिसे काम लिया है वह हिंदी वालोंके लिये अमिट कलंक और कृतझताकाही द्योतक है। न किसी अखबारने अग्रलेख लिखा और न उनका चित्र और चरित्रही प्रकाशित किया । बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलनने एक बार मूनिसजीको प्रधान चुनकर अपनी गुणग्राहकताका परिचय दे चुका है पर हिंदी संसार ने उनको बिसारकर साहित्यकारोंके प्रति उदासीनता और

कृतविताकी स्चीमें एक और अभिषृद्धि कर ली है। मूनिस जी स्वयं आत्म-विज्ञप्तिसे घृगा करते थे, इसलिये हिंदी संसार उनकी साहित्य सेवासे बहुत कुछ अनिभिज्ञही रहा क्योंकि यह विज्ञापनका जमाना है, जो जितनाही विज्ञापन से काम लेता है वह उतनाही संसारमें प्रसिद्ध हो जाता है। पर मूनिसजी आत्मश्लाघा और आत्म-विज्ञप्तिको पतनका सोपान समझते थे। इसीलिये इतनी घनिष्टता होनेपर भी मूनिसजीका कोई चित्र मेरे पास नहीं है; बार बार माँगनेपर भी उन्होंने अपना एक चित्र खिंचवाकर मेरे पास भेजना उचित नहीं समझा क्योंकि उनको यह माल्मम था कि मेरे पास आनेपर उनका चित्र अखबारोंके पास अवश्य पहुँच जायगा।

अंतमें हम ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माको अनंत शांति देवें और उनके परिवारको यह संताप सहनेकी शक्ति । हिंदी-संसारसे हम क्या कहें ? जिस आदमीने हिंद देश और हिंदी साहित्यकी सेवामें अपना जीवन खपा दिया उसको हमने अपनी संकुचित मनोवृतिके कारण महज एक मुसलमानही समझा, एक अच्छा इन्सान नहीं । आर्थिक चिंता, शारीरिक व्यथा पृत्रं पुत्र-विछोहसे तड़पता हुआ वह सच्चा साहित्यकार हमसे सदाके लिये विदा हो गया । वह तो सभी यातनाओंसे छुटी पा गया और यहाँ से चला गया; अब तो केवल उसकी स्पृति हमारे पास रह गई है । क्या उसकी रक्षाके लिये हम कुछ करेंगे अथवा उसको भी विस्मृति-वारिधिमें हुब जाने देंगे ?



# प्रवासी भारतीयोंको अपनी पूँजी स्वदेश लानेमें कठिनाइयाँ

लेखकः राजरत्न सेठ नानजी भाई कालीदास मेहता

विदेशों में चालीस लाखसे अधिक प्रवासी भारतीयों की आवादी है, उनमें अनेक भारतीयों का अपने देश और परिवारसे सम्बंध बना हुआ है। बर्मा, लंका, मलाया, जावा, मोरिशस, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रिका, रोडेशिया, मोज़िम्बिक प्रदेश, इटालियन सोमालीलेंड, अबिसीनिया, बेलिजयम-कॉगो, बिटिश पूर्व अफ्रिका, सुडान, अदन, ईरान, ट्रिनीडाड, सुरीनाम, डमरारा, जमैका, फिर्जा आदि अनेक देशों और उपनिवेशों में प्रवासी भारतीय जा बसे हैं और

उनमें अनेक अपने अध्यवसाय एवं कार्यदक्षतासे काफी खुशहाल और मालदार बन गये हैं। उन्होंने वहांके उद्योग और व्यवसायक क्षेत्रमें अच्छी प्रगति कर ली है और अपनी आधिक स्थिति मजबूत बना ली है। यदि औसतन केवल एक-सौ रुपया सालानाके हिसाबसे भी प्रत्येक प्रवासी भारतीय स्वदेश भेजा करे तो भारतको पचास करोड़ रुपये की आमद हो जाती है। सच बात तो यह है कि भारतके इन प्रवासियोंके अर्जित धनका एक बहुत बड़ा भाग उनके

परिवारके उत्कर्षके लिये भारत आ जाता है और इससे देशकी पूंजीमें अभिवृद्धि हो जाती है।

पर उनकी इस प्रवृतिमें संप्रति बड़ी अड़चन पड़ रही है। भारतीय इनकम-टैक्स कानूनकी वे धाराएँ, जिनमें विदेशोंसे आनेवाले पैसेपर टैक्स लगाये गये हैं और वे उपधाराएँ, जिनमें यह सिद्ध करनेके लिये कि वह धन उनकी आमदनीका नहीं, पूँजीकाही अँश है, नाना प्रकारके प्रमाण और साक्षी मांगे जाते हैं—इतनी कटोर हैं और इतनी कठिनाइयाँ होती हैं कि उनसे परेशान होकर लोगोंने अब विदेशोंसे अपना संचित धन भेजनाही बन्द कर दिया है।

इस समय ससारकी राजनैतिक अवस्था ऐसी हो गई है कि अनेक देशों में विदेशियों के साथ मेदमूलक व्यव-हार होने लगा है। विदेशों की खँवाडोल परिस्थिति देखकर जो प्रवासी भाई अपने संचित धनको भारत भेज देना चाहते हैं उनको यहाँ के इनकम-टैक्स विभागवालों के कठोर व्यवहारको देखकर अत्यंत होता है। वे सोचते हैं कि जहाँ भारतको अपने प्रवासियों के अर्जित और संचित धनको खदेश लाने के उपलक्ष्यमें उनका खागत करना चाहिये वहाँ उल्टे उनके मार्गमें ऐसे कांटे बिखेर दिये गये हैं जो पग-पगपर चुमते हैं।

विदेशों में व्यवसाय करनेवाले प्रवासी भारतीयोंको अपनी पूँजी लाकर यहाँ के उद्योग-घंधों में लगानेके लिये यह बढ़ाही उपयुक्त अवसर है। अतएव तत्क्षण ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये कि उनको इनकम-टैक्स तथा अन्य विझ बाधाओं से मुक्तकर भारतमें पूंजी लानेका पथ प्रशस्त कर देना चाहिये।

इसी वजहसे तथा अन्य राजनैतिक कारणोंसे अनेक श्वासी भारतीयोंने मातृभूमिसे सम्बन्धही विच्छेद कर लिया है। आगा खाँके धनवान अनुयायी, जिनकी संख्या चालीस हजार है, भारतसे नाता तोड़कर अफ्रीकाकोही अपना घर बना रहे हैं। मोरिशस, ट्रिनीडाड, दक्षिण अफ्रिका आदि देशोंके अधिकांश भारतीयोंका मातृभूमिसे केवल नाममात्रका सम्बंध रह गया है। जिन लोगोंने

भारतसे सम्बंध बनाये रखा है, यदि उनको अपना धन यहाँ लानेमें किठनाइयोंका अनुभव हुआ तो भारतकी आयका एक महत्व पूर्ण सोता सूख जायगा, जो देशके लिये बड़ाही हानिकारक होगा। सूरतके बोहरे, काठिया-वाड़के मेमन और गुजरातके मुसलमानोंने अपनी पूँजीको पाकिस्तान भेजना शुरु कर दिया है। जावाके भारतीयोंका भी मातृभूमिसे कोई वास्ता नहीं रह गया है।

परिस्थितिको एक दम बिगड़ जानेसे पहले हमारी सरकारको सचेत हो जाना चाहिये और वर्तमान अवस्था को बदल देनी चाहिये। प्रवासी भारतीयोंके लिये ऐसी सहूलियत कर देनी चाहिये कि वे इनकम-टेक्सकी बलासे बचकर खुशी और आजादीसे अपनी पूँजी स्वदेश ला सकें। ससारकी स्थिति स्थिर हो जानेके बाद उद्योग और व्यवसायके क्षेत्रमें प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि और विदेशोंके बीच स्वर्ण-सूत्रका काम देंगे और विदेशियोंकी दृष्टिमें भारतकी प्रतिष्टाकी अभिवृद्धि करते रहेंगे। इङ्गलेण्ड अपने उपनिवेशोंके अग्रेजोंके साथ जो व्यवहार करता है वह हमारे सामने एक सजीव उदाहरण है। हमें भी इंगलेंडका अनुकरण करना चाहिये और विदेशोंमें अपने प्रवासी भाइयोंकी स्थितिको दृ बनाना चाहिये।

असल बात यह है कि वे कान्न जो विदेशी पूँजीको भारतमें लाने और यहाँ के कामों में लगाने में बाधाएँ डालते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि विदेशियों को इस देश में अपना न्यापारिक पाया मजबूत बनानेसे रोका जाय। पर अब तो जमाना बदल गया है, देशकी स्थिति बदल गई है, हमारी राष्ट्रिय सरकार देशपर हुकूमत कर रही है। अतएव हमारी सरकारको चाहिये कि वह प्रवासी भारतीयों को अपनी पूँजी यहाँ लाकर लगाने में प्रोत्साहित करे। इससे देशको जो अधिक लाभ होगा वह टैक्सके रूपमें लिये गये धनसे कई गुणा अधिक मूल्यवान और हितकर होगा। वास्तवमें विदेशोंसे धनका आना रकसा गया है। यदि सामयिक स्थितिमें सरकार तत्क्षण कोई सुधार नहीं करेगी तो हालत काबूसे बाहर हो जायगी और फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ न लगेगा।

# मोरिशसमें बलिदान दिवस

लेखकः श्रीदयानन्दलाल बसन्तराय

मोरिशसमें हरसाल दिसम्बर मासके अन्तमें श्रद्धानन्द बिलदान दिवस मनाया जाता है। जिस समय दिलींमें एक आततायी मुसलिम युवकने स्वामीजीकी हत्या कर डाली थी उस समय सारा भारत तो शोकमें डूवही गया था पर मोरिशसके प्रवासी भी कुछ कम शोकातुर नहीं हुए थे। कहींपर स्वामीजीकी पुण्य स्मृतिमें श्रद्धानन्द आश्रम बना तो कहींपर श्रद्धानम्द प्रेस खुला । मोरिशसकी हिंदी पाठशालाओं में पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों में स्वामीजीकी जीवन रेखा मिलती है। उनका सुंदर चित्र किसी पुस्तकके अन्दर और किसीके कवरपर दृष्टिगोचर होता है । उस अमर शहीदकी स्पृतियाँ हमें स्वधर्माभिमानकी शिक्षा देती रहती हैं। स्वामीकी मरकर भी करोड़ों व्यक्तियोंके हृदयमें एवं भारत तथा बृहत्तर भारतके इतिहासमें अमर हो गये हैं। अतएव मोरिशसके प्रवासी भाइयोंने बलिदान दिवस मनाकर जहाँ अपने कर्तब्यका पालन किया है वहाँ उससे बहुत कुछ शिक्षा और प्रेरणा भी प्राप्त की है।

इधर छ सालसे मजदूरोंकी तरफसे भी एक बलिदान दिवस लगातार मनाया जा रहा है। यह बलिदान दिवस स्वामीजीके बलिदान दिवससे भिन्न है। सन १९४३ के



मोरिशसके कॉटेज ग्राममें बलिदान दिवसपर माननीय एस. विष्णुदयालका भाषण ।

The Hon. S. Bissoondoyal addressing a mass meeting held at Cottage Village on the occasion of Balidan Diwas.

सितम्बर महीनेमें एक गर्भवती देवी, एक नवयुवक और दो पुरुप पुलिसकी गोलियों के शिकार बना दिये गये थे। जिस कॉटेज नामक छोटेसे गाँवमें उनकी दाहिकिया की गई थी वहीं हरसाल १७ सितम्बरको उनकी स्मृतिमें बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसरपर मजदूरों का वहाँ अच्छा जमाव होता है, और उनके सामने मजदूर नेताओं के व्याख्यान होते हैं।

इस साल सितम्बरके आरंभमें पिछली घुड़दीड़के दिन सत्याग्रह हुआ। जहाँ परसाल सत्याग्रहके दिन पांच हजार व्यक्तियोंने यात्राके लिये रेलगाड़ियोंका आश्रय लिया था वहाँ इस साल केवल २,३२८ व्यक्तियोंने रेल यात्रा



पोर्ट लुईकी सार्वजनिक सभा जिसमें घुड़दौड़के विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी अपील की गई थी।

A mass meeting at Port Louis, where an appeal was made to offer Satyagrah against the participation of the Indian settlers in horse racing.

की। मजदूरोंमें एक नया उत्साह दिखाई देने लगा। उनके नेता पंडित रामनारायण तथा पंडित सुन्दर बाबूलालने माननीय एस. विष्णुदयालसे मेलजोल करके उन्हींको बालदान दिवसके अवसर पर भाषण करनेके लिये आमंत्रित किया। उनके भाषणका जो प्रभाव पड़ा, वह मजदूरों और उनके नेताओं के कथनानुसार वास्तवमें स्फूर्तिदायक था। इस साल बलिदान दिवस पड़ा सप्ताहके बीचमें। कटनी हो रही थी पर तिथिको टालना उचित नहीं जैंचा,

अतएव बिलदान दिवस ठीक तिथिपरही मनाया गया।
शक्करके तीन कारखाने बंद हो गये थे। 'लेब' ने लिखा
है कि उस दिन उस सुदूर ग्राम कॉटेजमें लगभग ७०००
मनुष्योंकी उपस्थिति थी। जब नेताओं के बीच मेल-मिलाप
और संगठन हो जाता है तो परस्पर सहयोगकी भावना
और भी दृढ हो जाती है इससे जनतामें उल्लास और
उत्साह अविभूत होता है। जब गोलीकाण्ड हुआ था, उस
समय भी इसी प्रकार मेलजोल हो गया था। मजदूरोंको
नाना प्रकारके क्रेश भोगने पड़ते हैं और उनके नैसर्गिक
अधिकारोंकी हत्या की जाती है। अतएव उनके उद्धारके
लिये सभी नेताओंको अग्रसर होना चाहिये और सभीको
एक मन तथा एक मस्तिष्कसे काम करना चाहिये।

इस बलिदान दिवसके अवसरपर देवियोंकी संख्या भी कुछ कम नहीं थी। मोरिक्समें इतनी दरिद्रता और गरीबी है कि छियोंको भी मजदूरी करनी पड़ती है। जिस देवीकी हत्या हुई थी, वह भी मजदूरी करती थी और प्रान्त के बिचारसे मद्रासी थी। मोरिक्सके तामिल किव पंडित परमाल सुव्रायनने उन क्षहीदोंपर एक किवता लिखी है जिसका अंग्रेजीमें भी अनुवाद हो गया है। जबतक बिलदान दिवस मनाया जायगा तब तक वह किवता पढ़ी जाती रहेगी। किवने उस किवतामें अपना हृदय काहकर रख दिया है, श्रोताओंपर उसका विलक्षण प्रभाव पड़ता है। कॉटेजमें तामिल, तेलगू, विहारी, बंगाली आदि सभी भाषा-भाषी भारतीय उपस्थित थे। भाषण हिंदीमेंही हुए। वक्तओंने बलिदान दिवसका महत्व समझाया—श्रोताओंने उसको हृदयंगम दिया। अंततः लोग किसी किवका यह पद्य गाते हुए कॉटेजसे विदा हुए—

"शहीदोंकी चिताओंपर लगेंगे हर बरस मेले । वतनपर मरनेवालोंका यही नामोनिशां होगा ।"

-----

गत मास मोरिशसकी धारा सभाके सदस्य श्री जय नारायन राय और उनके साथ अन्य ४० भारतीय स्वदेश आ पहुँचे हैं। उनकी यात्राका छड्य है भारतीय प्रजातन्त्र घोषणा दिवसमें भाग छेना और स्वाधीन भारतका मोरिशस प्रवासी बंधुओंकी ओरसे आयेनन्दन करना। खबर है कि वहाँके ६० व्यक्तियोंका एक और दछ प्रजातन्त्र दिवस समारोहमें भाग छेनेके छिये भारत आवेगा। आँखो देखी सत्य घटनाके आधार पर-



# डरबनका नरमेध

लेखकः श्री ब्रह्मदत्त भवानी दयाल,

"अफसोस! इसकी स्मरण-शक्ति बिलकुल नष्ट हो गई है! यह तुम्हें पहचान नहीं रही है।" नर्स ने रोगिनीको 'इन्जेक्शन' देते हुए कहा।

बंशीकी ऑखोंमें ऑस् छलछला आये । रोकनेकी बहुत कोशिश करनेपर भी सिसिकियोंसे उसका हृदय चीतकार कर उठा । बिछौनेपर मृतप्राय पड़ी हुई रंभाके सिरपर हाथ फेरते हुए बंशी रुंधे स्वरमें बोला—''अपने चित्तको स्थिर करो, रंभा ! क्या क्या बक रही हो ? मेरी तरफ तो देखो, मुझे, बंशीको नहीं पहचानती ?''

रोगिनीने अपने निष्क्रिय नयनोंको प्रश्नकर्ता युवककी ओर डालकर करवट बदलनेकी चेष्टा की पर तत्क्षण एक हल्की चीखके साथ-साथ फिर पीठके बल आ रही। नर्सने जल्दीसे आगे बदकर, उसकी अगल बगलमें लगे हुए तिकयोंको ठीक करते हुए, कोमल शब्दोंमें आदेश दिया— "देखो बच्ची! तुम्हें हिलना-डुलना नहीं चाहिये। बात नहीं मानोगी तो कैपे जल्द अच्छी हो सकोगी?

इनकी लॉल-लाल ऑखोंसे नफरत और वासना बरस रही है!.....बचाओ.....सब मेरी तरफ आ रहे हैं.....!"

हुतना कहते कहते उत्तेजित रंभा एक चीतकारके साथ बेहोश हो गई। नर्स एक करुण-दृष्टि संज्ञाहीन रंभा की ओर डालती बंशीसे बोली, "इसकी हालत बहुत नाजुक है। जबसे यहाँ आई तबसे इसी तरह न मालूम क्या क्या बकती रहती है। दिमागपर अत्यन्त भयानक आघात पहुँचा है। फिर वैसी परिस्थितिमें मानसिक विकार स्वाभाविक ही है। (धीमी आवाजमें) करीब करीब सात आठ शैतानोंने इस कोमल बचीपर एक साथ बलत्कार किया है। इसका 'पेल्विस बोन' (pelvis bone) दूर गया है......!" बंशीमें आगे सुननेकी हिम्मत न रही। शोभ और घृणासे उसने अपनी आँखें मीच ली।

नर्स उसके भावनाओंको भाँपकर बातको बदलते हुए बोली, "चार पाँच दिनोंसे यह इसी तरह बक रही है। 'ब्रेन फीवर' है। जब तक दिमाग स्थिर न होगा, इसकी हालतमें सुधार होना मुश्किल है। एक खतरनाक ओपरेशनकी भी जरुरत पड़ेगी। आजका 'क्रायसिस' पार हो गया तो थोड़ी बहुत उम्मीद है, वरना.....! खैर, तुमने अच्छा किया कि 'किंग एडवर्ड अस्पताल' से इसे यहाँ उठा लाये, यहाँपर ज्यादा देखरेख हो सकती है। हाँ, तो यह लड़की नातेमें तुम्हारी कीन है ?"

"मैं......मैं इसका होनेवाला पति हूँ," बंशी डवडबाई आँखोंसे चेतनाहीन रंभाको निहारते हुए बोला, "कैसी हालत हो गई है बेचारीकी। यह काली कीम इन्सान नहीं, सचमुच हैवान हैं। इसी २४ तारीखको हमारी शादी होने वाली थी। हमारे निवास स्थानोंमें कोई विशेष फासला नहीं है। मैंने इन लोगों का मकान स्वयँ अपने नेत्रोंसे जरुते हुए देखा है । मैंने पुलिसकी सहायताके लिये टेलीफोन पर टेलीफोन किया पर पुलिस स्टेशनसे कोई उत्तर तक भी न मिला। कैसे मैं, मेरे परिवारके अन्य प्राणी और मकान बच गया, यह भी एक आश्चर्यकी बात है-शायद योरोपियन मुहल्ला होनेके कारण । अब तो इस लड्कीका अपना कोई दुनियामें नहीं रहा । इसके मां-बाप, दो भाइयोंको तो नेटिवोंने मौतके घाट उतार कर घरके साथ जला डालां। उनकी हड्डियाँही सिर्फ मिली हैं। नर्स कुछ भी हो, अच्छी तरहसे इसकी देख-भाल करके इसे बचा लो। मैं तुम्हारा उपकार कभी न भूत्या। जाकर उनको हिंदुस्थानि CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



श्री ब्रह्मद्त्त भवानी द्याल Brahmdutt B. Dayal

चाहे कितना ही पैसा क्यों न लग जाय, उसकी पर्वाह नहीं। तुम्हें भी खुश कर दूंगा।"

"हम तो अपनी तरफ से कोई बात न उठा रखेंगे हसके उपचारमें। यह तो हमारा धर्म ही है। इसका भविष्य तो ईश्वरके हाथमें है।" नर्सने उत्तरमें कहा—"अब आप जाइये। इसे पूर्ण आरामकी जरुरत है।"

2

डरबनके दंगेका सही-सही कारण शायद अभी तक किसीके द्वारा प्रकट नहीं हो सका है हालाँ कि बहतोंने अपने अपने नीजी दृष्टिकोणके अनुसार इसपर प्रकाश डाला है। हबशियों और हिंदुस्थानियोंमें जो सदा एक दूसरेके निकट सम्पर्कमें रहते आये हैं, परस्पर दुर्भाव और वैमनस्य तो दूर रहा, एक दूसरेके प्रति सहानुभूति और .सदुभावनाकाही व्यवहार रहा है। हिन्दुस्थानी राजनैतिक सभाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे हमेशा निम्रो कौमकी हिमायत करती आई हैं। 'नॉन-योरोपियन युनाइटेड फ्रन्ट' नामक राजनैतिक संघ इसका ज्वलन्त उदाहरण है। डाक्टर दाद तो उठते-बैठते, स्रोते-जागते, इबिशयोंके सामाजिक और राजनैतिक उन्नतिकाही स्वम देखा करते हैं। उनकी कम्युनिस्ट दृष्टिसे हबिक्षयोंका प्रश्न मुख्य है और अपने हिन्दस्थानी भाइयोंका गौण । फिर भी इब-शियोंने एकाएक ऐसे नृशंस काण्डकी सृष्टि क्यों कर डाली जिसकी कभी किसीने कल्पना भी नहीं की थी ?

इसका एकही स्पष्टाकरण है—ऐसे विभन्स कमका प्रदर्शन उनके दिमागकी प्रेरणाका फल कदापि नहीं है। वास्तवमें यह किसी अज्ञात विलक्षण मस्तिष्ककी उपज है। और वह विलक्षण मस्तिष्क सिर्फ हो सकता है वर्तमान यूनियन सरकारके गुप्त एजन्टोंका, जिनके आद्मियों ने छिप तौरसे हबिशयोंके कम्पाउन्ड और 'रिजर्व क्षेत्रों' में जाकर उनको हिंदुस्थानियोंके विरुद्ध भड़कानेमें कोई कोर

कसर न छोड़ी। उन्हें तरह-तरहके सब्जबागका दिग्दर्शन कराया और उनकी प्राप्तिकी राहमें हिन्दुस्थानियोंको सबसे बड़ा बाधक बतलाया। इस प्रकारके प्रचारसे जहाँ उनके अभीष्टकी सिद्धि हुई वहाँ अफ्रिकनोंको असम्य तथा बर्बर कह कर उनको और द्वानेका एक अच्छा बहाना भी मिल गया।

खैर, श्वेताङ्गोंका विषाक्त प्रचार सफल हुआ और १३ जनवरी १९४९ को एकाएक हबिशयोंने सामूहिक रूपसे हिन्दुस्थानियोंको जड़से उखाड़ फेंकनेके लिये जहाद बोल दिया और वे तीन दिनोंतक अपने पैशाचिक कृत्योंका नग्न प्रदर्शन करते रहे।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

उस दिन आक्रमणका दूसरा दिन शुक्रवार था। यह दिन नेटालमें 'फेटल फ्रायडे' के नामसे स्मरण किया जाता है। उस दिन साक्षात शैतान भानो उन हबशियोंकी आत्मामें प्रविष्ट होकर इन्सानियतका गला घोट रहा था। हर शुक्रवारको उरबन शहरकी दुकाने शामको सात बजे तक खुली रहती हैं। रंभाके पिता एक छोटे मोटे ब्यापारी थे। 'इन्डियन मार्केट' में उनका एक छोटा स्टोल था। एक दिन पहलेका खराब रंग-ढंग देखकर रंभाकी माँ ने उनसे कहा-"भाज दकानपर मत जाओ । न जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा है जैसे कोई भयानक अनिष्ट होनेकी संभावना हो।" पर रंभाके पिता रामलालने उसकी बातें हॅंसीमें उड़ाते हुए कहा-"अरे, डरनेकी क्या बात है ? औरतोंको तो सिर्फ अशुभ बातही सूझा करती है। कल मारकेटमें और बस-रेन्क पर कुछ मार-पीट अवश्य हो गई थी पर आज दुवारा ऐसा होना संभव नहीं है। फिर पुलिस किस मर्जकी दवा है ? यह हिंदुस्थान नहीं है जहाँ पुलिसकी आँखोंके सामनेही लोग दिन दहाड़े छूट लिये या मार डाले जाते हैं। हिंदुस्थान जैसे 'असभ्य' देशोंमें कानूनकी कोई परवाहही नहीं करता-वहाँ दिनपर दिन अराजकता बढ़ती जाती है। कमसे कम इस सभ्य देशमें वैसा अन्धेर नहीं मच सकता, यहाँ श्वेताङ्गोंका राज्य है और यहाँ शेर और बकरे एकही घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ तो सवंत्र शांति व्याप रही है। खैर, तुम घबड़ाओ मत । अगर शहरकी हालत कुछ भी खराब माल्य हुई तो मैं फीरन घर छीट आऊँगा।" इतनी

बातें कहकर वे चले गये । यह अपनी पत्नीसे उनकी अन्तिम बातचीत और भेंट थी ।

रंभाकी माँ अपने हृदयसे कुछ अनिष्ट होनेकी आशंका को हटा न सकी। किसी भी काममें उसका मन नहीं लग रहा था। सूर्यास्तके बाद उसकी शंकाओंकी पुष्टि होने लगी। उसकी निग्रो नौकरानी शामको पाँच बजेके वक्त घर जाने के लिये छुटी माँगने आई। अक्सर वह सात-साढ़े सात बजे के बाद जाया करती थी लेकिन आज अक्स्मात जल्दी छुटी माँगते देख रंभाकी माँको स्वभावतः आश्चर्य हुआ और उसने पूछा—"आज इतनी जल्दी क्यों? अभी तो पाँच भी नहीं बजे हैं। कमसे कम जबतक मेरे पति घर न आ जावें तबतक तो ठहर जाओ। आज अकेली मुझे कुछ डरसा लग रहा है।"

नियो नौकरानी, जिसको घरवाले 'मकोटी' कहकर पुकारते थे, रंभाकी माँको बच्चोंसे अलग एक ओर एकांत में ले गई और दवे हुए स्वरमें बोली—"देखो मिसिस ! आज बड़े खतरेका दिन है। आज हमारी जातिके आदमी अँघेरा होतेही एक-एक इंडियनको खोज-खोजकर मौतके घाट उतारनेवाले हैं। मुझे माऌम हुआ है कि वे तुम कोगोंपर अत्यन्त कुद्ध हैं। उनकी धारणा है कि हिंदुस्थानी उनका खून चूस रहे हैं, उन्हींकी वजहसे बान्ट्र जातिकी दुर्दशा हो रही है। उन्हें पेट भरनेके लिये भोजन और तन ढकनेके लिये यथेष्ट वस्त्र भी नसीब नहीं होता है । और भी बहुतसे कारण हैं। मिसिस, मैंने तुम्हारा नमक खाया है और मैं एक 'क्रिसचियन' हूँ। तुम्हें एक सचे दोस्तकी हैसियतसे यह नेक सलाह देती हूँ कि तुम बच्चोंके साथ कहीं ऐसी जगह जा छिपो, जहाँ बदमाशोंसे तुम्हारी रक्षा हो सके। सोचने-बिचारनेका समय अब नहीं रह गया है। तुमलोग अपनी खैर चाहते हो तो मेरी सलाह के अनुसार काम करो । मुझे फिर मत दोष देना कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया। 19

रंभाके माँके हृदयमें अनिष्टकी आशंकाने घर कर रखा था। मकोटीकी बात सुनतेही उसकी रुह काँप उठी— हृदय-धड़कनकी गति और भी तीव्र हो गई, बदन पसीनेसे शराबोर हो गया।

"मकोटी ! त् क्या बक रही है ?" रंभाकी माँ ने काँपती हुई आवाजमें कहा—"इंडियन लोगोंने तुग्हारे कौमका क्या विगाड़ा है, वे क्यों हमारे विनाशकी बात सोच रहे हैं ? क्या सबके सब पागल तो नहीं हो गये हैं ? मकोटी, शायद तुमको किसीने बहका दिया, है । तुमने क्या समझ रखा है कि यह 'चाका' और 'डिङ्गान' का जमाना है कि जिसके जो जीमें आवे, कर डाले । अब यहाँ सफेद जातिका राज्य है जो सबकी समान रूपसे रक्षा करती है।"

मकोटी कुछ समझदार थी और अपने पूर्वज 'चाका' और 'डिङ्गान' के इतिहाससे, जिनसे गोरे एक समय थर थर कॉपते थे, अनभिज्ञ न थी। उनके प्रति ऐसी तिरस्कार-पूर्ण बात सुन कर वह कुछ कुदुसी गई और कुछ तैश में आकर बोली-"मिसिस, मैंने तो तुम्हारे हितके लिये यह सलाह दो है वरना मुझे क्या पड़ी है १ पर 'बान्द्र' को मामूली कीम मत समझ बैठो । जब वे अपनी जुझाऊ गीत गाते हुए तुम लोगोंपर धावा बोलेंगे तब आटे-दालका भाव मालूम हो जायगा-भागनेके लिये समय और रास्ता भी न मिलेगा। पुलिसकी सारी शक्ति एक भी इंडियनको न बचा सकेगी । झूठी आशापर मत रही । मुझे तुमसे मजाक करने या तुम्हें व्यर्थमें भयभीत करनेका कोई शौक नहीं चर्राया है। आज तक क्या कभी मैंने तुमसे मजाक किया है ? लगभग दो-तीन महीनेसे ऐसी बातें सुननेमें आ रही थीं पर मैंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था पर आजसे चार-दिन पहले एक रात्रिको एक जूल्द्र, जो इसी 'आयरन फेक्टरी' में सरदार है और जो मेरे आद्मीका दोस्त है-दोनो साथ साथ शराब पिया करते हैं, - मेरे पतिसे मिलने आया था उसीके मुँहसे मैंने सुना कि सब तैयारी हो चुकी है हिंदुस्थानियोंको मारकर इस देशसे भगा देनेके लिये। मुझे अच्छी तरहसे याद है कि उसने इसी शुक्रवारका नाम लिया था । सवको खबर हो चुकी है और बहुतसे आदमी हिंदुस्थिनयोंको ऌरने और करल करनेके लिये कमर कसे बैठे हैं। इशारा मिलतेही वे अपना कार्य आरम्भ कर देंगे और 'चाका' और 'डिङ्गान' को भी शायद मात कर देंगे। इस काममें मेरा अनुमान है कि बहुतसे गोरे भी शामिल हैं। गोरे आदमियोंने उन्हें यह भी आश्वासन दे रखा है कि पुलिस उनकी धर-पकड़ तक न करेगी। अच्छा मिसिस, अब तो मैं जाती हूँ। न माऌ्म आज क्या हो ! संभल कर रहना । सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने बच्चोंके साथ यहाँ से भाग जाओ ।"

मकोटीके चले जानेके बाद रंभाकी माँ भोजन तैयार करनेमें व्यस्त हो गई। खाना पकाते-पकाते वह नौकरानी की बातोंको गम्भीरतापूर्वक सोचने लगी। क्या जो कुछ उसने कहा है, वह सत्य है या सिर्फ अफवाह मात्र है। आखिर हिंदुस्थानियोंने उनका बिगाड़ाही क्या है ? उसकी समझमें कोई वात नहीं आ रही थी। क्या उन लोगोंको किसी निरापद स्थानमें चला जाना ठीक होगा या जहाँ है वहीं रहना ? वह किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकी। उसने सोचा कि रंभाके पिताके आ जाने परही कुछ करना ठीक होगा। जैसा वे कहेंगे वैसाही किया जायगा। अफवाह मात्रसे व्यर्थही घबड़ाना उचित नहीं है।

दोनों लड़के जो क्रमश: बारह और पन्द्रह सालके थे, दो घंटे पहलेही स्कूलसे आ गये थे। रंभाकी माँने छः बजेसे पहलेही उन्हें खिला-पिला दिया था और धड़कते हुए हदयसे पितकी बाट जोह रही थी। शुक्रवारकी रात्रि को हमेशा वे आठ बजे तक घरपर आ जाते थे पर आज वे जाते जाते कह गये थे कि छः बजे तक अवश्य घर लौट आवेंगे। पर अब सवा सात हो चला था, इसलिये रंभाकी माँ मकोटीकी बातें याद करतेही भयसे थर-थर काँपने लगी। पर उसने बहुत प्रयत्नसे अपनी घबराहटको अपने तकही सीमित रखा—यह सोचकर कि बच्चे व्यथमें डर जायँगे।

बड़ी लड़की रंभा, जो सोलह सन्नह सालकी थी, सोफापर बैठे हुए बुनाईमें लीन थी और दोनों लड़के आपसमें झगड़ते हुए ड्राफ्ट खेल रहे थे।

करीब पौने आठ बजे सहसा एक भीषण कोलाहलसे वहाँकी शांतिमयी निस्तब्धता भंग हुई । रंभाकी माँका शरीर चिन्ता और व्यथासे प्रकंपित हो उठा । यह सैकड़ों हबशियोंकी एक साथ गानेकी हृद्य विदारक आवाज थी।

हैं। इशारा मिलतेही वे रंभाकी माँका बचपन 'नोर्थ कोस्ट' के एक ऐसे गाँव 'चाका' और 'डिङ्गान' में बीता था, जहाँ सिर्फ नियोही नियोकी बस्ती थी। वहाँ स काममें मेरा अनुमान किसी हिंदुस्थानीका दर्शन वड़े मुश्किलसे हो जाता था। गोरे आदमियोंने उन्हें इस लिये जूलुओंके सामाजिक व्यवस्था और रुद्धियोंका पुलिस उनकी घर-पकड़ उसे अच्छा ज्ञान था। जोशीले गानेकी आवाज कानोंमें अब तो में जाती हूँ। गूँजतेही उसे मालूम हो गया कि यह गीत कोई मामूली कर रहना। सबसे अच्छा नहीं बल्कि युद्धके कूचका गीत है! इस तरहकी सम्मलित यहाँ से भाग जाओ।" गानेका प्रयोग उन्हीं प्रसंगोंपर होता है, जब वे जोशमें CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar आकर और सिरपर कफनी बाँधकर मरने-मारनेके लिये शत्रुकी ओर अप्रसर होते हैं। ऐसे मौकेपर वे शैतानसे भी अधिक भयानक हो जाते हैं और उत्तेजनाके ऊँचे स्तर पर पहुँच जानेपर उनमें किसी भी चीजका भय नहीं रह जाता है। कईबार रंभाकी माँ ने उनके आपसी युद्धका दृश्य अपनी आँखों देखा था जबकि एक फिर्केके मुखिया दूसरे फिर्केके मुखियासे किसी बातपर झगड़ा हो जानेके कारण दल बल सहित जानवरोंके समान विपक्षी पर टूट पड़ता था।

रंभाकी माँ ने खिड़की खोलकर बाहर झाँका । उसका मकान कुछ ऊँचे स्थानपर स्थित था। नीचे कोई दो फर्लाङ्गकी दूरी पर मजदूर और अत्यन्त गरीब वर्गके हिंदुस्थानियों की लकड़ी और टीनकी बनी झोपड़ियाँ थी । वहाँ लग-भग पचीस-तीस परिवारकी बस्ती थी। हबिशयोंकी विकट और कर आवाजोंके साथ साथ औरत-बच्चोंके करण चीतकारसे वातावरण अशांत हो उठा था। रंभाकी माँ विड्कीके समीप जड़वत खड़ी रह गई मानी पश्यरकी प्रतिमा बन गई हो। वह सोच रही थी कि हे भगवान ! ये राक्षस क्या करनेपर उतारु हैं आज ? मकोटीके वाक्य उसके कानोंमें गुंजारित हो उठा-"भाज हमारी जातिके आदमी अन्धेरा होतेही एक-एक इन्डियनको मौतके घाट उतारनेवाले हैं.....!'' हे भगवान, क्या सचमुच ऐसा ही होगा ?

रंभा और बच्चे भी इस असाधारण शारगुलसे आकृष्ट होकर माँ के पास दौड़ आये।

"क्या हल्ला हो रहा है, माँ ?" रंभाने कौतूहल वश पूछा । वह अभी तक अपनी बुनाईमें व्यस्त थी, सर्वनाश के काले बादलोंसे सर्वथा अनिभज्ञ । "शायद काफर लोग दारू पीकर आपसमें लड़ रहे हैं।" रंभाने अपने प्रश्नका उत्तर आपही दे डाला।

रंभाकी आवाज कानोंमें पड़तेही उसकी माँ के बदनमें चैतन्यता लीट आई। "अरे बेटी! जा जल्दीसे दरवाजे-खिड़कियाँ बंद कर दे," वह शीघ्रतापूर्वक इस खुली हुई खिडकीको बन्द करते हुए बोली, "काफर आपसमें मार पीट नहीं कर रहे हैं । सुनाई नहीं देता क्या-औरत बचोंके चिल्लानेकी आवाज ! वे हिन्दुस्थानियोंको मार रहे हैं। हे भगवान, आखिर मकोटीका कहना सत्यही हुआ! क्या करेंगे १ दरवाजे अच्छेसे बन्द करके सारी बत्तियाँ बुझां डाली !"

बित्तियाँ बुझा देनेके बाद रंभाकी माँने परदा हटाकर खिड्कीके काँचसे देखा ता उसपर मानी वज्र टूट पड़ा। हबिश्योंने झोपडियोंमें आग लगा दी थी। लपटे आकाश को छ रही थी। चारो तरफ प्रकाश फैल रहा था। रंभा की माँ ने घडकते हुए हृदयसे देखा कि नर नारियाँ और छोटे छोटे बच्चे पागलोंके समान चिल्लाते हुए धधकती हुई मौत रूपी आगसे बचनेके लिये निष्फल प्रयास कर रहे थे और विकराल काले हबशी उन्हें चारों तरफसे घेरकर नृशंसतापूर्वक पीटते हुए जलकर मरनेके लिये मजबूर कर रहे थे !

इस प्रलयका भीषण दश्य देखतेही रंभाकी माँ चीख मारकर बेहोश हो गई।

अब शोर बहुत निकट मालूम हुआ । अंधेरे घरमें बचे एक दूसरेसे चिपटे थर-थर कॉप रहे थे। सामनेके दरवाजेको किसीने जोरसे पीटा । "खोलो ! खोलो !!" की आवाज सुनाई दी। रभा और लड़कोंने तुरन्त पहचान लिया कि यह उनके पिताकी आवाज है। रंभाने बिजली की बत्ती जलाकर फौरन दरवाजा खोल दिया।

दरवाजा खुलतेही खुनसे लथपथ रामलाल चोखटही पर भहरा पड़े।

'अरे बेटी! काफरोंने तो मुझे मार डाला...... पानी तुमलोग भाग जावो !"

उनका अन्तिम वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि तीस-चालीस हबशी कम्पाउन्डमें घुस आये । उन्हीं शैतानोंने रामलालकी यह गति बनाई थी । छूरे, लाठी, तीर, तीक्ष्ण कुल्हाड़ी, लोहेकी छड़ आदि हथियारोंसे वे सब पूर्ण लैस थे। एकने तो पास पहुँचतेही यह कहते हुए कि "मकूला, अभी तक तू मरा नहीं ?" मरते हुए रामलाल पर लोहेकी छड्से प्रचंड वार किया । उस प्रबल प्रहारसे रामलालके सरकी गुद्दी बाहर निकल आई। तत्र्अण मौतने उन्हें अपनी गोदमें छे छी। पर वह हबशी उनके मृत शरीरपर प्रहार करताही गया, जबतकि उसे पूर्णरूपसे विश्वास नहीं हो गया कि अब इसमें जान बाकी नहीं है।

शैतानोंकी निगाह रामलालसे निपटतेही उन भरे, भभी तक तो तुम्हारे बाफ्की नहीं अधिके dma बु बु बु स्मात स्वांसा क्षीर होते । स्वाह हों पर पड़ी जो भयसे थर-थर कॉप रहे थे। रंभाको तो मानो काठसा मार गया—अपने पिता की भयानक मौत देखकर ! उसमें न तो चिछानेकी शक्ति रह गई थी और न हिलने-डोलनेकी । हबशी मकानके अन्दर तूफानके समान घुस पड़े और लगे घरके बहुमूल्य वस्तुओंको तोड़-फोड़ करने।

मूर्छो दूर होतेही रंभाकी माँने अपने चारो तरफ यमद्तोंके सामान भयानक काली मूर्तियाँ देखी । एकने अपनी पूरी शक्तिमे मुँहपर थप्पड़ जड़ते हुए पूछा— "बता, पैसे कहाँ छिपा रखी है।" उस क्रूर प्रहारसे रंभा की माँका दिमाग चक्कर खा गया—ओठ फटकर लहू छुहान हो गया। वह विक्षिससी उसकी ओर देखतीही रह गई।

" जल्द बता पैसे कहां है ?" कर्कश कंटध्वनिसे धम-काते हुए वह दूसरा प्रहार करनेही जा रहा था कि एक भीमकाय हबशीने बीचमें आकर उसे रोक लिया।

" अरे पागल ! अभी तो बहुतसे मकूलोंका विनाश करना है। पैसे बहुत हाथ लगेंगे। मुझे सींप दो इसे! (ऊँ फूनी इश्ला गूकाला ले अम्फासी गा कूला) पहले तो मैं इस इंडियन औरतका स्वाद चखना चाहता हूँ ''।

वह कहते हुए उस भयानक हबशीने लपक कर रंभा की माँको घर दबोचा और तनसे उसकी साड़ीको फाड़ कर सर्वथा नंगा कर डाला.....! फिर वड़ी बेशमींसे उस के आवरणहीन शरीरको घूरकर और फिर अपने साथियों की ओर मुखातिब होकर बोला—" मेरे बाद यह शिकार तुम लोगोंका आहार बनेगा!"

उधर माँ बापकी यह भीषण दुर्दशा देखकर रंभा और दोनों छुड़ भयसे पागल हो गए और निकल भागनेका उपक्रम करने लगे। पांच छः राक्ष्ममोंने उनको रोक लिया और तेज कुल्हाड़ियोंसे दोनों लड़कोंको हलाल कर डाला। रंभाको निर्देयतापूर्वक घसीटते हुए उन नर पिशाचोंने कम्पाउन्डमें ला पटका। उसे भी सर्वथा वस्त्रहीन बनाकर अपनी पैशाचिक प्रवृतिका ऐसा नम्न प्रदर्शन किया जो हबिशयोंकी मनुष्यतापर एक अमिट कलंक और उनकी कौमके इतिहासका एक गहित परिच्छेद बन गया है।

3

डाक्टरके चेहरेपर चिंता और परेशानीके चिन्ह थे। बंशीने कंपित स्वरमें पूछा—"हलो डाक्टर ! अब कोई 'होप' नहीं है ?'' "होपकी पूछते हो ! अब तो यह सिर्फ दो-चार मिनटके लिये मेहमान है। 'केस' और भी ज्यादा खराब हो गया क्यों कि 'पेशन्ट' उस समय पहले रोजकी 'मेन्सस' में थी। 'इन्फ्लेमेशन' के साथ-साथ 'सेप्टिक' हो गया है। जो कष्ट इसने झेला है और यह झेल रही है वह तो इसेही माल्स है। (धीमी आवाजमें) मौतही अब इसके लिये शान्तिपद और श्रेयस्कर है।''

डाक्टरकी बात सुनैकर बंसीकी आँखोंमें आँसू भर आये, उसका हृदय हाहाकार कर उठा।

"अपने दिलको मजबूत बनाओ, यङ्ग मेन ! यह भी सोचो कि सिर्फ यह एकही लड़की नहीं है जो इस दारुण दुःखको झेल रही है । इस दंगेमें सैकड़ों हिन्दुस्थानी औरतोंकी मौत बलात्कारही द्वारा हुई है । तुम्हारे कीम पर इससे बढ़कर विपदा कभी नहीं आई थी ।

सहसा रंभाके ओठ हिले..... "नसं, क्या हिंदुस्थानी और अफ्रिकन भाई भाई नहीं हैं...... अगर नहीं हैं तो डाक्टर दादू हमेशा क्यों यह नाता जोड़ते आये हैं ? महात्मा गांधी और स्वामी भवानी दयाल जैसे अनुभवी नेता हबशियोंसे मिलजुलकर रहनेकी सलाह देते हुए भी 'नॉन-यूरोपियन युनाइटेड-फ्रॉन्ट' को सदा अवांछनीय बतलाते रहे और उसका बिरोध करते रहे लेकिन डाक्टर दादू तो इसी 'फ्रॉट' को हमारे उद्धारका एकमात्र मार्ग बतलाया करते हैं। फिर 'फ्रॉट' का यह नतीजा क्यों ? हमने क्या बिगाड़ा है इन हबिशयोंका....देखों वे फिर मेरी तरफ आ रहे हैं....... वे मुझे मार डालेंगे..... "अरे बापरे वाप! .... बचाओ मुझे ....!"

एक हिचकी आई और रंभाके जीवनकी टिमटिमाती बसीको बुझाती हुई चली गई।

(इधर लेखककी एक दर्जनसे अधिक हिन्दी और अङ्गरेजी कहानियाँ 'माया' तथा 'मनोहर कहानियाँ ' और 'ओरियन्ट' आदि मासिक पत्रोंमें निकल चुकी हैं जो बहुत पसंद की गई हैं और उनपर काफी पारिश्रमिक भी मिला है पर चूंकि उनका प्रवासी भारतीयोंके जीवनसे कोई सम्बंध न था, इस लिये वे 'प्रवासी'' में प्रकाशित नहीं हो सकीं। आशा है लेखक इस ढंगकी कहानियाँ लिखकर ''प्रवासी'' की सेवा करना अपना सर्वोपरि कर्तव्य समझेंगे, यद्यपि "प्रवासी'' से पारिश्रमिक पानेकी आशा नहीं है— सम्पादक)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

# स्वामी मवानी दयालका सम्मेलन हारा सम्मान

लेखकः प्रोफेसर देवकीनन्दन शर्मा, एम० ए०, एल० एल० बी०, वाइस-प्रिंसिपल, गवर्नमेन्ट कालेज, अजमेर

वास्तवमें यह संतोष और हर्पकी बात है कि स्वामी भवानी दयालने हिन्दीकी जो अमूल्य सेवाएँ की हैं उनपर अखिल-भारत हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने स्वीकृतिकी मोहर लगा दी और स्वामीजीको 'साहित्य वाचस्पति' की, जो अंग्रेजीके 'डाक्टर ऑफ लिटरेचर' के समकक्ष अपनी सर्वोच्च पदवीसे अलंकृत किया है। प्रवासी भारतीयों के सर्वमान्य नेताके रूपमें वे देश और विदेशोंमें बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रिका तथा अन्य उपनिवेशों के प्रवासी भारतीयोंके जीवन स्तरको ऊँचा उठाने और उनकी राजनैतिक स्थितिको उन्नत बनानेके लिये जो उद्योग और परिश्रम किया है उसको वे सभी भली भाँति जानते हैं जिनका इस प्रश्नमें कुछ भी अनुराग है, चाहे वे स्वदेशमें हो अथवा विदेशोंमें । परन्तु इस बातको बहत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने हिन्दी प्रचारके लिये कितना भागीरथ प्रयास किया है और प्रचारक, पत्रकार एवं प्रन्थकारके रूपमें हिन्दी-साहित्यकी कैसी ठोस सेवाएँ और उसकी कितनी अभिवृद्धि की है।

स्वदेश और विदेशोंमें इस समय शायदही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने हिन्दीकी स्थिति और स्तरको ऊँचा उठाने में स्वामीजीसे बढ़कर काम किया हो । उन्होंने दक्षिण अफ्रिकामें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी स्थापना की थी जिसके दो अधिवेशनों में देशके भिन्न-भिन्न भागों के सैकड़ों प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। युवावस्थामेंही स्वर्गीय महात्मा गांधीकी देखरेखमें स्वामीजीने राजनैतिक कार्य आरम्भ कर दिया था । सन १९१४ में उन्होंने ट्राँसवाल के जिमस्टन नगरमें हिन्दी प्रचारिणी-सभा, हिन्दी-रात्रि-पाठशाला और हिन्दी फुटबॉल कुब स्थापित किया था । दो सालतक उन्होंने नेटालका लगातार पर्यटन किया और इस दरम्यानमें न्यूकॉसल, डैनहौसर, हाटिइस्प्रट, ग्लेंको. बनंसाइड, लैडीस्मिथ, वीनेन और जैकब्समें हिन्दी-प्रचारिनी सभाओं तथा हिन्दी पाठशालाओंकी स्थापना की: क्रेरइस्टेट (डरबन) में हिन्दी आश्रमका निर्माण किया जिसके अन्त-र्गत हिन्दी पुस्तकालथ, हिन्दी विद्यालय और हिन्दी मुद्रणालय थे। हिन्दीके दर्जे और दावेका अनादर सहन

कर लेना स्वामीजीके बृतेके बाहरकी बात है और इस विषयपर उन्होंने बड़ेसे बड़े व्यक्तित्वका विरोध करनेमें भी कभी संकोच नहीं किया। सन १९२७ में साउथ अफ़िकन इंडियन काँ ग्रेसके किम्बर्ली अधिवेशनमें तत्कालीन भारतके ऐजेन्ट जनरल, राइट ऑनरेबल श्रीनिवास शास्त्रीने भारी बहुमतसे एक ऐसा प्रस्ताव पास करा लिया था जिसमें भारतीय बालकोंको केवल अंग्रेजीमें शिक्षा देनेके लिये सरकारसे मांग की गई थी। स्वामीजीको यह बात बहुत अखरी और उन्होंने इसके विरोधमें परिषद्से 'वाक आउट' कर दिया । इसपर १२० मेंसे ९० प्रतिनिधियोंने प्रस्ताव पर प्रनर्विचार करनेके लिये सभापतिको लिखित प्रार्थना-पत्र दिया । फलतः स्वामीजीकी शानदार विजय हुई और उस समय नेटालमें जो भारतीय शिक्षा कमीशन बैठा था उसमें काँ ग्रेसकी ओरसे भारतीय भाषाओं के पहाये जाने की माँग करनेके लिये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । स्वामीजीने सोचा कि यदि दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंकी मातृभाषा विलुस हो गई तो फिर भारतीय संस्कृतिकी इस्ती कैसे बच सकती है-भाषाके साथही संस्कृति एवं भारती-यताका विनाश भी अनिवार्य है। इसीलिये उनको शास्त्री जी जैसे महापुरुषके विचारोंके विरुद्ध आवाज उठानेपर वाध्य होना पड़ा था। 'मॉडर्न रिब्यू' ने इस घटनापर प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति और भाषाकी वकालत के लिये स्वामीजीको बधाई दी थी। स्वामीजीकेही प्रभाव और प्रयत्नसे साउथ अफ्रिकन इडियन काँगरेसके विधानमें अंग्रेजी और अफ्रिकानके साथ हिंदीको भी काँग्रेसकी भाषा स्वीकार किया गया है, दक्षिण अफ्रिकाके लिये यह बड़े महत्वकी बात है।

प्रथकार और पत्रकारके रूपमें स्वामीजीका स्थान बहुत ऊँचा है। उन्होंने हिन्दीके प्रमुख दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रोंमें जितने लेख लिखे हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। वे हिंदीके अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथोंके प्रणेना हैं—हिन्दीमें प्रवासी साहित्यके अधिकांश भाग उन्हींकी लेखनीकी देन है। पत्रकारके हैसियतसे दक्षिण अफ्रिकामें वे महास्मा गांधांके प्रथम पत्र 'इंडियन ओपि-Kangri Collection Hall Mark

नियन' के हिन्दी अंश, डरबनके साप्ताहिक 'धर्मधीर' और हिन्दी-अंग्रेजीके साप्ताहिक "हिन्दी" पत्रके सम्पादक रह चुके हैं। "इंडियन-ओपिनियन" मेंही उन्होंने महात्मा गांधी और श्री हेनरी एस. एल. पोलकसे पत्रकार कला की शिक्षा पाई थी। "हिन्दी" के तो वे मालिक, मनैजर, सम्पादक आदि सर्वेसर्वा थे। यह पत्र अपने जमानेमें समस्त प्रवासी भाइयोंका मुखपत्र बन गया था। भारतमें स्वामीजी साप्ताहिक 'आर्यावर्त' का सम्पादन कर चुके हैं जो बिहारकी आर्य प्रतिनिधि सभाका मुखपत्र था । इस समय वे अपने प्रवासी-भवनसे मासिक पत्र 'प्रवासी' निकाल रहे हैं और स्वयं उसका सम्पादन भी कर रहे हैं। "प्रवासी" ने स्वल्पकालमें ही अन्तरीष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कर ली है। प्रवासी भारतीयोंकी समस्याओंपर प्रकाश डालने बाला भारतमें "प्रवासी" के सिवा और कोई पत्र नहीं है।

अविल भारत हि॰दी सम्पादक सम्मेलनके कलकत्ता र्आधवेशन, बिहार प्रादेशिक हिंदी-साहित्य-सम्मेलनके दसर्वे अधिवेशन और काशी नागरी प्रचारिनी सभाके स्वर्ण-जयन्ती महोसत्वके सभापति चनकर हिन्दी-संसार स्वामीजीकी सेवाओंको स्वीकार कर चुका है। हिन्दीके शक्तिशाली पक्षपोपक होनेके कारण स्वामीजीका नाम इतिहासमें अमर रहेगा और एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञकी हैसियतसे, जिसने राजनैतिक एकताके आधारभूत तथ्योंको परख कर अंग्रेजीको हटाने और उसके स्थानपर हिन्दीको <mark>बैठानेके प्रयासमें सफलता पाई है, वर्तमान भारतके</mark> निर्माताओं में उनका स्थान सुरक्षित रहेगा।

अतएव हमारी सर्वोपरि साहित्यिक संगठन-अखिल-भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलनने, जो अपने संघर्षमय जीवन में हिन्दीको राष्ट्र भाषाके पदपर बैठानेके लिये निरंतर प्रयत्नक्षील रहा है, स्वामीजीको 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधिसे अलंकुन करनेका निश्चय करके अपनी गुणग्राह-कताकाही परिचय दिया । इस अवसरपर सारा हिंदी संसार खुशीका इजहार करेगा और परमेश्वरसे प्रार्थना करेगा कि वे स्वामीजीकी आयुको अनेक वर्षोंके लिये और बढ़ावें ताकि वे अपने स्वटनोंको कार्यान्वित होते हुए देख सकें।



(१) सम्मेलनके सभापतिका अभिभाषण । छेखकः पंडित चन्द्रवली पांडे । प्रकाशकः मंत्री, स्वागत समिति, भविल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिंदी-नगर, हैदराबाद।

यह अखिल भारत हिंदी-साहित्य-सम्मेलनके हैदराबाद अधिवेशनके सभापति साहित्य-शिरोमणि पंडित चन्द्रबली पांडेका ७२ प्रष्टोंका विद्वतापूर्ण अभिभाषण है । विद्वान वक्ताने हिन्दी-साहित्यके भिन्न भिन्न अंगोंपर यथेष्ट प्रकाश डाला है । पांडेजी हिंदीके उच्च कोटिके साहित्यकारों में से एक हैं। उन्होंने हिन्दीकी जो सेवाएँ की हैं वह सर्वथा स्तुत्य है। एकबार काशी नागरी प्रचारिनी सभाके संस्था-पक मित्रवर पंडित रामनारायण मिश्रके साथ पांडेजी प्रवासी-भवन भी पधार चुके हैं, उनके दर्शन और सत्संग से हम प्रभावित हुए बिना न रहे। वे जैसे उद्भट विद्वान हैं वैसेही सात्विक-वृतिके परम तपस्वी भी । संयम और साधनासे उन्होंने अपने जीवनको ऐसे साँचेमें ढाल लिया है कि उनको देखकर हमें यही भासित दुआ मानों पुरातन ऋषियोंके वे सामयिक संस्करण हैं। अंग्रेजीमें भी उन्होंने एम ए. पास किया है पर अंग्रेजीके मोहमें पड़कर क्षणमात्र के लिये भी अपनी मातुभाषाको विस्मरण नहीं किया। हिंदीके पक्षमें उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजीमें अनेक छोटी-बड़ी पुस्तकोंकी रचना की है। उनकी आयु भी अभी केवल ४६ वर्षकी है। तरुण हिन्दी प्रेमी श्री गोविन्द प्रसाद केजरीवालने उनकी संक्षिप्त जीवनी लिखकर इस अवसर पर हिंदी संसारका बडा उपकार किया है।

पाण्डेजीसे हमारी एक शिकायत अवश्य है । इस विस्तृत भाषणमें कहीं भी प्रवासी भारतीयोंमें हिंदी प्रचार की चर्चा नहीं मिलती। पाण्डेजी कैसे अपने उन प्रवासी भाइयोंकी भाषा और सांस्कृतिक आवश्यकताओंको भूल CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

गये, जो कई पीढियोंसे विदेशोंमें जा बसे हैं। पहले जब वे यहाँसे गये तो उन्होंने अपने उपनिवेशोंमें हिंदीको ही राष्ट्र भाषा बनाया था । हिंदीको अपनानेके लिये कहीं और किसीसे भी उनको प्रेरणा नहीं मिली थी, फिर भी तामिल, तेलगू, मलयालम, कनाड़ी, गुजराती आदि सभी भाषा भाषी भारतीयोंने परस्पर विचार-विनिमयके लिये हिंदीको चुन लिया था पर अब अंग्रेजीके प्रताप और प्रचारसे भारतके अन्य भाषा-भाषी भाइयोंकी तो बातही दूर रही, स्वयं हिंदी-भाषी भी अपनी भाषाको भूलते जा रहे हैं। यदि शीघ्र कुछ प्रयत्न न किया गया तो दो-तीन पीढ़ीके बाद भाषाके साथ ही उनकी भारतीयता भी विनष्ट हो जायगी । सेठ गोविन्ददाससे हमें बड़ी आज्ञा थी क्योंकि वे स्वयं प्रवासी भाइयोंकी दशा अपनी आँखों देख आये हैं पर वे इस तरफ ध्यान न दे सके क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा काम था संविधान परिपद्में हिन्दीको राज और राष्ट्रभाषा स्वीकार कराना और इस कार्यमें वे सफल हुए । उनके इस महान कामके लिये देशवासी और प्रवासी चिरकृतज्ञ रहेंगे। अब तो पांडेजीके सभापतित्व कालमें विदेश-प्रचारके लिये कोई योजना बननी चाहिये और सम्मेलनकी ओरसे प्रचारक भेजकर प्रवासी भाइयोंमें प्रचार कार्य आरंभ भी कर देना चाहिये |

(२) योगेश्वर कृष्ण । लेखकः स्वर्गीय पंडित चमूपति, एम. ए. । प्रकाशकः श्री मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल-विश्व-विद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार । पृष्ट ३६४, मूल्य अजिल्द ४) रूपया ।

यह गीताके गायक योगीराज श्री कृष्णचन्द्रका जीवन वृतान्त और लेखककी प्रतिभा एवं पांडित्यका प्रतिफल है। इसमें जहाँ भगवान कृष्णके जीवन-कार्योंका चिताकर्षक वर्णन है वहाँ उस युगकी राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन भी। भाषा और शैलीके विषयमें कुछ कहना ही व्यर्थ है—रचना इतनी रोचक है कि एकबार आरम्भ करनेपर अन्ततक पढ़े बिना चैन नहीं पड़ सकता। इस पुस्तकका बाहुल्य प्रचार वांछनीय है।

(३) लहसुन: प्याज। लेखकः श्री रामेश बेदी, आयुर्वेदालंकार। प्रकाशकः हिमालय हर्बल इंस्टिट्यूट, गुरुकुल-कांगड़ी, हरिद्वार। पुष्ट १९७, मूल्य अजिल्द २॥) रुपया।

इस पुस्तकके लेखक वनस्पति शास्त्रके प्रकाण्ड

पंडित हैं। उन्होंने त्रिफला, अंजीर, सोंठ, तुलसी आहि पर भी जो कछ लिखा है उससे हिन्दीके एक आवश्यक अंगकी पूर्ति हुई है। लहसुन और प्याजपर लेखकका अन्वेषण उनकी गवेषणा-शक्तिकाही परिचायक है । इस पुस्तकको लिखकर बेदीजीने देशवासियों और विशेषत: हिन्दुओंका बड़ाही उपकार किया है। भारतमें कुछ ऐसे भी हिन्दू गृहस्थ मिलते हैं जो लहसुन और प्याज जैसे गुणकारक पदार्थसे भी परहेज करते हैं । साध संतोकी बात अलग है, वे यदि लहसुन और प्याजको तामसिक खाद्य समझकर उनकी त्याज्य समझें तो यह उनके लिये सर्वथा स्वाभाविक है परन्तु जो गृहस्थ मांस-मछलीको अभक्ष्य समझते हैं उनको प्याज और लहसून आदि वनस्पतियोंसे भी परहेज करना मानी अपने स्वास्थ्य एवं शक्तिको हानि पहुँचाना है। स्वाध्यायशील लेखकने औषध विज्ञानकी दृष्टिसे लहसुन और प्याजके गुणांपर काफी प्रकाश डाला है। इस रचनासे उन महानुभावोंकी आंखें खुल जायँगी जो उन उपयोगी और लाभदायक वनस्पतियोंको गहिंत एवं त्याज्य समझते हैं। इस पुस्तक का देशमें जितना भी प्रचार हो सके, थोड़ा है। हिन्दीमें इस विषयपर साहित्य सृजनकर बेदीजी वास्तवमें हमारे अभिनन्दनके अधिकारी बन गये हैं।

(४) राष्ट्रिय डायरी । प्रकाशकः जनररू प्रिन्टिङ्ग वनसं लिमिटेड, पोस्ट बन्स २४५०, ८३ पुराना शीना-बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-१। स्वर्णाक्षरोंसे अलंकृत, सुदृढ़ एवं सुन्दर जिल्द । मूल्य १॥) रुपया।

यह सन १९५० की डायरी है और सदाकी भाँति खूब सज-धजकर निकली है। इसके प्रत्येक पृष्ट पर भारत के किसी न किसी नेताका चित्र है, और इस प्रकार देशके सभी प्रख्यात स्वर्गीय और सामायिक नेताओं के चित्रसे यह डायरी विभूषित है। छोटे आकारके होनेके कारण यह डायरी सदा अपने साथ जेवमें रखी जा सकती है। पृष्टके नोचे अंग्रेजी और बंगलामें भी तिथियाँ दे दी गई हैं। बढ़िया और चिकने कागजका उपयोग किया गया है। जो लोग पाकेट-डायरी रखते हैं उनको हिंदीमें इससे अच्छी डायरी शायदही और कहीं मिल सके।

(५) त्रपना राज। लेखकः श्री नरहरी नवलशंकर दवे। प्रकाशकः कला-पथक, लोईबाल बिल्डिंग, बड़ौदा। पृष्ट ३९, मूल्य अज्ञात। यह एक द्विअंकी नाटिका है जिसमें गरीबोंकी दुर्गति का अत्यन्त करुण एवं हृदय स्पर्शी चित्र चित्रित किया गया है। नाट्य-कलाकी दृष्टिसे यह अभिनयके लिये कहाँतक उपयोगी है, यह कहना तो कठिन है, पर इसके पढ़नेपर साधारण पाठकके दिलसे गरीबोंकी दृशापर एक दर्द भरी आह निकले बिना नहीं रहती है। लेखककी भाषा और शैली भी जोरदार है लेकिन उनकी भाषा गुजराती होनेके कारण इस हिंदी रचनामें यत्रतत्र ऐसी अशुद्धियाँ दृष्टिगोचर होती है और प्रसंगानुसार गीतके नामपर जो तुकबंदियाँ द्यानों है के नम्न कोटिकी ऐसी भद्दी मालूम पड़ती हैं कि मानों शक्करमें किसीने कंकर मिला दिया हो। मुद्रणसे पहले यदि लेखकने हिन्दीके किसी चिद्रानसे पुस्तकको शुद्ध करा लिया होता तो यह खटकनेवाली बात न रह जाती। फिर भी एक गुजराती लेखकका यह प्रयास सर्वथा अभिनंदनीय है।

शिवरात्रिके अवसरपर नेटालकी आर्य प्रतिनिधि सभाकी जोरजत-जयंती (Silver Jubilee) मनाई जानेवाली है, उसमें आर्य सार्यदेशिक सभाके मंत्री और भारतके प्रसिद्ध विद्वान पंडित गङ्गाप्रसाद उपाध्याय सम्मिलित होंगे उपाध्यायजी अफ्रिका-रात्राके लिये बंबईसे प्रस्थान भी कर चुके हैं। इम उपाध्यायजी का अभिनन्दन करते हैं। इधर वर्णीसे हम उपाध्यायजीसे आग्रह करते आये हैं कि उनको प्रवासी भारतीयोंमें प्रचार करना चाहिये क्योंकि उनके जैसे उच्च-कोटिके विद्वानोंकीही उपनिवेशों और विदेशोंमें आवश्य-कता है—साधारण उपदेशक वहाँ पहुँचकर आर्यसमाजके मतरकोउठाते नहीं हैं, गिराते अवश्य हैं। आशा है कि उपाध्यायजीके उपदेशसे दक्षिण अफ्रिकाके भाई पूरा लाभ उठावेंगे। हम उपाध्यायजीके विदेश-प्रचार कार्यमें पूर्ण सफलताकी कामना करते हैं।

हैं। इसीसे गीता प्रचारकोंको वहाँ जानेका प्रोत्साहन मिला है।

× × × × × × — इस समय पूर्व अफ्रिकामें आर्य कन्या महाविद्यालय-बड़ौदाकी कन्याओं के प्रचार एवं प्रदर्शनकी धूम
मची हुई है। उन कन्याओं में अपनी विद्वता और ब्यायाम
के प्रतापसे न केवल अपने देशवासियों को बिल्क यूरोपियनों
और अफ्रिकनों को भी आश्चर्य-चिकत कर रखा है। विद्यालय
के लिये आशासे अधिक दान भी मिल रहा है।

# इसबार मिनिस्टर में हूँगा

उनचास साल तो बीत गया, पचास चला अँघड वाला । हो रहे सजग सारे भिक्षक है महाग्रहण लगनेवाला ॥ भिक्षामें दे दो 'एक वोट' यह पेट हमारा खाली है। में कभी न भूलूंगा तुमको साक्षी मेरी घर वाली है ॥ इस बार मिनिस्टर में हुँगा तिकड़म मैंने रच डाला है। यह हाट-बाट वह राह-घाट सब मेरा देखा-भाला है।। सब जने-जनीं किरपा कई दा कीन्सिलके मेम्बर होई जाईं। का कहीं बहुत ठोकर खड्लीं दुइ दिन सुखसे जीई खाई ॥ तोहरे भरोस अब ही हमके तोहई हमार देया-मैया । एक्कै मोका देइके देखा, डिटके खेइव तोहार नैया ॥ होइजाब मिनिस्टर तबदेख्या हम बदलि देव अपना चोला। ऊ दूटहा ऐका भटिक देव, ई फेंकि देव श्रोला मोला ॥ बस एक कलैया हम मारब पहिचानि न पहवा तुं हमके। ना रहल मवस्सर मटर हमें तब घूमन मोटर पर चिद्के ॥ में धूल फाँकता आया हूँ तब धूल उड़ाता जाऊँगा। तुम मुझसे मिलने आओगे मैं तुम्हें देख कतराऊँगा ॥ मेरे कर्जे चुक जावेंगे सालते सुभी हैं जो हरदम । पुरते मकान बन जावेंगे पैदल न चलुंगा एक कदम ॥ मुसको 'रिसीव' करने ये अफसर स्टेशन पर आवेंगे। आगे-पीछे अर्देखी रहेंगे खिदमत सभी बजावेंगे ॥ किछ दाम न लगी तोहार भैया, ऊ एक बोटके देनेमें। पर काम हमार बहुत होई, ई एक बोटके लेनेमें ॥ बस अपना अपना एक वोट दे देना प्रिय भाई-बहनों । भगवन तुम्हान सर्वे करे सर्व दिन सुलसे लाओ-पहनी ॥ लङ्काकी माँ हल्ली न केरी में हूँ बेठेब हिम्मत वाला । बेदम हजारसे बेहतर है दमदार एक थन्डर ताला ॥



#### पाकिस्तानमें नादिरशाही।

पश्चिमीय पाकिस्तानसे तो हिंदुओं की बिलकुल सफाई हो चुकी है। सीमाप्रांत और पंजाबमें चिराग लेकर खोजने पर भी शायदही कोई हिंदू दिखाई पड़े। सिंधमें भी इने-गिने हिंदू रह गये हैं जो पाकिस्तानियोंकी आँखोंमें किर-किरी बने हुए हैं। उनको भी निकाल बाहर करनेके लिये बुरेसे बुरे उपाय अमलमें लाये जा रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी सरकार उनपर यह गुनाह थोपकर कि वे हिंदुस्थान जानेका इरादा रखते हैं. उनका घरबार तथा ब्यापार और यहाँतक कि उनके नित्य ब्यवहारमें आने-वाली वस्तुओंको भी जब्त कर रही है-वहाँ की सरकार वास्तवमें अन्तर्यामी है, जिसको हिन्दुओंके अन्दर्नी इरादे का इल्हाम हुआ करता है। दूसरी तरफ वहाँके आम मुस-मान गोल बाँधकर आधी रातको हिंदुओंके मकान पर धावा बोल देते हैं, गहरी नीदमें सोये हुए उनको और उनके बाक-बचोंको धमकाकर उठाते हैं और फिर उनकी घरसे बाहर निकाल कर उनके मकान और सामान पर कब्जा कर छेते हैं। यदि कोई विरोधमें चुं-चारा करता है तो उसकी देहकी अच्छी मरम्मत हो जाती है। पुलिस और सरकारी अमलदारोंके पास, पहुँचकर गुहार मचानेपर भी कोई सुनवाई नहीं होती । उनको लाचार होकर तन-तनहा अपने वतनसे भागना पड़ता है । हर रोज वहाँ ऐसी वारदातें हो रही हैं।

उधर पूर्वीय पाकिस्तानमें भी हिंदुओंकी जानके लाले पड़ रहे हैं। पूर्वीय बंगालमें हिंदुओंकी तादाद काफी है। वे अपने नेताओंके आदेशानुसार पाकिस्तानकी वफादार प्रजा बनकर वहाँ रहना चाहते हैं लेकिन चूंकि वे हिंदू हैं हसलिये उनकी खैरियत कहाँ ? वहाँ से करीब बीस पचीस लाख हिंदू भागकर पश्चिमीय बंगालमें आ चुके हैं और भगदड़का यह सिलसिला जारी है। वहाँकी सरकार और मुस्लिम जनता हिंदुओं को इतना परेशान कर रही है कि बेचारों के नाकों दम आ गया है। उनपर ऐसे ऐसे जल्म हो रहे हैं कि जब उनकी सहन-शक्ति जबाब दे देती है तो उनकी विवश होकर हिंदकी शरणमें आना पड़ता है। उनकी दुःख भरी कहानियाँ सुनकर पत्थरका दिल भी पसीजकर पानी-पानी हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अगले कुछही वर्षों में पश्चिमीय और प्रतीत

पाकिस्तानमें हिंदुओंका चिन्ह भी अवशेष नहीं रहेगा।

पाकिस्तानी हिंदुओंपर जो जुल्म ढाये जा रहे है उसकी हिंदुस्तानके हिंदुओं में प्रतिक्रिया होना सर्वथा स्वा-भाविक है। इस प्रतिक्रियाकी आगको बुझानेका केवल एक ही उपाय है और वह यह है कि भारत सरकार पाकिस्तान के मतान्ध सत्ताधारियोंका होश-हवाश दुरुस्त करनेकी कोशिश करे। यदि भारत-सरकार अपने कर्तव्यसे चुक गई तो इस देशमें प्रतिक्रियावादियोंका बोल बाला हो जायगा। पर भारत सरकारका वर्तमान रवैया देखकर अफसोस होता है। वह पाकिस्तानसे झगड पड़ना उचित नहीं समझती और उसके तुष्टिकरणमें ही लगी रहती है। नेहरु आदि हमारे बड़े बड़े नेता जनताको यह उपदेश देते फिरते हैं कि भारत एक असाम्प्रदायिक (Secular) राज्य है अतएव यहाँकी जनताको सम्प्रदायवादी पाकिस्तानियोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये और भारतमें बसे हुए चार करोड़ मुसलमानोंके साथ समताका व्यवहार करना चाहिये और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे उनके दिलमें सदमा पहुँचे। उधर पाकिस्तानने अब एक नया रुख अख्तियार किया है। एक तरफ तो वह हिंदुओं का सर्वस्व हरणकर उनको पाकिस्तानसे निकाल रहा है और दूसरी तरफ उन मुसलभानोंका पाकिस्तानमें प्रवेश करना रोक दिया है जो अपनी सारी सम्पति और औरत-बच्चीं को पाकिस्तान भेज चुके हैं और अब ख़ुद भी वहाँ जानेके लिये छटपटा रहे हैं। तिसपर तर्रा यह है कि पाकिस्तान भारतके ४ करोड़ मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेसे बाज नहीं आता है और वहाँके प्रधान मंत्री तथा अन्य बड़े बड़े

सत्ताधारी गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे हैं कि हिंदुस्थान में मुसलमानोंको गुलामीकी जिन्दगी बसर करनेपर मजबूर किया जा रहा है। मैं प्छता हूँ कि इन सब बातोंका आम हिंदू जनतापर क्या असर पड़ेगा और उनमें क्या प्रतिक्रिया पैदा होगी ? अगर हमारे नेता जनताकी भावना-ओंको नहीं समझ सकते हैं तो उनका जनतंत्रके नारे लगाना फजूल है। सिर्फ 'सेकूलर स्टेट'की चिल्लाहटसे आम जनताको तसल्ली नहीं हो सकती। जहाँ वे सरकारकी शिथिलता और निष्क्रियतापर नाराज हो रहे हैं वहाँ भारतके मुसलमानोंकी मौजूदा मनोवृत्ति भी उनको अखर रही है। श्री अब्दुल क्यूम अन्सारी जैसे इनेगिने सच्चे देशभक्तोंको छोड्कर अधिकांश मुसलमान पाकिस्तानकी कारस्तानीपर खामोश हैं। यही नहीं बल्कि वे भारतमें रहकर भी हिंदुओंको गालियाँ देनेसे भी बाज नहीं आते हैं। जिस जमैयत उलमाकी बात मानकर सरकारने शरणार्थी कानुनमें इतना अदल-बदल कर दिया है कि पाकिस्तानी मनोवृत्तिके मुसलमानोंके दोनों हाथोंमें लड्ड मिल गये हैं और इसपर शरणार्थीही नहीं, देशवासी भी विरोधकी आवाज बुलम्द कर रहे हैं। उसी जमैयतके मेरठ अधिवेशन में उसके सदर मौलाना अहमदने कहा था कि काँ ग्रेस अब काँग्रेस नहीं रही, वह हिंदुमहासभा बन गई है। मीलाना हबीद्वर्रहमानने खम ठोंककर हिंदीको राष्ट्रभाषा बनानेके लिये कांग्रेस नेताओं के फैसलेका खुला विरोध किया था और हिंदुओंको चेतावनी दी थी कि वे हिंदके हुकाम होनेकी शेखीमें न झुमें । जमैयतके प्रधानमंत्री दो कदम और आगे बढ़कर मुसलमानोंको बहादुरीके साथ जेहादके लिये तैरयार होनेकी नेक सलाह तक दे डाली थी।

यह सब बात ऐसी हैं, जो हिंदुओं के दिलमें चुभती हैं; फिर चाहे वह हिंदू काँग्रेसी हो या और कोई। सब चीजकी एक हद होती है। नेहरू जैसे उच्चकोटिके चन्द काँग्रेसी-नेता भलेही पाकिस्तान और भारतके अधिकांश मुसलमानोंकी इस मनोवृत्ति पर कोई कड़ी कार्रवाई करना मुनासिब न समझें लेकिन आम हिंदु जनता के दिलमें जो आग सुलग रही है उसकी लपट कहीं बाहर निकल पड़ी तो क्या नतीजा होगा, इस पर गौर करनेकी जरूरत है। एक तो यूंही काँग्रेसको यदनाम करनेके लिये सारी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ एकत्र और संगठित होकर धुआँधार प्रचार कर रही हैं तिसपर इन सत्य बातोंका सहारा मिल जानेसे उनका प्रचार पूर्ण-

तया सफल हो रहा है। भारतमें ८० प्रतिशत हिंदू हैं। उनकी भावनाओं की उपेक्षा कर कोई भी प्रजातंत्र सरकार कायम नहीं रह सकती । इस लिये समयका तकाजा है कि हमारी सरकार पाकिस्तानके साथ वही व्यवहार करे जो वह भारतके साथ कर रहा है और यहाँके तपे हुए राष्ट्रवादी और देशभक्त मुसलमानोंको छोड़कर बाकी मुसलमानोंकी हरकत पर कड़ी निगाह रखे। पाकिस्तानी मनोवृति वाले मुसलमानोंके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार होना चाहिये कि वे भारतका पिंड छोड़कर पाकिस्तानका रास्ता नापें; उनकी यहाँ रहने देना मानी साँपकी दूध पिलाकर पालना है जो एक दिन डँसे बिना नहीं रहेगा । यह तो कोई नहीं चाहता कि भारत प्रेमी मुसल-मानोंके साथ किसी प्रकारका दुव्यवहार किया जाय पर जिनकी वफादारीमें शुबहा है उनको भी खुलकर खेलने देना ऐसी जबरदस्त भूल है कि जिसके लिये हमें एक दिन सर धुन धुनकर पछताना पड़ेगा।

# इ. अ. के मुस्लिम और पाकिस्तान

दक्षिण अफ्रिकामें लगभग ६५ हजार मुसलमान बसते हैं उनमें इने गिने पंजाबियों और पठानोंको छोड़कर बाकी सब भारतीय हैं। पाकिस्तानियोंकी कुल संख्या वहाँ एक हजारसे अधिक न होगी। अधिकांश मुसलमान गुजरात और खासकर सूरत जिलेसे वहाँ गये हुए हैं। देशसे उनका ताल्लुक बना हुआ है यहाँ उनकी जमीन जायदाद भी है। वे अकसर स्वदेश आया करते हैं और अपने परिवारके साथ भी रिश्ता-नाता बनाये रखते हैं। जब जरुरत पड़ती है तो वे निखालिस 'इंडियन' बन जाते हैं। लेकिन इस समय वहाँके सारे मुसलमान पाकिस्तानी होनेका दावा कर हो हैं। पिछले २६ नवरबरको कराचीसे आई हुई एक खबर भागतके अखबारोंमें छपी है जिसमें कोई इबाहिस बावाने, जो नेटाल कांक्ररेस कमेटीके पूर्व जनरल सेक्रेटरी होनेका दावा करते हैं, बयान दिया है कि दक्षिण अफ्रिका के ६५ हजार याने सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं। इब्राहिम बावाने जो कुछ कहा है वह सोलह आना सच है। दक्षिण अफ्रिकांके अवासी मुसलमान भारतीय स्वाधी-नता दिवस नहीं, पाकिस्तान निर्माण दिवस मनाते हैं। उनका अलबार ''इंडियन ब्यूज'', जिसके सम्पादक सूरत जिलेके निवासी हैं, भारतको बदनाम और पाकिस्तानके

बखान करनेमें ही अपनी सारी ताकत खर्च कर रहा है। विदेशोंमें कुछ अपवादको छोड़कर बाकी सभी मुसलमान अपने आपको पाकिस्तानी कहनेमें गौरव समझते हैं। इस हालतमें पंडित नेहरूके विदेश-विभागको चाहिये कि वह बिदेशोंमें अपने कमिश्नरोंके जरिये ऐसी फिहरिस्त तैयार करावे जिनमें उन मुसलमानोंके नाम और स्वदेशके पते दुर्ज हों जो उपनिवेशों में बैठकर पाकिस्तानी होनेका दम भर रहे हैं और फिर सरदार पटेलके गृह-विभागको उन सभी पाकिस्तानियोंकी जायदादको 'निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति' पुरुतानकर जब्त कर लेना चाहिये। इससे उनका होश फौरन ठिकाने आ जायगा जो इस समय 'मिस्टर हाइड और डाक्टर जयकल' का अभिनय कर रहे हैं। विदेशोंमें वे पाकिस्तानी बने हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तथा स्वदेश आनेपर पक्का हिन्दुस्थानी बन जाते हैं। इस तरह वे अपनी चालबाजीसे डबल फायदा उठा रहे हैं। उनकी इस हरकतको रोकना निहायत जरुरी है। आशा है कि भारत सरकार इस सवाल पर फौरन, ध्यान देगी।

## भारतकी बैदाशिक नीति।

हमारे प्रधान और विदेश-मंत्री पंडित नेहरू कईबार यह ऐलान कर चुके हैं कि भारत दुनियाकी दलबंदीसे बिलकुल अलग रहेगा- वह न अमेरिकाका पिछलगू बनेगा और न रूसका । वह तटस्थ रहकर सब सवालों पर विचार करेगा और जो मुनासिब समझेगा वही करेगा-वह किसी बड़े राष्ट्रकी खुशी-नाराजीकी कोई परवाह न करेगा। यद्यपि यह बात ज्यावहारिक तो नहीं है तौभी देखने-सुननेमें अच्छी लगती है । लेकिन जो कुछ इस समय हो रहा है उससे इस बातकी ताईद नहीं होती है । मसलन इसराइलके कायम हुए एक मुद्दत गुजर गया, दुनियाके छोटे-बड़े करीब सभी देशोंने उसकी हस्ती मंजूर कर ली लेकिन भारत अभीतक सीच विचारमें पड़ा हुआ है। अमेरिका, रूस, इंगलैंड, फ्रांस आदि मुल्कोंकी सरकारोंने जब इसराइलको एक स्वतंत्र राज्य मान लिया है तो भारतकी खामोशीसे उसका कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं लेकिन इससे भारतको अवश्य नुकसान पहुँच रहा है। यह खयाल रहे कि आज दुनियामें यहूदियोंका एक खास दर्जा है। अमेरिकाके प्रेसिडेन्ट भी यहृदियोंको नाराज करनेकी हिस्मत नहीं रखते । इसराइलकी स्थापना एक

ऐतिहासिक तथ्य है जिसको मंजूर किये बिना छुटकारा नहीं। फिर भारत सरकार क्यों इस मामलेमें चुप्पी साधे बैठी है ? सच बात तो यह है कि मध्य एशियाके कुछ मुस्लिम राज्योंको खुन्न रखनेके लियेही नेहरूजीने यह रख अख्तियार कर रखा है अन्यथा इसराइलको मंजूर करनेमें इतनी देर न होने पातीं। उधर चीनमें चाङ्ग काई शेकका सितारा हुव चुका । वे चीनसे भागकर फारमुसामें डेरा डाले बैठे हैं। यद्यपि चाङ्ग काई शेक हमारे प्रधान मंत्रीके परमं मित्र हैं और उन्होंने दुनियाके सभी जनतंत्रवादी सरकारोंसे प्रार्थना की है कि चीनकी साम्यवादी सरकारकी कोई मंजूर न करे लेकिन हम देखते हैं कि अपने मित्रकी अपीलकी कोई परवाह न करके नेहरूजीने कम्यूनिष्ट चीन सरकारको मंजूर कर लिया। राजनैतिक दृष्टिसे भारत सरकारका यह कार्य वास्तवमें दूरदिशतापूर्ण है। पर इस नीतिको ताखपर रख कर इसराइलके साथ नयों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिससे संसारके सारे यहूदी भारतसे नाराज हो गये हैं - यहाँतक कि इझलैंडके मजदूर दलके पूर्व-नेता प्रोफेसर लाखी जैसे जगविख्यात यहुदी विद्वान और भारतीय स्वाधीनताके सच्चे समर्थकको भी नेहरूजीके मनोवृत्तिपर आश्चर्य और और दुःख हुए बिना न रहा। भारतकी इस डवॉडोल नीतिका फल यह हो रहा है कि सारी दुनिया उससे अलगही रहना पसंद करती है। इससे पाकिस्तानने काफी फायदा उठाया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघमें पाकिस्तानके जितने हिमयाती हैं उसके एक चौथाई भी भारतके नहीं । इसी वजहसे काशमीरके मामलेसे हमारी दुर्गति हो रही है। कहाँ तो हम यह फरियाद लेकर राष्ट्रसंघके पास गये थे कि पाकिस्तान हमारे साथ जोर-जुल्म कर रहा है, अंतर्राष्ट्रिय कानूनको तोड़ रहा है और कहाँ आज हमलाखोर पाकिस्तानहीं भारत पर अपराध मढ़ रहा है। राष्ट्र संघ पाकिस्तानके सारे अपराधों पर लीपापोती करके उसीके पक्षको मजबूत बनाता जा रहा है। यदि अब भी हमारी आँखे न खुले तो भगवानहीं हमारा रक्षक है।

## "जमाना" की अति।

जबसे श्री धरमयश देवजी भारतके कमिश्नर बनकर मोरिशस गये हैं और प्रोफेसर विष्णुद्यालसे उनका मतभेद हो गया है तबसे "जमाना"के प्रत्येक अंकमें देवजीके विरुद्ध कुछ न कुछ अवश्य लिखा जाता है। शायद हमारे पत्रकार बन्धु एस्नु बाबाजी यह नहीं जानते हैं कि एकही बातकी बारबार आवृत्ति करनेसे उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। लोग यह समझ जाते हैं कि यह किसी पत्रकारकी खरी समालोचना नहीं है बिक दुरमनीकी खुली नुमाइश है और एक बार यह बात दिलमें जम जानेपर फिर चाहे आप कुछ भी लिखा करें, पाठक उसको पढ़ना तक पसंद न करेगा, उसपर कुछ गौर करना तो दूरकी बात रही। यह भी याद रखना चाहिये कि जिस आदमीका मामला मजबून होता है उसको अपशब्दोंका आश्रय लेनेकी जरूरत नहीं पड़ती है। जो कमजोर होता है वह छड़ तो सकता नहीं, गालियाँ बककर अपने मनका अरमान पूरा कर लेता है। "जमाना" के हरएक अप्रलेखमें देवजी किसी न किसी रूपमें दिखाई देते हैं। पहले मैं उनपर ध्यान देता और विचार करता था लेकिन अब तो मुझे ऐसे लेखोंसे नफरत सी हो गई है। सभी लेखोंमें देवजीको घसीट लाना कहाँ की पत्रकारी है ? एस्नु बाबाजीके इस कारनामेसे प्रोफेसर विष्णुद्याल भी व्यर्थही बदनाम होंगे क्योंकि लोगोंकी ऐसी धारणा हो गई है कि उन्हींकी प्रेरणासे "जमाना" में देवजीके विरुद्ध लिखा जा रहा है। यह भी नहीं भूलनी चाहिये कि अति अच्छा नहीं होती-किसी बातकी अति हो जानेपर उसका उलटाही असर पड्ता है। जो अखबार बात-बातमें महात्मा गांधीके नामकी दुहाई देता है, उसका अपने विरोधीके प्रति यह रुख बिलकुल शोभा नहीं देता है। महात्माजी तो जहाँ अपने मित्रों और प्रेमियांको जरा सी भूल-चूकपर ऐसी फटकार बताते थे जो हंटरकी मारसे भी अधिक चोटीली होती थी वहाँ वे अपने विरोधियोंकी इतनी प्रतिष्टा करते थे और जरूरत पड़नेपर उनके विचारों और कामोंकी ऐसी शिष्ठ और सौम्य भाषामें समालोचना करते थे कि उनका भागीसे भारी दुश्मन भी उनके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाता था। इसलिये एक तरफ महात्माजीका नाम रटना और दूसरी तरफ उनके वसूलसे ठीक उलटा काम करना मानी दुनियाके सामने मजाक का मसाला बनना है। असलमें "जमाना" अति करके अपनेही पक्षको कमजोर बना रहा है और नुकसान पहुँचा रहा है।

## भारतीय प्रजातंत्रके प्रचान्।

इसी जनवरी मासके २६ तारीखको भारतीय प्रजातंत्र (रिपव्लिक) की घोषणा होगी। उस दिनसे इङ्गलैंडके अधि-राज्य (Dominion) के रूपमें भारत नहीं रहेगा-वह एक सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रजातंत्रका रूप धारण करेगा । इझलैंडके बादशाह भारतके बादशाह नहीं रह जायँगे-प्रजातंत्रके प्रधानही भारतके सर्वोपरि सत्ताधारी होंगे। अभीतक प्रधानका चुनाव नहीं हुआ है, २४ जनवरीके लिये टाल दिया गया है। इस समय सारे देशमें — अमीरोंकी अटा-रियोंसे लेकर गरीबोंकी झोपडियोंतकमें—एक ही आवाज उठ रही है और वह यह कि भारतीय प्रजातंत्रके प्रथम प्रधान डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद हों । सभीको यह पका विश्वास है कि राजेन्द्र बाबूके चुनावमें किसीको कोई एतराज नहीं हो सकता क्योंकि उनसे बढ़कर सर्वप्रिय और लोकमान्य नेता भारतमें दूसरा कोई नहीं है। इसी लिये तो महात्माजीने उनको संविधान-परिपदके सभापति चुननेके पक्षमें सम्मति दी थी। काँग्रेस-कर्मी और काँग्रेस विरोधी—सभी वर्ग और दलके भारतीय राजेन्द्र बाबूको स्नेह और सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। पर नेहरू, आजाद आदिकी निगाह सबसे निरालां है, उनके विचार सबसे भिन्न हैं। वे प्रजातंत्रका दोहाई देते हुए भी डिक्टेटरशाहीसे काम लेगा पसंद करते हैं। लोकमतकी अवहेलनाकर वे एक ऐसे व्यक्तिको भारतीय प्रजातंत्रके प्रधान आसनपर बैठाना चाहते हैं जो अपने घरसेही दूधकी मक्लीकी नाई निकास कर फॅक दिया गया है। यह कीन नहीं जानता कि जब प्रांतोंमें काँ प्रेसके मंत्रीमडल बनने लगे तो महात्मा गांधीके कहने और तत्कालीन काँग्रेस प्रेसीडेन्ट मौलाना आजादके धमकानेपर भी मद्रासने श्री चक्रवर्ती राजगोप।लाचारीको प्रधान मंत्री बनानेसे साफ इन्कार कर दिया । उस समय राजाजीका अपने प्रांतमें ऐसा तिरस्कार हुआ कि उन्होंने सावजनिक जीवनसे वैराग्य ले लेनेका संकल्प कर लिया था । वे अपने प्रांतसे वहिष्कृत होकर महात्माजीके बुलाने पर दिल्ली आ गये और यहाँ उनको महात्माजीकीही मिहवीनीसे केन्द्रीय मंत्री मंडलमें जगह दी गई। बादमें वे बंगालके गवर्नर बना दिये गये और जब अंग्रेज गवनर-जनरल माउन्ट बैटन भारतसे बिदा हो गये तो उनकी कुर्सीपर राजाजीको बैठा दिया गया । अब उनकी महत्वा-

कांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वे भारतीय प्रजातंत्रका प्रथम प्रधान बनमेके लिये लालायित हैं और आश्चर्यकी बात तो यह है कि पंडित नेहरू जैसे लोकतंत्रकी चिल्लाहट मचाने वाले महापुरूष उनकी इच्छापूर्त्तिके लिये पैरवी और कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसादसे कहा जा रहा है कि वे स्वयं प्रधान पद ग्रहण करनेसे इन्कार कर दें और इस तरह राजाजीका, उस आसनकी शोभा बदानेका, शौक प्रा हो जाने दें। राजेन्द्र बाबू तो ऐसे त्यागी और तपस्वी महापुरुष हैं कि उनको किसी पद-प्रतिष्ठाकी कोई चाहही नहीं है; उनके जैसा निस्पृह नेता भारत तो क्या दुनियामें भी मिलना दुर्लंभ है । इसलिये वे तो इस पदको दूरसेही नमस्ते कर देंगे पर भारतीय जनता इस बातको हरगिज बर्दाहत न करेगी। राजाजीको भारतीय प्रजातंत्रका प्रथम प्रधान बनाना मानी लोकमतके साथ मजाक उडाना होगा और प्रजातंत्रकी छातीमें कटार भोंकना । जिस न्यक्तिका अपने प्रांतमें ही कोई स्थान नहीं है और जो वहाँ से वहिष्कृत किया जा चुका है उसको सारे भारतका सिरमौर बनाना मानो भारतीय प्रजातंत्रको जन्मते ही जहरकी घोंटी पिलाना है । नेहरूजीको सीच लेना चाहिये कि देशमें इससे भयंकर असंतोष फैलेगा । जिस प्रकार उन्होंने जब यह देखा कि हिन्दीका विरोध करनेका नतीजा केवल देशव्यापी विष्लवही नहीं होगा प्रत्युत काँ ग्रेस-पार्टीमें भी भीषण विद्रोह फैलेगा तो उन्होंने लाचार होकर हिन्दीको राष्ट्र और राजभाषा तथा नागरीको राष्ट्र और राज लिपि स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार इस चुनावमें भी यदि वे हठ और दुराग्रह न छोड़ेंगे तो उसका नतीजा बड़ा घातक होगा । अतएव समय पर सावधान हो जानाही राजनैतिक बुद्धिमत्ता है ।

(ऊपरकी पंक्तियाँ लिख चुकनेके बाद हमें जो खबर मिली है उससे हमें पूर्ण संतोष हो गया है। यह बात पक्की हो गई है कि श्री राजगोपालाचारी २६ जनवरीको प्रजातंत्र का घोषणा-पत्र पढ़ेंगे और निर्वाचित राष्ट्रपतिको सिंहासन् पर बैठाकर स्वयं मदासके लिये प्रस्थान कर देंगे। इससे यह निश्चित हो गया कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसादही भारतीय प्रजातंत्रके प्रथम राष्ट्रपति होंगे और सारा देश उनको इस पद्पर देखकर संतुष्ट होगा। समय पर हमारे नेता सचेत हो गये और उन्होंने लोकमतकी उपेक्षा करना उचित न समझा, यह उनकी राजनैतिक खुद्धमताका ही प्रमाण है।)

## हैदराबादमें सम्मेलन्।

इसवार अखिल भारत हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका सालाना जलसा उस हैदराबाद रियासतमें हुआ जहाँके निज़ाम और उनके अमलदार हिंदीके नामसे वैसेही भडका करते थे जैसे किसीकी लाल पोशाक देखकर बनैला बैच । कईवार वहाँ सम्मेलनका जलसा करनेकी कोशिश की गई लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई-निजाम और उसके अहलकारोंको हिंदीके नामसेही १०५ डिग्री बुखार चढ् आता था। उन्होंने हैदराबादको उर्दूका केन्द्र बना रखा था-वहाँके उस्मानिया यूनिवसिटीमें एम ए तक उर्दृकी पढ़ाई होती है। वहाँके हाईकोर्टमें वह वकील वकालत नहीं कर सकता है जो उर्दू नहीं जानता हो। निज़ामने उर्दू लिटरेचरकी तरक्कीके लिये लाखों रूपया फूँक डाला है। हालांकि हैदराबादकी प्रजाकी भाषा मराठी, तामिल, कनाड़ी और तेलगू है तौभी उर्द्की जबरदस्ती उनके माथे मदा गया है। संस्कृतके लिये जैसे काशी मशहूर है वैसेही उर्दूके लिये हैदराबाद । हैदराबादमें यद्यपि ८० फी सदी हिंदू हैं तौभी निजाम उसको एक इस्लामी रियासत बनानेका सपना देख रहे थे। इसलिये सरकारी नौकरियोंमें जहाँ ९५ फी सदी मुसलमान लिये जाते थे वहाँ मुश्किलोंसे ५ फी सर्दा हिंदू। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवसिंटीके ऐसे प्रेजुएट जिनका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं लगता था उनको हैदराबादमें ऊँचेसे ऊँचे ओहदे मिल जाते थे। इधर कासिम रिज़वीके जिर्ये रजाकारके नामसे गुंडोंका एक गिरोह तैयार किया गया था जो हैदराबादसे हिंदुओंको मार भगाने और उनके जमीन-घरमें भारतसे मुसलमानोंको ले जाकर बसानेके काममें मशगूल था। इस तरीकेसे कुछ ही दिनोंमें हैदरा-बादको मुस्लिम मुल्क बना डालनेका इरादा कर लिया गया था लेकिन सरदार पटेलके सामने निज़ामकी दाल गलने न पाई और उनके सारे अरमान मिट्टीमें मिल गये। आज कासिम रिज़वी साहेब जेलकी ठंढी हवा खा गहे हैं और निजाम बहादुर झुक-झुककर नेहरू और पटेलकी सलामी बजा रहे हैं।

इसलिये हैदराबादमें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन होना इतिहासकी एक अनोखी घटना है। सभापति पं<sup>डित</sup> चन्द्रबली पांडेका भाषण शैतानकी आँतकी तरह ब<sup>हुत</sup>

बड़ा हो गया है। उनका यह लम्बा-चौड़ा ७४ पृष्टोंका भाषण सम्मेलनमें पढ़ा नहीं जा सका । पांडेजी केवल दो-चार पन्नेही पढ़ पाये थे कि श्रोताओं के धीरजने जवाब दे दिया. इसलिये लाचार होकर उनको मौखिक भाषण देना पड़ा | सभापतिके भाषणको भाषण कहना गोया इस शब्दके साथ जुल्म करना होगा, उसे एक प्रकाण्ड पंडितका विद्वतापूर्ण निबन्ध कहनाही ठीक है। इस प्रकारके लम्बे-चौड़े भाषणका जमाना चला गया—बहुतसी बातोंको थोड़ेसे शब्दोंमें कह देना ही इस युगका तकाजा है। मेरे पास हिन्दीके कई दैनिक पत्र आते हैं पर अफसोस है कि किसीमें भी सम्मेलनकी कार्यवाहीकी पूरी रिपोर्ट नहीं छपी है। हिन्दी अखबारोंकी हिंदीकी सबसे बड़ी सभाके प्रति यह लापरवाही खटकती है। बंगीय, मराठी और गुजराती साहित्य-सम्मेलनोंके अधिवेशनोंकी कार्य-वाहियाँ उन भाषाओं के अखबारों में बड़े विस्तारके साथ प्रकाशित की जाती हैं लेकिन हिन्दी अखबारोंकी लापर-वाहीसे सम्मेलनकी कार्यवाहीकी पूरी रिपोर्ट उनके पाठकों तक नहीं पहुँच पाई । कई हिन्दी अखबारोंने तो "प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया" की एक गलत खबर छापकर भी अपनी जानकारीका परिचय दे डाला है जिसमें यह कहा गया है कि सम्मेलन इस साल आठ व्यक्तियोंको अपनी सर्वोच 'साहित्य-वाचस्पति' की उपाधि देकर सम्मानित किया है। उनमें केवल तीन व्यक्ति सम्मेलनमें हाजिर थे और उनके नाम है—महापण्डित राहल सांकृत्यायन, सेठ गोविन्ददास और श्री पंचाननजी । बाकीको उनकी गैरहाजिरीमेंही उपाधि दी गई। यह पंचाननजी कौन हैं, इस पर पत्रकारोंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वास्तवमें दस व्यक्तियोंको इस साल 'साहित्य-वाचस्पति' की पदवी दी गई है और उनके नाम हैं--(१) डाक्टर भगवान दासजी, (२) महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, (३) श्रीमती महादेवी वर्मा, (४) सेठ गोविन्ददासजी, (५) प्रोफ्रेसर इन्द्रजी, (६) स्वामी भवानी दयाल संन्यासी, (७) पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, (८) श्री पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, (९) पंडित जगन्नाथ प्रसाद ग्रुक्त और (१०) सेठ कन्हैयालाल पोदार।

सम्मेलनपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। उसे ऐसा प्रयत्न करना होगा कि अगामी पन्द्रह सालके अन्दर अंग्रेजीको हटाकर हिन्दी उसकी जगह पर दखल

11

जमा सके। अगला पन्द्रह साल सम्मेलन और साहित्य-कारोंके लिये अग्नि-परीक्षाका काल है। अगर वे फेल हो गये तो हिन्दीका सितारा सदाके लिये दूब जायगा। इसलिये हमें अपनी सारी शक्ति लगाकर हिन्दीको राष्ट्र और राजभाषाके सिंहासनपर बैठनेके योग्य बना देना चाहिये।

# बाप्के नामकी दुहाई।

इस समय हमारे देशकी सभी दिशाएँ महातमा गांधी के नामकी दुहाईसे गूँज रही हैं। किसी भी अखबारका अग्रलेख पढ़िये, किसी भी नेताका भाषण सुनिये—सभी एक स्वरसे पुकार रहे हैं कि यदि देशवासी बापूके कथना-नुसार अहिंसा आदि उच्च सिद्धान्तों पर अमल न करेंगे-उनके उपदेशोंको अपने जीवनमें न घटावेंगे तो देशका सत्यानाश हो जावेगा, मिली हुई आजादी रफूचकर हो जायगी और पहलेकी भाँति हमारे पैरोंमें फिर गुलामीकी बेड़ियाँ पड़ जावेगी । पत्रकारों, नेताओं और सत्ताधारियों के मुँहसे बाप्की दुहाईकी आवाज सुनते-सुनते जनताके कानके पर्दे फट जानेकी नौबत आ गई है। सभी छएपर पर चढ़कर और सुरमें सुर मिलाकर यही रट लगाये जा रहे हैं परन्तु उनसे यह पूछनेवाला कोई भी नजर नहीं आता है कि इस घोर कलिकालमें बाप्के सिद्धान्तींको कार्यान्वित करना भारतके लिये कहाँ तक सम्भव है? बाप्का उपदेश तो मानो एक नवीन संसारकी सृष्टि करने और एक नर्वान युग लानेका पवित्र सम्देश है। आजके संसारमें उसका प्रचार तो किया जा सकता है पर उस पर अमल करना तो भारतके लिये मानी आत्मघात करना होगा । बाप्के सिद्धान्तके अनुसार बाहरी आक्रमणसे देशकी रक्षाके लिये न तो सेना रखनेकी आवश्यकता है और न देशके अम्दर शांति बनाये रखनेके लिये पुलिस कीही । वे तो सत्याग्रहसेही अक्रमणकारियोंका मुकाबला करनेका उपदेश दे गये हैं। क्या हमारे देशवासी यह भूल गये कि विश्वयुद्धके जमानेमें बाप्ने इंगलेन्डके अंग्रेजों को यह सलाह दे डाली थी कि वे हथियार रखकर सत्याग्रहसे हिटलरका सामना करें । इस बातकी इङ्गलेण्ड तथा संसारमें बड़ी चर्चा और समालाचना हुई थी। कुछ अंग्रेज तो इसे पागलका प्रलाप तक कहनेसे बाज न आये थे। भारत पर जब जापानियोंके आक्रमण

की भाशंका हुई तो बाप्ने देश वासियोंको डटकर उनका सुकाबला करनेकी सलाह दी परन्तु वह सुकाबला केवल भात्मबल या सत्याग्रहसेही, शस्त्रबलसे नहीं। यदि भारत बाप्के अहिंसा सिद्धांतपर चला होता तो आज काश्मीरकी क्या दशा हुई होती ? और अबतक, पाकिस्थानकी तो बात ही छोड़ दीजिये, हैहराबादके रिज़वीके रजाकार दिलीके लाल किलेपर इस्लामी झण्डा लहराते और सारे भारतकी छाती पर धूम चौकड़ी मचाते हुए देखे जाते । आज पाकि-स्थानके सत्ताधारी भारतके विनाशके लिये नाना प्रकारके पड्यन्त्र रच रहे हैं। यदि भारतकी सैन्य-शक्तिकी उनकी दृहशत न होती तो शायद अवतक सारे हिंदुस्थानपर उनकी विजय-वैजयंती फहराती होती। अतएव जवतक ं विश्वका वातावरण नहीं बदल जाता है तवतक अकेला भारत बापुके अंहिसावादको कैसे अपना सकता है ? इस लिये बापुकी अहिंसाकी बात छोड़कर उनके अन्य रच-नात्मक कार्यक्रमकी तरफ नेताओं और देशवासियोंको ध्यान देना चाहिये। बाप् शारीरिक श्रमको बहुत महत्व देते थे। उनके शरीरमें जबतक शक्ति रही तबतक वे बीस-बीस मील पैदल चला करते थे, खेतमें कुदाल चलाते थे, झाड़ लगाते थे, लकडी चीरते थे, कपड़ा फींचते थे, बर्तन माँजते थे अोर यहाँ तक कि पाखाना भी उठाते थे । बृद्ध अवस्थामें भी सत कातना और परिश्रम करना उनका नित्य-नैमितिक कर्म था। मैं प्छता हूँ कि उनके नामकी दुहाई देने वाले भारतमें कितने ऐसे व्यक्ति है जो उनके चरण चिन्ह पर चलनेकी चेष्टा करते हैं ? सरदार पटेल कभी-कभी सत्य बात कह दिया करते हैं कि वर्तमान परिस्थितिमें बापुके उपदेशोंपर अमल नहीं किया जा सकता।

बापू जैसा संसार बनाना चाहते थे, जैसा युग लाना चाहते थे, वैसा हो जाने पर इस संसारके सामने स्वर्ग भी तुच्छ हो जायगा। बापूके किएत युगमें न कोई चोर होगा न कोई डाष्ट्र, घरों और सन्दूकोंमें ताले लगानेकी जरूरत न पड़ेगी। सभी सत्य बोलेंगे, झठ बोलनेवालेका कहीं नाम-निशान भी न होगा, इस लिये न अदालतकी जरूरत पड़ेगी और न हाकिम की। देशमें न कोई सरकार होगी, न सेना और न पुलिसही। गाँवकी पंचायतही सवंसर्वा होगी। खोजनेपर भी कहीं कल-कारखानेका पता न लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने खानेके लिये अन्न पैदा करेगा और पहिननेके लिये सूत कातकर वस्र बना लेगा।

रेलगाड़ी और मोटर कहीं दिखाई न देगी, जनताको अपने पाँवके सहारे यात्रा करनी होगी। यदि आपसमें कभी झगड़ा हो गया तो न कोई लाठी उठावेगा और न हथियार। सत्याप्रहकेही द्वारा एक दूसरे पर विजय पा लेगा । इस प्रकारका ससार कभी बन भी सकेगा या नहीं यह तो भविष्य बतावेगा। परन्तु जबतक सारी दुनिया बाप्के कार्यक्रमको अंगीकार न कर लेवे तबतक अकेला भारतको ही इस प्रकारके नवीन संसारकी रचनामें अपना बनावाया घर क्यों उजाड़ डालना चाहिये। इसलिये उचित तो यह है कि इस समय बाप्की जिन बातोंपर हम अमल करके देशको लाभ पहुँचा सकते हैं उन्हीं बातोंका उपदेश जनताको देवें। नेताओं और पत्रकारोंको अहिंसा-अहिंसा चिलाकर अपना और जनताका समय नष्ट करना उचित नहीं प्रतीत होता है।

# पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी

## और प्रवासी भारतीय

प्रवासी भारतीयोंको यह जानकर खुशीकी हद नहीं रहेगी कि बृहत्तर भारतके पुराने और अनुभवी सेवक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदीने फिर अपने दलित और पीड़ित प्रवासी बन्धुओं की सेवामें लग जानेका ग्रुभ-संकल्प कर लिया है। इस क्षेत्रसे उनका वैराग्य ले लेना हमें बहुत अखर रहा था और इसे हम उनके जीवनकी सबसे बड़ी भूल समझ रहे थे क्योंकि प्रवासियोंके सेवा-कार्यके सिल-सिलेमेंही चतुर्वेदीजीको महात्मा गांधी, महाकवि रविनदः नाथ ठाकुर और साधु चार्ली एण्डरुज जैसे संसारकी उच्चत्तम विभूतियोंके निकट सम्पर्कमें आने और उनका स्नेहभाजन बन जानेका सीमाग्य प्राप्त हुआ था। पर जिस समय चतुर्वेदीने "विशाल-भारत" से इस्तीफा देकर और प्रवासियोंके सेवाकार्रसे विरक्त होकर टीकमगढ्में राजाश्रय ग्रहण किया था उस समय पिरिस्थितिही कुछ और थी। सच बात तो यह है कि परिस्थितिनेही उनको त्यागमय जीवनसे हटाकर भोगमय-जीवनमें ला फँसाया था । पर समय-समयपर बाह्मणकी आत्मा जाग उठती थी और उस

त कातकर वस्त्र बना लेगा। भोगमय जीवनसे निकल भागनेके लिये छटपटाने CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar थी लेकिन बन्धन ऐसा मजबूत था कि उससे सहजही खुटकारा पा जाना कोई साधारण बात नहीं थी । राज द्रवारमें खुशामदी व्यक्तियोंकीही गुजर हो सकती है— एक स्वाभिमानी ब्राह्मणके लिये तो वहाँका वातावरण विपाक्त सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। यह हर्ष और संतोषकी बात है कि आखिर चतुर्वेदीजीने टीकमगढ़को त्यागनेका निश्चय करही लिया और अब वे एक स्वतंत्र पत्रकारके रूपमें जीवन-यापन करना चाहते हैं।

टीकमगढ़ के निवास कालमें भी चतुर्वेदीजीने साहित्य और हिन्दी-पत्रकार-कलाकी जो सेवाएँ की हैं वह सर्वथा अभिनम्दनीय है। इसी कार्यमें उनका सारा समय बीतता रहा है और उनकी सारी शक्ति लगती रही है। उनकी सेवाओंसे वंचित थे केवल अभागे प्रवासी भारतीय। हमारे बार-बार आग्रह करनेपर भी इस क्षेत्रमें लौटनेकी उनकी इच्छा नहीं हुई, इसे हम अपना भारी दुर्भाग्य समझ रहे थे और सोच रहे थे कि हमने अपने एक अन-मोल रत्नको सदाके लिये खो दिया । पर उस दिन चतुर्वेदीजीका एक पत्र पाकर हमारे हर्पोछासका ठिकाना न रहा जिसमें उन्होंने फिर प्रवासी भाइयोंकी सेवामें संलग्न हो जानेकी सूचना दी है। प्रवासी-संसारके लिये तो चतुर्वेद जीका यह पुनर्जनमही हुआ है और उनको यह विश्वास करनेका अधिकार है कि चतुर्वेदीजी अपने इस नवान जीवनमें दलित बन्धुओंको बिसार देनेका फिर कठोर दण्ड न देंगे। प्रवासी भारतीयोंसे बहुत कुछ अपराध हुआ है और आगे भी होगा परंतु उनको त्याग देना किसी भी दृष्टिसे उचित नहीं कहा जा सकता । प्रवासियों में यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे अपने सच्चे हितैपियोंकी उपेक्षा करके अपनी नादानीकी नुमाइश दिखानेसे बाज नहीं आते हैं। यदि उनमें सोचने-समझनेकी शक्ति होती तो जहाँ उन्होंने भारतके चन्दाखोरोंको लाखों रुपयेकी थैली थमाई है वहाँ क्या वे अपने हितकी दृष्टिसे भारतमें कोई स्थायी काम नहीं कर पाते ? वे चाहते तो भारतकी राजधानी नई दिल्लीमें उनका केन्द्रीय-कार्यालय होता और प्रान्तांके प्रमुख नगरोंमें उसकी शाखाएँ होतीं, उनकी तरफ से भिन्न-भिन्न भाषाओं में कई साप्ताहिक और मासिक पत्र निकलते होते और उनकी समस्याओंसे भारतका बच्चा-बचा परिचित होता। पर यह दूरदिशताका उनमें कहाँ ? जो चन्दाखोर उनके पास पहुँच गया वह उनके सामने लम्बी

चौड़ी हाँककर उनका सर्वस्व हरण कर लाया पर प्रवासी भाई स्वयं अपने हितके लिये यहाँ कुछ करने-धरनेका नाम तक नहीं लेते। जब कभी उनपर विपदा आ पड़ती है तो डेपुटेशन लेकर भारत पहुँच जाते हैं और हजारों रूपये घास-फूसकी तग्ह फूँक डालते हैं। दो चार दिन यहाँ हला-गुला मच जाता है और फिर वही खामोशी छा जाती है।

अतएव चतुर्वेदीजीको उनकी उपेक्षावृत्तिकी कोई परवाह न करके अपनी सेवा वृत्तिमें संलग्न रहना चाहिये। फिलहाल हम प्रवासी भारतीयोंसे यही अनुरोध करेंगे कि चतुर्वेदीजी की सेवाकार्यमें उनको सहायता पहुँचाना चाहिये। चतुर्वेदीजी उनसे पैसे नहीं चाहते हैं, उनको चाहिये उपनिवेशोंकी स्थितिपर साहित्यिक सामग्रियाँ— जैसे अखबार या अखबारोंके कतरन, चित्र, इयर-बुक, इत्यादि। प्रवासी भारतीयोंकी धार्मिक, सामाजिक, राज-नैतिक, आर्थिक और शैक्षानिक अवस्थाके विवरण भी उनके काममें सहायक होंगे। यदि प्रवासी भाई चतुर्वेदीजीकी इतनी भी सहायता न कर सकेंगे तो फिर भगवानहीं उनका रक्षक है।

## सहयोगीकी शुभकामना

"प्रवासी" के प्रकाशनका यह द्वितीय वर्ष है। जैमाकि इसके नामसेही स्पष्ट है, कि यह पत्र प्रवासी भारतीयोंकी स्थिति व उनके दितचिन्तनकी ओर सतत जागरूक रहता है और देशवासियोंको उनकी वास्तविक परिस्थितिसे परिचित करानेकी ओर पूर्ण प्रयत्नशील है। सम्पादक महोदय स्वयं दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रहमें बापूके साथ महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अतः प्रवासी भारतीयोंकी वास्तविक स्थिति और समस्याओंको समझने व उनपर उचित प्रकाश डालनेमें उनसे उपयुक्त ब्यक्ति सम्भवतः न मिल सकेगा। पत्रमें कुछ लेख आंगल भाषामें भी प्रकाशित होते हैं। हम पत्रकी अभिवृद्धि चाहते हैं।

इन पंक्तियोंको लिखते समय हमें सूचना प्राप्त हुई है, कि श्री भवानी दयालजी संन्यासीका स्वास्थ्य चिरकालसे चिन्ताजनक है, हम मंगलमय प्रभुसे उनके स्वस्थ्य और आरोग्यकी प्रार्थना करते हैं।

—"शित्ता-सुधा" धनौरा मुरादाबाद ।

# स्वामी भवानी दयालजीकी बीमारी



श्री स्वामीजीके दर्शनार्थ दक्षिण अफ्रिकासे गत जुलाईके अन्तमें आनेवाले उनके प्रवासी बच्चे।

बाई ओरसे खड़े:—श्रीमती पद्मावती कृष्णदत्त दयाल और उनकी गोदमें शिशु बुजेन्द्रकुमार, श्री कृष्णदत्त द्याल, श्रीमती गायत्री मगनेलाल और श्रीमती प्रकाशवती रामदत्त द्याल । बैठे हुए:-देवेन्द्रकुमार, रणेन्द्रकुमार, सुधा-कुमारी, यतीन्द्रकुमार और वीरेन्द्रकुमार।

Swami Bhawani Dayal's children who came to see him from South Africa in last July. From the left standing:-Shrimati Padmawati Krishnadutt Dayal with baby Vrijendrakumar in her arms, Shri Krishnadutt Dayal, Shrimati Gayatri Maganlal and Shrimati Prakashwati Ramdutt Dayal.

Seated: Devendrakumar, Ranendrakumar, Sudhakumari, Yatindrakumar and Virendrakumar.

स्वामीजीको बीमार पड़े नौ माससे कुछ अधिक हो गये-पिछले साल मार्चके अन्तिम भागमें दमेके प्रकोप से वे जो खाटपर पड़े तो आजतक नहीं उठ पाये-यह दसवाँ महीना भी आरम्भ हो गया । पिछले महीनेमें आठ दस दिन उनकी तिबयत बहुत अच्छी रही और ऐसा मास्त्रम पड़ा कि अब उनका स्वास्थ्य शनै: शनै: सुधरता भोगना पड़ रहा है। पेटमें विपाक्त वायु (गेस) की उत्पिति CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



प्रवासी भवनसे गत दिसम्बरके प्रारम्भमें दक्षिण अफ्रिका

लौट जाने वाले श्री स्वामीजीके प्रवासी बच्चे । बाई ओरसे खड़े: —श्रीमती पद्मावती कृष्णदत्त द्याल और उनकी गोदमें शिशु बृजेन्द्रकुमार, श्री कृष्णदत्त दयाल, नरेन्द्रकुमार रामदत्त द्याल और श्रीमती गायत्री मगन-लाल । बैठे हुए:— देवन्द्रकुमार,, रणेन्द्रकुमार, सुधाकुमारी और यतीन्द्रकुमार ।

Swami Bhawani Dayal's children returned to South Africa from Pravasi Bhawan in the beginning of last December.

From the left standing: Shrimati Padmawati Krishnadutt Dayal with baby Vrijendrakumat in her arms, Shri Krishnadutt Daval, Narendrakumar Ramdutt Dayal and Shrimati Gayatri Maganlal.

Seated: Devendrakumar, Ranendrakumar, Sudhakumari and Virendrakumar.

X

ही जायगा लेकिन हमारी आशा टिकाऊ न हो सकी। पहले भी कई बार हमें इस प्रकारकी आशा-निराशा<sup>की</sup> अनुभूति हो चुकी है और उसीकी इस बार भी पुनरावृति हो गई। जाड़ेकी ऋतुमें दमेका वेग बढ़ जाना तो स्वाभी विकही है पर पेटके विकारसे स्वामीजीको असहा कष्ट और उसका प्रकोप स्वामीजीके लिये अत्यन्त यंत्रनादायक सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार वे कभी दो-चार दिन अच्छे रहते हैं, फिर व्याधियोंके प्रकोपसे त्रासकारी अवस्थामें पहुँच जाते हैं और हमलोग आशा-निराशाके हिंडोलेमें झूला करते हैं। हम अजमेरके प्रसिद्ध डाक्टर अम्बालालजी शर्मा का सदाके लिये कृतज्ञ रहेंगे जिन्होंने स्वामीजीके उपचारमें कोई बात उठा नहीं रखी है। पिछले नो महीनेसे उन्हींके देख रेखमें स्वामीजीका इलाज हो रहा है।

### सम्मेलनुका आमित्रण।

पिछले महीनेमें १९ तारीखको प्रयागसे अखिल भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रधान मंत्रीका एक तार स्वामीजीको मिला जिसमें यह सूचित किया गया था कि सम्मेलन हैदराबाद-अधिवेशनमें अपनी सर्वोच "साहित्य-वाचस्पति" की उपाधि प्रदानकर स्वामीजीको सम्मानित करना चाहता है, अतएव स्वामीजीको हैदराबाद पहुँचकर यह उपाधि ग्रहण करना चाहिये। पर वतमान ख्यावस्थामें स्वामीजीके लिये पदह बीस कदम चलकर पाखाने तक जाना भी असंभव है, फिर हैदराबाद जाना कैसे संभव हो सकता है। अतएव सम्मेलनके तारके उत्तरमें तार हारा निवेदन किया गया कि स्वामीजी सम्मेलनकी इस

अनुकंपाके लिये कृतज्ञ हैं लेकिन असाध्य रूपसे बीमार होनेके कारण हैदराबाद जानेमें असमर्थ हैं।

## प्रवासी-भवन्से विदाई।

स्वामीजीकी असाध्य बीमारीकी खबर पाकर दक्षिण अफ्रिकासे उनकी ज्येष्ठ पुत्रबधू श्रीमती प्रकाशवती, द्वितीय पुत्र श्री कृष्णद्त्त तथा द्वितीय पुत्रवधू श्रीमती पदमावती, पुत्री गायत्री और उनके बच्चे वीरन्द्र कुमार, देवेन्द्रकुमार, यतीन्द्रकुमार, सुधाकुमारी, रणेन्द्रकुमार तथा वृजेन्द्रकुमार गत २९ जुलाईको प्रवासी-भवन पहुँच गये थे। यहाँ उन्होंने चार मास स्वामीजीके साथ बिताये । वे गत ३ दिसम्बरको प्रवासी भवनसे विदा हो गये और यहाँसे बंबई पहँचकर ८ दिसम्बरको "करंजा" जहाजसे दक्षिण अफ्रिकाके लिये। उनके कुशलपूर्वक डरबन पहुँचनेका तार भी आ गया है उनमेंसे केवल स्वामीजीकी सेवा करनेके विचारसे श्रीमती प्रकाशवती अपने छोटे पुत्र वीरेन्द्रकमार के साथ प्रवासी-भवनमें रह गई हैं, शेष सभी वापस चले गये। श्रीमती प्रकाशवतीका ज्येष्ठ पुत्र नरेन्द्रकुमार भी, जो यहाँ सन १९४२ से प्रवासी भवनमें रहकर स्थानीय डी ए बी हाईस्कूलमें शिक्षा आप्त कर रहे थे, इस पार्टी के साथ दक्षिण अफ्रिका लौट गये हैं, वहाँ वे अपने पिता श्री रामदत्तजीकं साथ रहेंगे ।

#### नवरस

## सचित्र मासिक पत्र हिंदीमें अनुठा है।

नवरसमें कहानियाँ छपती है—सरल और सुन्दर। मनोरंजन करना उनका प्रधान उद्देश्य होता है और भावपूर्ण और सरल भाषा होनेके कारण पाठकोंका ध्यान भी वे आकर्षित करती है। नवरसमें रचनाओंका संकलन विभिन्न विचारधाराओंका ध्यान रखकर होता है। व्यक्ति और समाजके उथल पुथलकी चर्चा लिलत और कलापूर्ण ढंग से आप नवरसमें पायंगे। नवरसमें विविध प्रकारकी रचनाएं प्रकाशित होती है। देशी-विदेशी साहित्यका संकलन, यात्रा वर्णन और रहस्यमयी तथा रोमांचकारिणी कहानियाँ नवरसमें आपको पसंद आयंगी।

वार्षिक मूल्य ५) प्रत्येक अंक ॥) नमूनेका अंक आप मुफ्त मँगाकर देखें।

#### विहशोष्ट

विद्याधियोंको सामियक और ज्ञानवर्द्धक पठन सामग्री देनेवाला सचित्र मासिक पत्र ।
पत्र अत्यन्त सुंदर, सुपाष्ट्य और सर्वोपयोगी है । विहारका यह गौरव है और किशोरोंका पथ प्रदर्शक—
भवानीदयाल संन्यासी । पत्र इतना सुन्दर निकल रहा है कि हम हिंदुस्तानकी किसी भी भाषाके श्रेष्टसे श्रेष्ट
बालोपयोगी पत्रोंके साथ इसका मुकाबिला कर सकते है— गोपालसिंह नेपाली । हमें निश्चय है कि किशोर-अवस्थाके पाठकों को यह पत्र बहुत ग्रिय होगा — 'विशाल भारत'।

Hindustani Press, Patna 4,

वार्षिक मृत्य ४) साधारण अंक १०) हिंदुस्तानी प्रेस, पटना ४ Bihar, India.

## सात्विक जीवन

ऋषिकेश (हरद्वार) के प्रख्यात तपस्वी श्री स्वामी शिवानम्दजी महाराजके "डिवाइन लाइफ" मासिफ पत्रका अविकल हिंदी अनुवाद । आध्यात्मिकतासे ओतप्रोत पाट्य सामग्री। समाजमें चरित्र-गठनका संदेशवाहक । ईश्वर-भक्ति, कर्तव्य-बोध, धर्माभिमान, देशसेवा, समाज संस्कार एवं आत्मोन्नतिका पथ-प्रदर्शक । वार्षिक मूल्य देशके लिये ३) रुपया और विदेशों के लिये केवल ६ शिलिंग।

## सात्विक जीवन ग्रंथ माला।

स्रोम् प्रणव रहस्य ।

श्रीस्वामी शिवानंदजी महाराजकी लिखी हुई यह
पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय है । ओम्की व्यापकता,
श्रेण्टता और महत्तापर उत्कृष्ट रचना । थोड़ीसी प्रतियाँ
शेष हैं। इन अनमोल ग्रंथके कागज और मुद्रणका मूल्य
केवल दस आना, सजिल्द बारह आना ।

#### सचित्र हठ योग।

संसारके सुखोंमें स्वस्थ शरीरही सर्वोपिर सुख है। स्वस्थ शरीरमेंही सबल मन बसता है। यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्तिको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी पैसे खर्च किये बिना तो योगके अनुभूत उपायोंका आश्रय लें। इस पुस्तकमें प्रतिपादित योगके नियमों और आसन ब्यायामोंका अभ्यास करनेसे आपका मन तेज और तन तारुण्यसे चमक उठेगा। सुंदर, सचित्र, सजिल्द पुस्तक का दाम केवल दो रुपया।

#### वैराग्यके पथपर।

मानवी जीवनका उद्देश्य बहुत ऊँचा है। जिसको भूलकर और विषय-वासनाओं में फँस कर लोग पतित हो जाते हैं। इस प्रंथमें जीवनको उन्नतिके शिखरपर ले जानेके अनुभूत उपाय बताये गये हैं। विश्वके अशांत एवं दुखद वातावरणमें विचरते हुए भा मनुष्य शांति और सुखका अनुभव कैसे कर सकता है, यह जाननेके लिये इस पुस्तकको पढ़ना चाहिये। सुंदर सजिब्द प्रंथका मूल्य केवल एक रुपया।

#### मन और उसका निग्रह (दो भाग)।

मनकी चंचलता किसीसे छिपी नही है। अतएव उसकी अनियंत्रित रूपमे छोड़ देनेसे जहाँ वह मनुष्यको पतनके गहरे गर्त्तमें गिरा देता है, वहाँ उसको वश में लाकर सुपथ

Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri पर चलानेसे वह मनुष्यको उत्कर्षके सर्वोच्च सोपानपर पहुँचा पर चलानेसे वह मनुष्यको उत्कर्षके सर्वोच्च सोपानपर पहुँचा देता है। मनके वशिकरण बिना अभीष्टकी सिद्धि असमक है। यदि आप मनको वशमें रखना चाहते हैं तो इस अंतप्रोत पाट्य प्रथके दोनों भाग को एकवार अवश्य पढ़े। सुंदर सजिल्द वोहक । ईश्वर- दोनों भागका मूल्य क्रमशः एक और तीन रूपया है अर्थात

## हमारा ज्ञानवर्धक प्रकाशन:—

| (१) ब्रह्मचर्य नाटक                     | راا      |
|-----------------------------------------|----------|
| (२) आध्यात्मिक शिक्षावली (प्रथम खण्ड)   | 111)     |
| (३) " " (द्वितीय ")                     | رااا     |
| (४) सचित्र हठयोग (सजिल्द)               | ره       |
| (५) स्वामी शिवानंदकी जीवनी व उनके उपदेश |          |
| (अंग्रेजी)                              |          |
| (६) मन और उसका निम्रह (प्रथम खण्ड)      | رو       |
| (७) " " (द्वितीय ")                     | 3)       |
| (८) ओ३म (प्रणव रहस्य)                   | 11=1     |
| (९) वैराग्यके पथपर                      | 1)       |
| (१०) जीवन सौरभ                          | リ        |
| (११) मानव जीवनका रहस्य                  | 1-1      |
| (१२) राष्ट्रीय जागरणका इतिहास           | y        |
| (१३) देशके नौनिहालोंसे                  | =)       |
| (१४) सदाचारका महत्व                     | ラ        |
| (१५) काँग्रेसके सभापति                  | ŋ        |
| (१६) काँग्रेस चार्ट                     | y        |
| (१७) स्वास्थ्य पत्र                     | IJ       |
| हमारी लोकप्रिय डायरियाँ तथा कैलेंडर ज   | ो प्रति- |

वर्ष बड़े सज-धजके साथ निकलते हैं:—

(१) राष्ट्रिय डायरी। १॥) (२) जनरल डायरी। १॥

(३) सदाचार डायरी।

मिलनेका पता:-

## जनरल प्रिन्टिङ्ग वर्क्स लिमिटेड।

८३ पुराना चीना बाजार स्ट्रीट,

कलकत्ता।

फोन न० २१०४ बड़ाबाजार । तारका पताः भाईकाशी ।

General Printing Works Ltd., 83 Old China Bazar Street, Calcutta

# जो ध पुर Diegre म Aशिकाम लियां का Charle कि मिटेड

(जोधपुर स्टेटमें स्थापितः सभ्यों की जिम्मेदारी सीमित है।) चैयरमैन—श्री नारायणलाल बंसीलाल

चुकता मूलधन रिजर्ब फंड रू० ६,००,०००.

बैंककी शाखाए:-

मारवाड : जालोरी गेट, जोधपुर, स्टाक एक्सचेंज, श्री रघुनाथजीका मंदिर, घासमंडी; जोधपुर; खेजली हाउस, जोधपुर सिटी; कुचामन सिटी, नागोर, मेरता सिटी, पाली, रानी, बाइमेर (मारवाड)

बंबई : ५३ टेमरिण्ड लेन, फोर्ट; २०७ कालवा देवी रोड, शिवाजी चौक, कल्याण; ११८-१२२ काजी सैयद स्ट्रीट, माण्डवी, म्युनिसिपल विल्डिंग, भिवण्डी (जि० थाना) थाना-जामली नाका, ६६०९ किंग्सवे, सिकन्द्राबाद।

ब्रहमदाबाद: मस्कती मार्केट। कलकत्ता: १-१ मिशन रो और १९५ / १ हेरिसन रोड।

मद्रास: २६, गोविन्द्प्पा नायिक स्ट्रीट, जी. टी. मद्रास।

चाल् हिपाजिट खाता : चाल्र हिपाजिट खाते में हि॰ १,००,००० तक के दैनिक बाकी रकम पर १।४ सैकड़ा बार्षिक ब्याज मिलेगा । बड़ी रकमों पर खास निश्चित ब्याज दिया जायेगा ।

निश्चित स्त्रविध के डिपाजिट: एक वर्ष अथवा उससे कम समय के लिये लिया जाता है। दर आवेदन करने पर प्राप्त हो सकता है।

सेविंग बैंक खाता : दैनिक बाकी रकम पर १ प्रति सैकड़ा के हिसाब से अथवा मासिक बाकी पर डिपाजिटरोंके साथ तय शर्तों के अनुसार वार्षिक १॥ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जायगा। रु० २०, ००० तक पर ५ से भाग दी जा सके इतनी रकम पर ब्याज दिया जायगा । खाता खोलने वाले सप्ताह में दो वार अधिक से अधिक रु. १०००)तक निकाल सकेंगे।

लोन, श्रोवर ड्राफ़्ट श्रौर केश केडिट: मान्य जामिनों पर उधार दिया जाता है।

सेफ कस्टडी के लिये रखी गयी तमाम जामिन-गीरियोंपर डिविडेण्ड एवं ब्याज बैंक वसूल करता है।

बैंक सरकारी जामिनगीरियों तथा पब्लिक कम्पनियों के केयरों की खरीद बिक्री का काम भी लेता है। बैंक सम्बन्धी सब प्रकार का कारोबार किया जाता है। सीं. एच. दीवानजी,—मैनेजर.

#### घाजारासितार।

(मौलिक सामाजिक उपन्यास ) (प्रवासी भारतीयों की करूण कहानी का मर्म-स्पर्शी चित्रण)

लेखक: --श्रीगङ्गाप्रसाद गौड़ 'नाहर'। भूमिक लेखक: -- श्रीशिवपूजन सहाय।

भारत से दूर फिज़ी आदि जगहों में किस प्रपञ्च से भारतीयों को ले जाया जाता था—वहां के भारतीयों पर गोरों का जुल्म—भारतीय ललनाओं के साथ गोरों का पाश्चिक अत्याचार आदि कारनामों से आज भी बहुधांश भारतामी अनभिज्ञ हैं। 'प्रवासिता' प्रवासी भारतीयों की करण-कहानी का चित्रण चल-चित्र के दृश्य की तरह उपस्थित करेगी। साथ ही आप इसमें गृहस्थ-परिवार में प्रतिदिन घटनेवाली लीलाओं; स्वार्थ-पिशाचों द्वारा अपनी कुप्रवृति की साधना के लिये घोर कुत्सित कर्मी से सचरित्र और निदोंच व्यक्ति पर जुल्म ढाना आदि देखेंगे।

कथानक के प्रवाह में आप इतना मस्त हो जाएँगे कि जपरिणामानने के लिये आप वेचैन होकर पुस्तक को अन्त- तक पढ़े बिना न छाड़ेंगे। अपनी प्रति आर्डर भेजकर भाज ही सुरक्षित करा छैं। एन्टिक कागज पर छपी हुई, आकपक तिरंगा कवर, लगभग ५०० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य सिर्फ ६)

# मनोरंजनपद सामियक पुस्तकें:—

राष्ट्र-निर्माणके युगमें क्रान्तिकारी विचारधारात्र्योंसे श्रात-प्रोक राष्ट्रियताका प्रतिनिधित्व करनेवाली

श्रपने ढंगकी तीन श्रनुपम पुस्तकें— श्रान्तम इच्छा १५ कहानियाका संग्रह, स्राजल्द मू०१॥॥ श्रावर्त्तन १७ कहानियांका संग्रह सजिल्द मू०१॥॥ श्रावर्त्तन १७ कहानियांका संग्रह सजिल्द मू०१॥ श्रावर्त्तन मौलिक क्रांतिकारी सामाजिक उपन्यास सजिल्द मू०३॥॥ एक साथ तीनों पुस्तकें ५॥ इ० में डाक ब्यय सहित।

THE BENGAL PRINTING WORKS, 21 SYNAGOGUE STREET, CALCATTA.

दि बंगाल प्रिटिंग वक्से, २१, सिनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता।

### Travel by Sea or Air

Cel. Add. "Colonial"

Phone: 23313

#### ISMAILBHAI VAHED & SON.

Passenger & Commission Agents

Behram Mahal, Dhobi Talao, Kalbadevi Road,

P.O. Box 2022. BOMBAY, 2.

BRANCH: Station Road, SURAT.

Station Road, NAVSARI.

#### POPATLAL & CO.

General Merchants & Commission Agents
Exporters and Importers
P. O. Box 1122, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

#### Morarjee Jivanjee & Co.

IMPORTERS & EXPORTERS

General Merchants
Tel. Add. JIVANJEE, P. O. BOX 837,

Lourenco Marques, P. EAST AFRICA.

#### J. MAGANLAL & Co.,

Brokers & Agents.

115-A, Victoria Street, DURBAN,P. O. Box 1582, Tel.Add. "Guythri",Natal, South Africa.

#### D. ROOPANAND BROS.

Music Saloon & Booksellers

Sole Agent for Rama Flute Harmoniums

AND

Hindustani Records

Cable Add. ANAND, Durban, P. O. Box 2524. 85 Victoria Street,

Durban, Natal, South Africa.

#### B. KAKOOBHAT & CO. LTD.

General Produce Merchants

ANT

Commission Agents

Tel. Add. RICHNESS. P. O. Box 675, Rua Araujo No. 82, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

#### R. B. Maharaj & Sous,

Land, Estate and General Agents
Chief Agent:

British America Assurance Company.

Agent:

Sun Life Assurance Co. of Canada.

General Business Consultants, Book-keepers and
Secretaries.

Loan negotiated and Account collected.

Landed properties sold & purchased.

335 Church Street, Pietermaritzburg,

Natal, Union of South Africa.

## G.S. Maharaj & Sons

PROPRIETORS: Crown Clothing Manufacturer
City Funeral Furnishers

#### HYGIENIC MILLING CO.

FARMER AND GENERAL DEALERS

553 555 Church Street, Pietermaritzburg,
Natal. South Africa.

#### KASHAVLAL MORARJEE

General Merchant
P. O. Box 515, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

#### PATEL & CO.

General Merchants
P. O. Box 350, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

#### RAMJI RAGHUNATH

Building Contractor
P. O. Box 660, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

#### LALOOBHAI BHULABHAI

Farmer & General Dealer
P. O. Box 944, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

Printed and published by Baawani Dayal Sannyasi at the Pravasi Press. Pravasi-Bhawan.

Adarshpagar, Ajmer, India.



## THE PRAVASI

(Circulated throughout South & East Africa, British & Dutch Guiana, British West Indies, Mauritius, Fiji and the Union of India.)

Annual Subscription

| Allitual bubboliper                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| For the Union of India                                        | Rs. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| To the Chief of Inches                                        | Sh. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| For Foreign Countries                                         | Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Advertising Rates                                             | TUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Full Page: One Insertion                                      | -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Six Insertions                                                | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                               | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Twelve Insertions                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Half Page: One Insertion                                      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Six Insertions                                                | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                               | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Twelve Insertions                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Column's One Inch: One Insertion                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Twelve Insertions                                             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Second and Third Covers 50 per cent extra                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Tourth Cover 75 per cent extra                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| All correspondence should be addr                             | essed to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| All Conespondence Should CANNYA                               | ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| BHAWANI DAYAL SANNA ACT                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| BHAWANI DAYAL SANNYASI, "The Pravasi" Office, Pravasi-Bhawan, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Adarshnagar, Ajmer, India.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                               | The second secon |  |

## प्रवासी

(दास्त्रमा श्रीर पूर्व श्राफ्रिका, त्रिटिश श्रीर डच गायना त्रिटिश वेस्ट इंग्डीज, मोरिशस, फिजी श्रादि विदेशोंके सिंबा सारे हिन्दुस्थानमें प्रचारित )

वार्षिक मृत्य

हिन्दुस्थानके लिये १०) रुपया। बिदेशोंके लिये २०) शिलिङ्ग।

| विद्यापि लिय १७ । राज्य ।         |        |
|-----------------------------------|--------|
| विज्ञापनका रेंट।                  | संपंचा |
| पूरा पक्षा एक बारकी छपाई          | 40)    |
| इः वारकी छपाई                     | 200)   |
| बारह बारकी छपाई                   | 800)   |
| आधा क्या एक वास्की छपाई           | 30)    |
| कः वारकी छपाई                     | 37.0)  |
| बारह बार की छपाई                  | 200)   |
| कालमका एक इंचः एकवारकी छपाई       | (4)    |
| ्रवारह बारकी छपाई                 | 100    |
| दसरे और तीसरे कवरकी छपाई ५० प्रति | न्यात  |

ब्सरे और तीसरे कवरकी छपाई ५० प्रतिशत और चौथे कवरकी छपाई ७५ प्रतिशत अधिक । सर्व प्रकारका एव ज्यवहार इस पतेसे करना चाहिये—

> भवानी द्याल संन्यासी, "प्रवासी" कार्याक्य, प्रवासी-भवन, आदर्शनगर, अजमेर, हिन्दुस्थान ।

### प्रवासी-की-आत्मकथा

स्वामी भवानी दयालजीकी जीवन-कहानी । भूमिका-लेखकः राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी। उप-न्यासस्रा मनोरंजक। १५० पन्नेके बृहद् प्रथका मृत्य ८) आठ रुपये डाक न्यय सहित ।

## प्रवासी-पुस्तक-माला।

#### (१) अब्दुल्ला इस्माइल काजी।

दक्षिण अफ्रिकाके प्रसिद्ध भारतीय नेता स्वर्गीय अब्दुला इस्माइल काजीका सचित्र जीवन-चरित्र। इसके लेखक हैं श्री भवानी दवाल संन्यासी और शूमिका-लेखक बम्बईके वर्तमान गवर्नर राजा महाराज सिंह। मूल्य केंब-ल एक स्थया। पुश्तक अंग्रेजीमें है।

#### (२) वैदिक पार्थना।

इसकी छठवीं आवृत्ति छप सी गई, यही इसकी लोकप्रियताका सर्वोपिर प्रमाण है । इसमें संच्या, प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शाँति प्रकरण तथा कुछ चुने हुए वेदमंत्रोंके हिंदी पद्यानुवादके साथही अंग्रेजी अनुवाद भी है। हवन मंत्रोंका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद तथा कुछ छटकर कविताएँ सी है मुल्य डेड रूपया डाकस्यय सहित।

## · (३) पोर्तुगीज पूर्व अफ्रिकामें हिंदुस्थानी।

मोजिम्बिक प्रदेशके प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिका प्रमाणिक इतिहास। साठ चित्रोंसे अलंकृत। लेखकः नद्य-दत्त भवानी द्याल और श्रुमिका लेखकः मध्य प्रांतके नेता, भारतीय पार्लीमेंट और विधान परिषद्के सदस्य सेठ गोविंददासजी। थोड़ीसी प्रतियाँ शेष हैं। मूल्य तीन रुपया डाक खर्च सहित।

## (४) स्वामी शंकरानंद संदर्शन।

स्वदेश और विदेशोंमें वैदिक धर्म और आय संस्कृति के प्रचारक स्वर्गीय स्वामी शंकरानंदजी महाराजका सिंवज़ जीवन-चरित्र। यह भी स्वामी भवानी द्यालजीकी रचना है। मृल्य तीन रुपया डाक स्वय सहित।

> पताः अवस्थापक, प्रवासी भवन, आक्षं नगर, अजमेर, हिंदुस्थान।

CC-0 In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar



Editor: Bhawani Dayal Sannyasi, SAHITYA-VACHASPATI

Vol. 2

FEBRUARY 1950

No. 12

#### Free India and Indians Abroad

By Dr. Lanka Sundaram, M.A., Ph.D.

Four hundred million people today, whether they belong to India or Pakistan, rejoice at the advent of Freedom, which is the culmination of long years of national effort and sacrifice.

There are four million Indians resident overseas—in fact exactly one Indian for every hundred in the Mother country, to whom this Freedom of ours is a rich heritage which they have eagerly looked forward to inherit. And yet, this new-won Freedom of ours creates new and ominious problems to this large Indian resident community abroad, which have got to be tackled with statesmanship and firmness by Free India.

I wonder how many of us in this country realise that the original Indian emigrant overseas was more of a slave than a free man In fact, how many of us remember today that the indentured Iudian emigrant labourer of yore was shipped across the seas, under false pretences, with shockingly wages low without

knowledge of who would be his master, and with a legal contract in which his rights were minimal, while his employer and master had all the advantages accruing to himself. How many of us realise the fact that Indian emigrant workers went overseas in the wake of the abolition of slavery in the British colonial Empire and of the code noir (black code) of France over a hundred years ago today, and how during these long, long years Indians, despite the unfriendly attitude of alien rule, put in heroic effort to raise themselves, through self-help, to the fullest opportunities available to them in the countries of their adoption, grasping meaning of the words, the fundamental worth and dignity of human personality, which the United Nations today speak so loudly these days? This, indeed, is the story of the Indian resident communities of Mauritius, South Africa, Suriname (Dutch Guiana), British Guiana, Trinidad, Jamaica, Fiji etc.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Again how many of us realise that the nearly two million Indians resident, temporarily or permanently, in Ceylon, Malaya and Burma, were till recently subject to recruitment by kanganis or headmen, who were given a regular "commission" for the recruitment of labour for work on the plantations of Ceylon and Malaya, or by mistris, who left their role of gang leaders to assume that of employers in Burma, collecting the wages fund from the employer, cheating the worker of his lawful wages and becoming multi-millionaires in the process? It was only the other day-indeed, not so long ago, that the tundu and discharge ticket systems, which tied the Indian wor ers to the rubber and tea estates of Ceylon and Malaya, were done away with. Even today, the Indian estate worker of Ceylon and Malaya has obtained for himself protection on paper against imprisonment for civil debt in these two countries, though there is always the risk of his being completely screened off from the rest of world by rapacious civilized the inquisitorial superintendents and their kanganis and mistris. I have visited all these countries and it is difficult for me to describe the squalor and dirt and helplessness of these nationals of ours resident in the countries of the Bay of Bengal group.

Actually, a Free India must remember her lost children abroad. This is the time that we should remember them and rededicate ourselves to securing for them their right to a decent life and comparable treatment alongside of the sister communities resident in the countries of their adoption. In fact, these 4,000,000 Indian nationals abroad are the Foreign Legion of India, to whom the honour and strength of Free India are matters of vital importance, and who would be willing and ready to fight for the preservation of our national Freedom, should it be assailed by enemies from without or from within. Do we not remember the heroic

sacrifices of the Indian communities of Malaya, Burma and Siam, to name a few, which had manned the Azad Hind Fouz of Netaji Subhas Chandra Bose?

The future of the Indian community in distant Fiji, where it constitutes the major community, with over 130,000 people, requires urgent attention, for their problems bave not been officially studied by the Government of India, after the completion of the work of the late C.F. Andrews and the late B. Venkatapathi Razu Committee over a quarter of a century. The abolition of the communal franchise; right to educate Indian children in the mother tongue: stabilisation of wages and standards of living: right to participate in the administration on a par with the Britishers and the indigenous Fijians; and other questions are uppermost in my mind when I contemplate the position of this group of "marooned" nationals of ours in the Southern Pacific.

Taking a broad sweep across the seven seas concentrating our attention countries of the Caribbean Group, eg. Trinidad. British Guiana, Jamaica and Surinam, which in between them have over 400,000 nationals of ours, it occurs to me that, apart from a general toning up of their living standards, they are in urgent need of recognition as law-abiding citizens, whose contribution to the economies of their adopted lands is magnificent. I am not so much worried about the denial of the right of Indians in this part of the world, both Hindu and Muslim, who are denied the right to marry according to their religion and to do the sacrament to their dead according to their traditional forms-which must indeed be righted (on a par with the right of the Jew the world over to have his kosher meat ), as I am about their future in the polity and economy of the Caribbean Group. In Trinidad the Indians are fast becoming the major community, and in British Guiana their position is substantial. Yet, they do not enjoy the civic and economic rights which are theirs by birthright. The Colonial Development Fund of the numerous ways in which British Imperialism is buttressing its position in this area, and as I visualise our Indian communities might be forced to pit themselves against Britain's authority in these countries. I had always considered that Dutch Guiana, where we have over 50,000 nationals. has been a terra incongnita, and, barring the out-of date inquiry of Kesava Pillai. Keating and Tiwari about thirty years ago, the Government of India have not bothered to look after this forgotten community. I have received numerous complaints about the conditions of our nationals in Dutch Guiana. and knowing as we do the depth and incidence of Dutch Imperialism in Indonesia we must readily recognise that Free India must reckon with this problem without further loss of time. As for Jamaica, we have a small but industrious agricultural community of over 10,000 souls, and any one who knows the activities of Comrade Bustamante the Jamaican would recognise the importance of a straight fight with British colonialism on its behalf.

In Mauritius, we are faced with the problems which the Japanese had in Hawaii before Hiroshima. Seventyfive per cent of the Island's pepulation is Indian, and nearly half of the cultivated land is owned by them. Still it would not be possible for our community of some 300,000 individuals to have their rights accruing to them.

0

y

11

S

As regards Ceylon, Malaya and Burma, we must remember that one in six in Ceylon is an Indian, and for every eleven Burmese there is one Indian, while in Malaya we have a substantial community of 700,000 nationals. Each one of these countries have some adumbrate laws which are calculated to substract from the rights of our communities which are already meagre enough, and without assuming the role of a chhota Imperialist I must say

that very big fights are in store for them in the near future. The denial of the right to participation in the parliamentary administrative spheres in these three countries, and the progressive manner in which Indians are thrown out of employment, are matters which must be looked into without further loss of time. I consider that our nationals in Ceylon, Malaya and Burma are in for a long fight for survival with agressive nationalism in these countries which has not reached fever heat. Barring their evacuation, which is an absurd proposition, Indians must reckon with greater and more intensive Draconian laws, which will be promulgated for the exclusive benefit of the indigenous inhabitants of these countries.

A quarter of a century ago, the late Rt. Hon. Srinivasa Sastri declared that if Kenya is lost, everything is lost in the world of Indians overseas, for Kenya is soon to outstrip South Africa as the hotbed for racialism. Indians outnumber the British by eight to one in Keya, and yet Indiaus are not given the weightage they are entitled to in the parliamentary and administrative spheres. The Kenya Highlands are completely reserved for the benefit of the whites, and the Negros and Indians are completely cut off from contact with control of the economy of the land. The same is more or less the case with Tanganyika, Uganda and Zanzibar, though in these three countries racialism has not reached the heights which it has reached in Kenya. We have 300.000 Indians in these four countries, whose investments are of considerable magnitude. The abolition of the communal franchise, leading to establishment of a common electoral register; the withdrawal of the Immigration legislation deliberately which was aimed against Indians into the entry of Kenya: equal domiciliary and citizenship rights on a par with those enjoyed by the small ruling White caste the indigenous inhabitants; and recognition of the point that Indians in these

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

four countries are not birds of passage but permanent residents with equal economic and political rights—these are some of the urgent questions of the moment enveloping the affairs of the East African littoral.

I have reserved South Africa for final consideration. The resounding victory we had in United Nations, has brought the world face to face with the existence of a racial Ghetto in the land of Smuts and Malan. We have 285000 Indians in this country, the preponderating majority of whom are concentrated in equal proportions of Natal, with almost Whites and Indians in the city of Durban. Racialism is an obnoxious thing, and be fought to the last ditch. But more reprehensible thing is the denial of the right to Indians to engage in gainful employment, e. g. trade, skilled work etc. The Whites of South Africa are strangulating the Indian community in the economic sphere, and it is here that I find the need for the united stand of our nationals, 900,000 coloureds (equal to our Anglo Indians) and the Negroes who number some 8,000000. In other words, for every White in South Africa there are four or five non-Whites, and sheer weight of numbers and united action alone can solve the problem of the Union of South Africa in a manner in which the under-privileged and unprivileged non-White population of some ten million souls find their rights secured as against those of under two million Whites.

We will fight Smuts and Malan again and again in the years to come, though I must confess that in the light of the new trends in the United Nations, I do not set much store by probable action on behalf of the world community which is capable of battering down the racial battlements of the White community. A United Non-European Front alone is capable of strangulating the White hegemony of South Africa, and this is a basic creed which I have set to myself for over a period of ten years. Indications are that such a front is developing inspite of many obstacles, and with the growing

sanctions which India is developing herself, economically, industrially and militarily a show. down of the first magnitude is threatening to break out between the vast millions of non-Whites of Asia and Africa on the one hand and the few Whites who dominate the fortunes of these two great continents.

One thing more remains to be examined by me in this brief survey of the problems of Indians overseas. Today, there is division country into India and Pakistan, and in terms of the law of nations Pakistan must define its attitude to these problems. The easiest and correct thing to do is for Pakistan to continue to recognise India as the successor State and not bother about Indians overseas. But it would appear that Muslim opinion in some of the countries where Indians are resident today seems to be that Muslims should hitch their wagon to Karachi. This is fatal in its implications, for instead of consolidation of the dimunitive strength of our nationals abroad, division of loyalties would deal a death blow to their future. I consider that wiser counsels would prevail at Karachi, which must not encourage separatist tendencies among Indian Muslims overseas, especially in view of the fact that their forbears have originated from areas in India which are today the territories of the Indian Republic. No other course is possible for Pakistan, unless it be that it wants to act like the proverbial Pelican which eats its own young to appease its hunger and desire to survive.

There is no place for slavery in the 20th century. 4,000,000 Indian nationals overseas cannot be forgotten, and will not be forgotten. A free India will excercise sanctions on their behalf, so that these "lost children" of ours are enabled to reach their legitimate opportunities to live as decent citizens of the world. We have fought denial privilege on the home front and reached our goal of Freedom. We will cotinue to fight denial of privilege wherever it exists, so that a new humanity might arise tomorrow.

# A Death Blow to Indians in Madagascar

By SHRI M. A. GAFOOR

(President, Union Fraternelle des Citoyens Français Originataires des Indes)

About 15,000 Indians in Madagascar are in urgent need of help from the homeland. The grim story of the Indians' difficulties sounded like that of their earlier troubles in South Africa. And this, in fact, is its significance. For what all of us in Madagascar fear is that things are going the same way as in South Africa—that is, unless our Government takes action to protect us and prevent a further deterioration.

Madagascar is an island as large as France, Belguim and Holland combined, with a population of little more than 40 lakhs of people but largely undeveloped and potentially so rich that it could possibly support ten times as many people. Its natives though by no means buckward, are easy going in the French way and little inclined to engage in commerce. And the French themselves have done relatively little to develop the great wealth of the country.

These were the conditions that gave Indian immigrants their opportunity. Some came generations ago, as slaves or coolies and Indian blood is mixed with native blood today in some 12000 Madagascar citizens whose civilization is French. But more Indians arrived as time went on, settled down and became more or less prosperous in retail and wholesale trade in the cities along the coast and the island's capital Tananarive. And there was never any trouble between the fairly closely knit Indian community (which almost ceased to inter-marry) and the natives, the 'half-castes' or the French.

Then came World War II, with the corrupt and inefficient Petain regime in command the late change to de Gaullist administrators, and eventually the peace—neither of which brought

about the reforms the local people had long been demanding.

Trouble was brewing between the local population and their French rulers; and as it grew, the Indian community—entirely non-political and correct in observing an aloof neutrality toward the opponents—gradually became the scapegoat on whom the French blamed a good many of the reasons for the people's dissatisfaction.

But it was only during the last two or three years that this tendency became more and more pronounced and that the Indians anxiously looked to South Africa, drawing ominous parallels.

For it was then that the popular dissatisfaction broke out into open revolt, organized and led by Madagascar soldiers of the French Army who had fought for France in the field against Nazi Germany, and underground in France itself during the occupation. The full extent of the rebellion and the manner in which it was ruthlessly suppressed has never been reported in the outside world. The fighting and devastation and the consequences cost Madagascar the loss of no less than 200,000 of its people. Its properly elected deputies to the French Asssembly in Paris are still in jail, strong contingents of French troops are still on the island, production has suffered, and trade is at a low ebb.

And the Indians had to pay for all that. The French authorities started a more and more systematic campaign to paralyse their normal activities; and, what is more, the provocatively anti Indian tener of the Press eventually succeeded in disturbing the old friendship of the local population toward the Indians.

Recrimination against Indians is rife, and the community—still unprotected by any representative on the spot of the Indian Government—is so intimidated that few will talk frankly about their increasing troubles.

Yes, this is the reason why relatively little has become known in India about our difficulties. We are too afraid of the French authorities who have us at their mercy. The British Consulate have done their best to help but have proved powerless; especially since the local French authorities are much more repressive than those in Paris itself.

#### IMMIGRATION STOPPED

Immigration into Madagascar from India has been stopped. Indians from nearby Mauritius who want to visit members of their families or do business on the island are not allowed in. Hundreds of Indians have been put into jail for trifling infractions of economic and other regulations that are completey ignored if committed by French citizens or pro-French natives. Even now some hundred Indians are in prison for such "reasons"; and they will probably follow the other hundred, or so, who have already been deported after having served their sentences. There are a good many cases in which families have been separated this way—as in that recently of an old merchant who had been in the country for 50 years; for his children. like part of the younger Madagascar-born generation-in order to improve their economic opportunities-have made use of their right to accept French citizenship. (About one-tenth of Mandagascar's Indians, today, are no longer Indian citizens).

Most of them, however, today regret that step—first of all because India is now independent; but also because their French-citizen status has not improved their position. For today it is outright racialism and not some point of law on which recrimination is based. Suppose there is a scuffle in the street and there is an Indian in the

crowd: no matter who else may be engaged in it and whose the fault—the one to be arrested will certainly be the Indian.

Some time ago, a law was passed that forbade the purchase of land or buildings by foreigners—any kind of foreigners—unless they obtained special permits. A resident Greek or other national will always get a permit, but never an Indian—even if he is one of those who took French citizenship.

New licences to engage in trade are no longer granted to Indians. Wherever difficult post-war conditions require one kind or another of Government permits—as in the case of foreign exchange-the Indians who had developed a considerable import and export trade, are being discriminated against. Bank credits too, is sometimes refused to Indians. And when one of the and most prominent of them as wealthiest president of a newly-founded mixed French-Indian air transport company, applied for a licence to open an urgently needed line to Nairobi, the authorities turned it down without reason. No boycott of Indian merchants has as yet been openly declared, but the ceaseless Press campaign against them has started it in actual fact.

However, it is not only the business community as such which is thus suffering more, and fearing more for their future every day. But Indian children are probably even more seriously affected. They do not have the same rights—in practice—as other children. In many a city, whenever parents want to register their boys and girls for school, they are refused on the pretext that the schools are overcrowded.

#### ATMOSPHERE OF FEAR

Violence has not yet occured—not yet—but neither had any of those manifold recriminations a mere ten years ago. Maybe such cases have actually occured but are not yet known because of the atmosphere of fear that induces Indians to

complain as little as possible about their froubles for the threat of deportation under a flimsy pretext always hangs over their heads.

III

at

) V C

y

70

0

er

lr

of

a

g

.

S

d

ıt

S

ıl

ir

e

S

S

ıt

But there was at least one incident which even a mere three or four years ago would have been considered utterly impossible: an Indian football team played against a native one, and when the game was over and the Indians left the field, they were stoned.

It is the same in every respect. We are made to feel that we are undesirables, no matter how much we helped and are able to help further in the country's progress. And since the economic situation is bad and the administration is bad and the people are dissatisfied, the French, through their Press campaign, are trying to prove that the Indians are responsible for what ails the population.

The Madagascar Indians are grateful to Pandit Nehru for the interest he is taking in them and hope he will soon establish consular representation on the island, to give them protection. (Meanwhile, an Indian official is shortly to be despatched to Madagascar from South Africa to report about the situation).

It is true, most of us are Muslims and it may be that, say, 60 per cent of the Indian Muslims in Madagascar somehow sympathize with Pakistan, but Pakistan has shown no interest in us, and when it comes to the protection from home we need so badly it is to India that all of us are looking. And make no mistake about it: if we don't, get it, and get it soon, things in Madagascar may easily go the way they did in South Africa.



## Constitutional Reform in Trinidad

By Shri L. Shivaprasad, Editor: Arya Sandesh

A few months ago the attention of local politicians was centered around the Federation issue. It was only after a bit of sane thinking did our leaders realize that Responsible Government in the various administrative units must precede Federation of the British Caribbean Colonies. So now the Federation issue has been temporarily laid aside, and after the presentation of many reports and memoranda to the Secretary of State for the Colonies and many visits to the Colonial Office by local legislators and other interested persons, we eagerly await the final word from the Colonial Office.

It is undoubtedly true that the constitution of the Island needs reform. This is admitted by all sections of the community and even by the officials of the Colonial Office. We are also sure that some measure of reform in the Constitution of the Island is bound to follow

upon the report of the Secretary of State for the Colonies. But we can only conjecture as to the extent and precise nature of such reform. Some feel that we will be given Responsible Government right away, while others feel that we will be given nothing more of a greater measure of representation by making provision for a majority of elected members in the legislature.

It must be remembered that Trindad is still a Crown Colony and a change from the present form of Government to Responsible Government is a big jump indeed. Responsible Govenment be attained by gradual steps of Constitutional development, governing a country is no easy one, and though we may be smarting under Crown Colony rule it will not be wise to make such changes in the constitution of the Colony as may result in disruption of the Colony's economy.

by representative Government. The practice of nominating unofficial members to the legislature should also be terminated. The Executive Council should have a majority of members elected to it from among the elected members of the legislature, and some measure of responsibility thrown on the shoulders of these members, and if after a period of five years the elected members can show proof of their ability to shoulder responsibilities associated with the government of the colony then, and only then, should Responsible Government with full ministerial responsibility be granted.

Some of our ambitious politicians aspirants to ministerial honours will feel that such a step will be too slow. But we must not lose sight of the fact that the majority of the people who control the wealth of this Colony are not in favour of a jump from the present Responsible full form of government to Government, and Indians alone do not form this class. It consists of Englishmen, Chinese, Portuguese and other races as well If we are aiming at good government we cannot ignore the views of the people who control the Industry and Commerce of the land, and their suggestions should be given projound sideration lest we have to request the British Government to accept a surrender of our new constitution as was the case with New Found. land. So it will be wise to nasten slowly in this important matter.

Well, the Indian community has its apprehensions. We agree that every country has a right to rule itself. Freedom is the birth right of every man. But though every man has a right to be free, unrestricted freedom is detrimental to an infant; and the Britsh West Indies has not yet emerged from political infancy.

Now that India has attained political freedom it will be folly for Indians anywhere to oppose any move that aims towards the liberation of people under political subjugation.

Indians here will certainly like to breathe the air of political freedom but they will not risk economic destruction for this sake. The pain of economic destruction is greater than that of political subjugation. Indians are slow to favour changes. They are very cautious and always hesitant to risk financial losses, but when they act they do so with Himalayan determination.

It is said that, "he fears no loss who has nothing to lose". Indians in these parts have much to lose, therefore, much to protect, so they must be interested in any change in the administration of the Colonv. If they sense any danger on the way they will be justified not only in opposing, but also in obstructing, any move that will result in perpetuation of the disabilities suffered in the past and still being suffered to a certain extent.

The Indian community lacks sincere leadership. From among all those who claim to represent the interests of Indians here it is difficult to pick out more than three or four persons who deserve to be styled sincere leaders.

Repeated efforts have been made to split up the Indian Community in order to satiate individual thirst for honour, and any future efforts by fame thirsty, self-styled leaders must be carefully watched. Communal representation should be provided for in case of the failure of Indians to return a specified number of members to the legislature. But in such a case only such persons who really represent Indians should be nominated and not those who can be easily used as tools to shape the thought of the Indian community to satisfy selfish ends.

The next logical step after Self-Government, if and when it comes, will be Federation of the British Caribbean Colonies. On this point the recommendation for Regional federation, i. e., a southern group comprised of British Guiana and Trinidad and a northern group comprised of the other units, is worthy of consideration. This will tend to allay the fears of the people fo British

Guiana and Trinidad who are opposed to a federation of all the colonies as one unit.

Let us hope therefore, that the opinion of the Indian Community will be sought and their views carefully considered before any future constitutional changes are made.

—:×:0:×:—

# THE ASHRAM of MY DREAMS

By Pandit Banarsidas Chaturvedi

The greatest help that I have received in my work for the Indians overseas has been from the two Ashrams i. e., Shanti-Niketan of the Poet and Satyagrah Ashram of Mahatmaji. Shanti-Niketan freed me from slavery while the Ashram is giving me every support in my humble work. I need not say that witnout the help of these two Ashrams I would have been no where.

After breathing the pure and free air in the atmosphere of these Ashrams, I have begun to dream pleasant dreams and one of my vision is to establish a Pravasi-Ashram—an abode for Indians overseas. It constantly grips my mind when I feel healthy and it is a source of solace to me in my hours of despair. I know my own limitations. I know a man of ordinary education and ordinary means ought not to attempt things which may be far beyond his power but I feel that the dream of a Pravasi-Ashram is not a foolish one nor it is impractisable. With the help of my friends at home and abroad I will someday realise it.

n

t,

e

e

d

The first thing that I will do is to start a Pravasi-Press. It is foolish to start a paper or a journal without having a press of one's

own. The press will help me to do my propaganda work in much more thorough and organised way. Even to-day I consider myself very fortunate as a propagandist. Almost all the important Indian papers-English and vernacular-have been extremely kind to me and every one of my artic'e reaches at least three lakhs of news paper readers. When I get a press of my own I will simply flood the papers with things about Indians overseas. After the press would come an Indian Overseas Journal—a fortnightly paper wholely and solely devoted to the cause of the Indians abroad. As Tamil, Hindi and English are the principal languages spoken three and understood by our people living in the different Colonies and Dominions the paper will contain departments-English, Hindi and three Tamil.

The third thing would be to start a series of books in Hindi and English especially on the subject of Indians adroad. A good number of pamphlets and tracts will also be published.

Then would come a library with a reading room. It will contain all the available literature on our subject and will serve a useful purpose for reference work. All important Colonial papers will be found on the table of my reading

room. Besides these the portraits of all the Indians abroad such as Ranade, Gokhale, Gandhiji, Andrews, Polak, Pearson, Doke, Shastri, Manilal, Bhawani Dayal and others would adorn the walls of the library.

The fifth thing would be an Indian overseas information bureau. I shall get photographs of all important people of Greater India such as Sharma, Nambyar, Cumarswamy of Malaya, Desai of Kenya, Rev. C. D. Lalla and Parmanand of Trinidad, Lukhoo and Viraswamy of British Guiana, Taraknath Das and Sudhindra Bose of U. S. A., and many others of Fiji, Australia, New Zealand and Canada.

I need not write anything more about this scheme of mine. It is rather absurd to make a show of one's aims or ideals. But as my weekly letter is not a weekly paper and is circulated only among my friends and correspondents I have, with a great deal of hesitation, written something about my aim.

Three years ago I asked Mahatmaji to establish an Overseas Association. He replied, I do not believe in Associations. They hamper work very often. A man should turn himself into an Association. If you intend to work for Indians overseas then form a neclues and gather round yourself people who are interested in with this idea that this work. It was Mahatmaji brought me Shanti-Niketan and gave me a great deal of help. I should repeat it here that what little is

being done by me for Indians overseas is due to Mahatmaji's help.

In March 1914 Pandit Totaram returned from Fiji. He was at that time the only worker, leaving of course Mr. Andrews, for Indians abroad on this side of India. He inspired me to take up this work and we became two. Then he inspired another friend, Shri Raja Rao of Southern India, and we are now three people working in the same cause. God willing, someday we shall be twenty!

The work of ameliorating the condition of our people abroad is a tremendous one and it will require the brains and energies of many of our abler people at home and abroad. My Pravasi-Ashram will only be a small link in the chain of efforts binding India and Greater India. I am working in that direction in my humble way and some day I hope to realise the dream of a Pravasi-Ashram.

-Re-produced from the journal Hindi of 28th December 1923, published from Jacobs, Natal, South Africa.

abi abi abi abi abi abi abi abi abi

## **Dayal Brothers**

Proprietor: R. B. Dayal

High Class Tailors & General Dealers 61 Victoria Street, Durban, Natal, Union of South Africa

# Inauguration of Indian Republic

The Constituent Assembly's sitting marked the culmination of three years' effort when it unanimously elected amidst deafening cheers,



The President
राष्ट्रपति

Dr. Rajendra Prasad as the first President of the Indian Republic, approved of the statement from the Chair regarding

the national anthem and went through the ceremony of its members appending their signatures to three copies of the Constitution, two in English and one in Hindi.

After the Returning Officer, Snri H. V. R. Iengar, had announced the uncontested election of Dr. Rajendra Prasad, Pandit Nehru was the first to offer respectful congratulations and to pledge 'my loyalty and fealty to this Republic of which you!
will be the head."

Pandit Nehru paid a glowing tribute to the President describing him as "a soldier of India who always remained in the forefront of the battlefield and a comrade who has faced without flinching all the crises and troubles confronting this country during the past generation."



Sardar Patel सरदार पटेल

Sard ar
Patel also
pledged
"unreserved loyalty and
complete
co-operation" to the
President
in the
heavy
task of

"crossing the stormy seas that we have to face in the future". He added that "by his affectionate temperament and goodness of heart," Dr Rajendra Prasad had fully deserved the honour.

× × × ×

# PRESIDENT RAJENDRA PRASAD'S MESSAGE:—

It was on January 26, 1930 that we had met under the summons of the Indian National Congress in the villages and towns of this great country to pledge ourselves to the realisation of complete independence for our people. Twenty years of history and adventure, of struggle and success have passed since that day and we gather again in the cities and the villages to celebrate the fulfilment of that solemn pledge and the realization of that glorious dream.

India today becomes a Sovereign Democratic Republic. In this solemn hour it is our duty to render thanks to the beneficent Providence which has guided our steps and lighted our path in this adventure of freedom. We must respectfully remember the Father of the Nation, our beloved Bapu; who by his magic mantram inspired a new life and kindled a new hope in our weary limbs and despondent hearts and who gathering the scattered fragments of our people into a spiritual unity led them forward from the dark valley of slavery to this glorious temple of freedom. We should not forget to pay homage to the many men and women, old and young, who fell martyre in our struggle for freedom,

We must re-dedicate ourselves on this day to the peaceful but sure realisation of the dream that had inspired the Father of the Nation and the other captains and soldiers of our freedom struggle, the dream of establishing a classless, co-operative, free and happy society in this country.

We must remember that our ancestors are wistfully looking to us for the completion of the mission which history and Providence are placing on our shoulders on this historic day. With firm resolve, with clear vision, with steady steps, we must march forward to the fulfilment of this glorious mission. No one, whether aged or young, man or woman, believer or non-believer, must fail or falter or fall away from the line.

We must not forget even for a moment, that ours is a tremendous responsibility of carrying into each cottage and home of this country the message of cheer and culture, of freedom and prosperity, of life and light. Our people need the contribution of each and all, the experience of the aged and the energy of the youth, the strong resolve of warriors and the tender care of the sisters. We must remember that our future is in our hands and it shall be what we make of it. We must all throw ourselves into unceasing and incessant creative activity on the farms and the factories, in the school rooms and the laboratories, in the council chambers and the administrative offices. Let not a minute, nay, even a second be wasted in idle pratter or destructive action—and God willing ours shall be

a country full of milk and honey in the near future.

We must remember that this is more a day of dedication than of rejoicing—dedication, to the glorious task of making the peasants and workers, the toilers and the thinkers fully free, happy and cultured.

X X X X X X MESSAGE FROM DR. D. F. MALAN, PRIME MINISTER OF SOUTH AFRICA:—

On this momentous day in Indian history I send you my good wishes on the consummation of an ideal for which the people of India



Dr. Malan डाक्टर मलान

have long striven. It is a tribute both to British and to Indian statesmanship that this ideal has been realized in an atmosphere of cordial

goodwill and with the blessing and approbation of all who wish India well. But this happy outcome to many years of struggle is above all

due to the wise statesmanship of Shri Gandhi and yourself and to the firm determination to seek a settlement of India's problems on a basis of negotiation and discussion rather than by other means. May the new Republic of India long continue to be inspired by this example of her greatest sons.

X X X X

REPLY BY THE PRIME MINISTER OF INDIA, PANDIT

JAWAHARLAL NEHRU TO
DR. MALAN:—

I have been deeply moved by your warm message of good wishes to India and her people on this historic day and by your generous personal reference to me. Our people are determined to live up to the teaching of the Father of the Nation, Shri Gandhi, who exhorted us to aim high for the peace and good of mankind and to endeavour to achieve that purpose by pacific and moral methods. I sincerely hope that through negotiation and discussion India and South Africa will solve their common problems with honour and satisfaction to both.

## Pakistan Betrayed Indians of South Africa

Pakistan's decision to withdraw trade sanctions against South Africa and India's intention not to remove them as long as the disabilities of Indians in

Africa remained are South

abroad. In the long and

eventful annals of our.

country, this day will

have a special place. A

pledge taken long ago

is fulfilled and every

Indian, wherever he

may be, has a new sta-

tus as a citizen of the

Republic. This brings

A Message from Pandit Jawahar-

disclosed the correspondence between the Governments India and Pawhich kistan been has released Delhi.

The trade ban against South Africa was imposed four about years ago by undivided India as a protest against "discrimination and disabilities" suffered Indians South Africa.

Pakistan has timed her decision withdraw trade sanctions coincide with the opening of

the tripartite preliminary talks in Cape Town between the representatives of India, Pakistan and South Africa to determine the agenda for a possible round table conference to settle the

South African-Indian-Pakistan question.

In their telegram dated February 4 to the Pakistan Government, the Government of India have said that "so long as the discrimination

lal Nehru, Prime Minister of India, to the Indians Overseas:new rights

On this day, when India becomes Sover eign Democratic Republic, I send my warmest attelings to all our countrymen



Pandit Nehru पंडित नेहरू

and res ponsibilities. To the people of all other countries. offer we our friendship on terms of equality and res-

pect for each other's rights. our own In country we face the future with faith and confidence. Every citizen of the Republic of India must remember that he has the dignity and prestige of his Motherland in his keeping and he must be true to that trust.

Commenting on Pakistan deci sion to the trade ban, comthe munication expresses found regret" that "in the treatment prob'em which affects the equally the interest, rights and the

and disabilities

against which

remain. there

can be no just-

removing the

present trade

restrictions and

ment of India

do not intend

Govern.

remove

ification

the

them."

protest

directed

the

was

honour of Pakistanis and Indians, the Govern ment of Pakistan should have decided to the understanding abandon unity of approach which the matter requires."

The following is the text of the telegrams which have been exchanged between the Governments of Pakistan and India:—

From the Pakistan Government (February 2): 'Please refer to the request made by the South African Government on September 14, 1949 to the effect that economic sanctions against South Africa be voluntarily withdrawn in order to allow parties to negotiate on an equal footing. This request was discussed with the Deputy High Commissioner for India here and it was indicated that the Government of Pakistan felt that the suggestion should be accepted. The Government of India, however, did not find themselves in agreement over this.

1

d

e

n,

x-

0-

of

ts

6.

rn

"The Government of Pakistan have very carefully considered the whole question and they have come to the definite conclusion that unless the trade ban is lifted, the possibilities of negotiating an enduring settlement with South Africa over this vexed question of rights of Asians is remote. In order, therefore, to create the right atmosphere and as a contribution towards settlement of this troublesome question the Government of Pakistan have decided to announce the withdrawal of trade ban on February 6, on which day the Conference opens in Cape Town. The Government of Pakistan propose to inform the Government of South Africa on February 4, of their decision so that the announcement may be published on the morning of February 6.

The Government of Pakistan sincerely trust that the Government of India will, on reconsideration, appreciate necessity for this gesture conciliation and take similar action. The Government of Pakistan assure the Government of India that they fully share their anxiety to secure maximum civic, social and economic rights which can be obtained for Asians in South Africa and that in working for this they will not let domestic differences between the two countries come in the way."

#### Causes for Protest

The Government of India's reply (February 4): "The Government of India's decision to maintain the ban on trade with South Africa was taken after full consideration of all the relevant factors. The ban was imposed as a protest against the treatment of those who at the time of imposition, were all Indians and now include Pakistanis, So. long as the discrimination and disabilities against which the protest was directed remain, there can be no justification, in the opinion of the Government of India, for removing the present trade restrictions and the Government of India do not intend to remove them.

"The spirit of conciliation to which the Government of Pakistan refer has, to the extent that is possible, been demonstrated by the Government of India in their correspondence with the Government of the Union relative to the discussions that are to open in Cape Town



"It is a matter for profound regret to the Government of India that in the treatment of a problem which affects equally the interests, the rights and the honour of Pakistanis and Indians, the Government of Pakistan should have decided to abandon the unity of understanding and approach which the matter requires."

From the Pakistan Government (February 5): "The Government of Pakistan deeply regret that the Government of India have not seen their way to withdraw the ban on trade with S. Africa which was suggested by the Government of Pakistan. They believe that the spirit of conciliation shown by Pakistan would go a long way towards securing a lasting settlement with South Africa which would satisfy the honour of Pakistanis and Indians domiciled in that country and ensure for them civic, political and economic rights. The Government of Pakistan wish to reiterate that they still adhere to these objectives. They are convinced that the attiude adopted by them in this matter should materially assist in the achievement of those objectives. They are, therefore, profoundly sorry that it has not been possible for the Government of India to do the same."

#### NEHRU ON PAKISTAN'S TREACHERY

Asked for his reactions to Pakistan's withdrawal of economic sanctions against South Africa, Pandit Nehru said in his Press Conference:—

"This question was raised many months ago by South Africa. I want to make it clear first of all that the preparatory conference that is being held in South Africa is in direct consequence of the United Nations resolutions. I say that because some attempt is being made to separate it from the United Nations resolutions. Immediately after the United Nations Assembly passed the resolution the Government of India approached the Pakistan Government and the South African Government for a conference.

"After some correspondence it was decided at the instance of South Africa to hold a preparatory conference before the other conference.

"In the course of that correspondence, it was suggested on behalf of South Africa that these trade sanctions should be removed. Our answer was that we were always prepared to remove them if the South African Government on its part suspended their action which had led us to impose the trade sanctions. Otherwise it becomes a unilateral thing

on our part, so this is a matter which can easily be discussed at this conference itself.

"We did not impose these sanctions unilaterally because the South African Government had taken certain action, and so the two are inter-related. This was the attitude taken up by us many months ago and we adhere to that. I do not wish to criticize the Pakistan Government's attitude. It is open to them to act as they like, but it is not in keeping with the line adopted by either the Government of India or the Pakistan Government ever since this dispute arose.

Reiterating India's attitude, Pandit Nehru said: "We have made it perfectly . clear that we are prepared to lift the trade ban provided the South African Government suspends the action which it took. We are not going to budge an inch unless the South African Government makes a difference. It is all very well for people to criticize us in this but I want to make it perfectly clear that whether in this or any other matter, the Government of India is prepared to argue and be convinced about anything but it is not prepared to put up with any kind of pressure, whatever the consequences."

#### A STAB IN THE BACK.

"The expected stab in the back from Pakistan has been delivered and the preliminary round table talks between South Africa, India and Pakistan, which are commencing at Cape Town today are foredoomed to failure. With the lifting of the ban by Pakistan on trade sanctions against South Africa, India has been thrown on her own resources, and must fight her own battles. I am glad that the Government



Dr. Lanka Sundaram डा॰ रुङ्कासुंदरम्

of India do not propose to adandon the sanctions regime, and this is the only silver lining in an otherwise gloomy picture".

Thus observed Dr. LANKA SUNDARAM, one of the signatories to the memorandum demanding economic sanctions on South Africa in 1943, along with Swami Bhawani Dayal Sannyasi and Shri Mahomed Ahmad Jadwat, on behalf of the South African Indian Congress which led to their imposition a year later, and a former member of the Indian

delegations to the U. N. O. and the Human Rights Commission, commenting on the Karachi decision lifting trade sanctions against South Africa.

e

it

ıt

er

VÍ,

m

th

ni

an

ar

an

Continuing Dr. Sundaram said: "Warnings from competent people were unheeded, and it was India's unpardonable fault to have asked for the inclusion of Pakistan in the Round Table Talks, before the U. N. O. formalised the procedure making Pakistan one of the parties to the Cape Town Talks. Even today India is the only disputant with South Africa before the U. N. O., and is the successor Government to Britain in undivided India. Now that Pakistan has turned out to be the enemy within the gates, it is just as well that we withdraw from this Cape Town Talks. No other course is available to us today.

"It was in 1946 that the U. N. O. first passed the resolution asking South Africa to sit with India at a Round Table and discuss with a view to reporting back to Lake Success on the Indian complaint against the Ghetto regime within her territories. Ever since India voluntarily accepted the position of asking Pakistan to side with her in the Round Table discussion, it was an open secret that Karachi was hatching a plot with Cape Town to destroy the economic sanctions imposed originally against South Africa by undivided India. In 1941-42 we had a favourable balance of trade with South Africa of Rs 8 crores, and in the subsequent two years it declined to Rs 42 crores but rose to Rs 81 crores respectively. During the first six months of the current

financial year, our adverse balance of trade was shown in our accounts at Rs 26,136, though it was long years ago that trade between India and South Africa had come to a complete stand-till. India has more or less the world monopoly of jute manufacture, even if Pakistan has more raw jute than she can digest. There is, obviously, no point in India lifting the trade sanctions, despite the dagger thrust of Pakistan and the treacherous intrigues to Karachi from Cape Town.

"India must fight her own battles in South Africa. There is no need for adventitions aid from any outside country, and certainly not from Pakistan, who is now cutting her nose to spite her face, by extending her domestic quarrels with India to the international sphere, though such a process would destroy the last chance for Paki-Muslims among four million stan-minded Indians overseas to survive in the everdeepening onslaught of racism which is sweeping over the White Man's domains in the world today. Let us withdraw from untenable discussions at Cape Town, and take back the South African question to the U. N. O. besides strengthening the hands of our nationals in South Africa, who are fighting for survival with their backs to the wall."

#### .....

## The Pravasi

PRESS

A trial will CONVINCE you of our efficiency PRAVASI BHAWAN, Adarshnagar, AJMER

# OUR EDITOR'S ILLNESS

We hoped last month that we would be able to give a brightening news of the health of our Editor, Swami Bhawani Dayal In fact he was fast picking up strength, but, then to our disappointment he got a sudden set-back. He ran high temperature for more than a week that left him very weak again. Shrimati Prakashwati Dayal, his

daughter-in-law and Brahmadutt, his son, and other members of Pravasi Bhawan are nursing him with the utmost devotion expected of them. We fervently hope and pray that Swamiji must be restored to health early to enable him to actively interest himself in the fight for the rights of the Indians overseas.



... Growing from Year to Year

1907

BRANCHES

ALL OVER INDIA

AND ABROAD



1948

EWS.

Nearest Office



## सम्पादक-भागानीदयाल संन्यासी, साहित्य-गान्रपति

वर्ष २ ॐ ॐ फरवरी १९५० ॐ ॐ ऋंक १२ ॐ

## बृहत्तर भारतके सन्देशकाहक---डाक्टर लंकासुन्दरम्

सन १९३९ में नेटाल इंडियन कांग्रेसके प्रधानकी हैं सियतसे मैं भारत आया हुआ था—दक्षिण अफ्रिकाकी सरकारकी प्रथक्करण-योजना Segregation Scheme के स्वतरेसे भारत-सरकार और भारतीय जनताको सचेत और सावधान करनेके लिये। उन दिनों जहाँ जहाँ मैं जाता था, पत्र-प्रतिनिधियोंकी भीड़-सी लग जाती थी। उनसे मिलने-जुलने और बातचीत करनेमें मेरा अधिकांश समय बीत जाता था। उनके लिये समयकी भी कोई पावन्दी न थी, जब फुर्सत मिलती तभी वे पहुँच जाते और प्रश्नोंकी झड़ी लगा देते। इसलिये सच प्रतिनिधियोंके प्रश्नोंकी झड़ी लगा देते। इसलिये सच प्रतिनिधियोंके सिवा अन्य पत्रकारोंसे मिलनेमें मुझे हिचकिचाहट होने लगी थी, यथासम्भव मैं उनसे बचनेकी कोशिश करने लगा था।

अतएव नई दिल्लीमें लाला नारायणदत्तकी कोठी पर, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, जब मुझे स्चना मिली कि दिल्लीके एक पत्रकार महाशय मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे न हर्षोल्लास हुआ और न उनसे मिलनेका उत्साहही। सोचा कि यह बला कहाँ से आ टपकी १ बहाना बनानेकी भी गुँजाइश नहीं थी, क्योंकि आगन्तुकंको माल्द्रम हो चुका था कि मैं बाहरसे वापस आ गया हूँ। इस लिये उनसे मिलकर और दो चार बातें करके पिण्ड छुड़ा लेनाही उचित जँचा।

मैंने उनको अपने कमरेके अन्दर बुलवाया । उनपर जो मेरी दृष्टि पड़ी तो हटाये नहीं हटती थी। उनके शरीर पर देशी पोशाक थी, पैजामा और अँगरखा तथा सिरपर गांधी टोपी। ऊँचा कद, सुघर शरीर, भव्य भाल, रसाल नयन और तेजोमय रूपने मुझे बरबस अपनी ओर खींच लिया । उनके चेहरेसे प्रतिभा और बुद्धिमत्ता टपकती थी । साधारण शिष्टाचारके बाद नाम प्छनेपर जब आगन्तुकने कहा-"लङ्कासुम्दरम्" तो मैं चौंक पड़ा। यह नाम मेरे लिये नया नहीं था, इस नामसे मैं वर्षोंसे परिचित्व था । डांक्टर लङ्कासुम्दरम्, एम० ए०, पी-एच० डी० भारतके ही नहीं; बृहत्तर भारतके उन इने-गिने सेवकोंमें हैं जिन्होंने प्रवासी भारतीयोंकी सेवामें अपने जीवनका सर्वोत्तम भाग उत्सर्ग किया है। वे मलाया, बर्मा, सिङ्गापुर, स्याम, हिम्द-चीन, रुद्धा आदि देशोंमें अमणकर प्रवासी बन्धुओंकी दशा देख आये थे और उनके हितमें अपनी गाँउसे हजारों रुपया लगा चुके थे। कुछ काल पूर्व 'प्रवासी भारतीय' (Indians Overseas) नामक उनकी अंगरेजी पुस्तक भी पद् चुका था, जिसे मदासके प्रसिद्ध प्रकाशक और 'इंडियन रिब्यू' के संपादक श्री जी० ए० नटेसनने प्रका-

शित किया था। डाक्टर लङ्कासुन्दरम् अपना सारा जीवन
प्रवासी भाइयोंकी सेवामें निछावर करना चाहते थे, पर
उनको प्रवासियों तथा देश-बन्धुओंसे प्रोत्साहन न मिला
इसिलये पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदीकी भाँति उन्हें भी
इस क्षेत्रसे विरक्त होना पड़ा और अपने निर्वाहके लिये
दूसरा क्षेत्र हूँडने पर बाध्य। पर चतुर्वेदीजीने जहाँ प्रवासी
भारतीयोंसे सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, वहाँ
डाक्टर लङ्कासुन्दरम् आज तक उनकी सेवामें बद्धपरिकर
है। पत्रकारीके धन्धेसे वे जो कुछ कमाते हैं उसका एक
खास भाग प्रवासियोंके हितमें लगा देते हैं।

में डाक्टर लङ्कासुन्दरम्को अपने सामने पाकर आनन्द्रसे उछल पड़ा । उनसे मिलनेकी मेरी चिरकालसे अभिलाषा थी, वह अनायासही प्री हो गई। उनसे दक्षिण अफ्रिकाकी सामयिक स्थितिपर बहुत देर तक बात-चीत हुई । उनकी मधुर वाणी, गम्भीर विचार और तत्वानुसन्धानकी शक्ति देखकर में समझ गया कि लङ्का-सुन्दरम् कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक प्रच्छन्न शक्ति हैं। शामको चाय पानका आमंत्रण पाकर मैं उनके घर पहुँचा। वहाँ उनकी विदुषी पत्नी अनसूयाके दर्शन हुए । इस देवी की क्रियाशीलता देखकर मैं दङ्ग रह गया। वे अपने कायसे अर्द्धाङ्गिनी शब्दको सार्थक बना रही थीं। पत्नीसे पतिको प्रवासी भारतीयोंके काममें भारी सहायता मिल रही थी। अनसूया प्रतिदिन दर्जनों अखबार गौरसे देखतीं, उनमें यदि प्रवासी भारतीयोंके सम्बन्धमें कोई अग्रलेख, विशेष लेख या समाचार पातीं तो उनको काट लेतीं और "कतरनकी किताव" में उनको सिल्सिलेसे तारीखवार सटाती जातीं । इससे लङ्कासुन्दरम्को सन्दर्भ हुँद्ने तथा लेख लिखनेमें बड़ी आसानी होती। उन दिनों वे लन्दन तथा देशके कई अखवारोंके सिवा दिल्ली के 'स्टेटसमैन' में प्रति सप्ताह 'प्रवासी भारतीय' शीर्षक एक विशेष छेख लिखा करते थे, जिससे उनको अपने निर्वाहके लिये काफी द्रव्य मिल जाता था और वे निांक्चन्त होकर अपना शेष समय देशवासियों तथा प्रवासी बन्धुओंकी सेवामें लगा रहे थे।

प्रथम मिलनमें ही डाक्टर रुद्धासुन्द्रम् और बहन अनस्यासे मेरा जो स्नेह सम्बन्ध स्थापित हुआ वह दिन पर दिन घनिष्टही होता गया। ज्यों-ज्यों मैं उनके निकट सम्पर्कमें आता गया, त्यों-त्यों उनकी सहद्यता, सचाई, ईमानदारी, क्रियाशीलता और सेवाकी भावनासे उनपर मेरा स्नेह और विश्वास बढ़ताही गया । बालककी भाँ ति भोलेपनके साथहीं उनकी अगाध विद्वता और प्रकाण्ड पांडित्य देखकर किसे आश्चर्य न होगा ? वे अन्तर्राष्ट्रिय समस्याओं के मर्मज्ञ विद्वान हैं । जिन्होंने उनका प्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रन्थ "विश्वकी राजनीतिमें भारत" (India in World Politics) देखा है उनको यह पता लग चुका है कि डाक्टर लङ्कासुन्दरम् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिके कितने बड़े पण्डित हैं । वे तेलगू भाषा और साहित्यके भी मर्मज्ञ हैं, पर दुर्भाग्य-वश उनकी मानुभाषा उनकी प्रतिभा से वंचितही हैं । कुछ अपवादोंको छोड़कर अंगरेजीमेंही उनके सारे ग्रन्थ और लेख लिखे गये हैं ।

3

डाक्टर लङ्कासुम्दरस्का जन्म दक्षिण भारतके आन्ध्र देश अन्तर्गत मसुलीपट्टम् नगरमें २६ नवम्बर सन १९०४ ई० में हुआ था। वे बचपनमें जहाँ पढ़ने-लिखनेमें तेज थे वहाँ फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, टेनिस आदि खेलोंमें अपना जोड़ नहीं रखते थे। अखाड़ेमें धूल लगाने, दृष्ड बैठक करने और कुरती लड़नेमें उनकी विशेष अभिक्षि थी। वे बड़े नटखट बालक थे, उनकी शरारतसे घरवाले परेशान रहते थे। स्कूलमें इनकी गिनती मेधावी छात्रोंमें थी।

सन १९२२ में अठारह सालके वयमें आपने बी॰ ए॰ पास किया और वह भी राजनीति, अर्थशास्त्र एवं इतिहासमें प्रतिष्ठाके साथ। सारे आन्ध्र देशमें आप प्रथम आये। बी॰ ए॰ में पहते समय आपने 'सुगल लैंड रेविन्यू सिस्टम'' (Moghal Land Revenue System) नामकी अपनी प्रथम पुस्तक लिखी। उस समय इस विपय पर कोई पुस्तक नहीं थी। आप अपने उद्योग और खर्चसे एम॰ ए॰ और एल॰ एल॰ बी॰ पास करनेके विचारसे बम्बई गये, पर वहाँ ऐसे बीमार हो गये कि लाचार होकर घर लौटना पड़ा। यहाँ आप ३५) रुपया मासिकपर नौकरी करने लगे और खानगी तौरपर एम॰ ए॰ की तैयारी भी। उन्हीं दिनों आपकी "काउ प्रोटेक्शन इन इंडिया" (Cow Protection in India) नामकी दूसरी पुस्तक लिखी गई थी। बादमें आप आन्ध्रे-विश्वन्यालयमें ३६) र॰ मासिकपर नलकं बन गये। यहाँ

आपने एम॰ ए॰ की परीक्षा दी और पास हो गये। इसकें बाद कीकनाडाके महाराजा-कालेजमें आपकी लेक्चरार नियुक्त किया गया, पर आप वहाँ ठहर न सके। आपकी लिखी हुई दोनों पुस्तकोंसे आपकी विद्वता प्रकट हो चुकी थी। अतएव मदास और आन्ध्र विश्वविद्यालयोंकी सिफा-रिश्नसे आपको एक ट्रस्टकी ओरसे पी-एच॰ डी॰ के अध्ययन लिये छात्रवृत्ति मिली और सन १९२७ में आप लडनको प्रस्थान कर गये।

विलायतमें इनको भी अन्य भारतीयोंकी भाँति अँग्रेजोंके वर्ण दिहेंप मूलक मनोवृत्तिका अनुभव हुए विना त रहा। वस्तुतः पराधीन प्रजाका विदेशोंमें सम्मान नहीं. अवमानहीं होता है और खासकर शासक-वर्गके ज्यक्ति शासित प्रजाको हिकारतकी निगाहसे ही देखते हैं। लङ्का-सन्दरम्ने लंडनमें अन्तर्राष्ट्रिय समस्याओंका अध्ययन एवं अनुसन्धान करना आरस्म किया और साथही भारतके अतीत एवं आधुनिक कालके इतिहासका अनुशीलन भी। इसका फल यह हुआ कि आपने इस्ट इडिया कम्पनीके 'रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन' Revenue Administration पर जो निबन्ध लिखा, वह इतना खोजपूर्ण एवं प्रमाणिक था कि उसी निबन्ध पर आपको पी-एच० डी० की पदवी मिली। आपने आय० सी० एस० में भी प्रवेश किया था, पर राजनीतिक कारणोंसे इनको फेल कर दिया गया। यह अच्छाही हुआ, अन्यथा डाक्टर लङ्कासुम्दरम्की सारी विद्वता, योग्यता एवं प्रतिभा ब्रिटिश साम्राज्यवादकी सेवा और रक्षामेंही लगती और देशको स्वाधीन बनानेकी अपेश्रा उसकी दासत्व-शृह्वलाको और भी दृढ़ करनेमें वे कटिबद्ध होते।

3

सन १९३० में डाक्टर लङ्कासुन्दरम्ने सार्वजनिक जीवनमें प्रवेश किया। उन्हीं दिनों लङ्का (सिलोन) के प्रवासी भारतीयोंका एक डेपुटेशन लंडन गया था; हमारे लङ्कासुन्दरम्ही उसके मंत्री बनाये गये थे। ''क्कोनियल आफिस" को डेपुटेशनकी ओरसे जो 'मेमोरेंडम' दिया गया था, वह आपनेही लिखकर तैयार किया था। उसी साल लङ्कामें शासन सुधारके लिये 'डोनोमोर कमीशन' वैठा था, जिसमें अपने लङ्का-प्रवासी भारतीयोंकी तरफसे साक्षी दी थी।

सन १९३१ में लंडनमें "इम्पीरियल कान्फ्रेंस" हुई थी। श्री हेनरी एस॰ एल॰ पोलकके अनुरोधसे आपने "भारतीय प्रवासका अन्तर्राष्ट्रिय पहल्ल" International Aspects of Indian Immigration पर एक आवेदन पत्र तैयार किया, जो इम्पीरियल कान्फ्रेसमें पेश किया गया था। लंडनमें आपकी कीर्ति फैलती गई। अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नोंके आप विशेषज्ञ माने जाने लगे। आप प्रथम भारतीय थे जिनको 'रायल इन्स्टीटयूट आफ इंटरनेशनल अफेयर्स' Royal Institute of International Affairs ने भारतकी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पर भाषण देनेको आसंत्रित किया था। इस व्याख्यानकी लंडन तथा भारतके अखवारोंमें काफी चर्चा हुई थी।

लंडनसे आप हेग गये, जो उन दिनों अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका केन्द्र था । वहाँ भारतकी अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति पर आपके भापण हुए । सन १९३१ में ही आप 'हेग एकेडमी आफ इंटरनेशनल लाँ' Hague Academy of International Law की प्रतियोगितामें बैठे । चौबीस देशोंके बासठ उम्मीद्वारोंमें डाक्टर लङ्कासुन्दरम् ब्रिटिश साम्राज्यकी ओरसे चुने गये, अँगरेज तथा उपनिवेशोंके श्वेताङ्ग लाग्न पीछे रह गये और आपको छात्रवृत्ति भी मिली । इसी साल राष्ट्रसंघ League of Nations के अधिवेशनमें आप प्रिंसिपल शेपादी और बेगम शाहनवाजके सहायक बनाये गये ।

उन्हीं दिनों भारतके भावी शासन-विधानके सम्बन्धमें लंडनमें दूसरी गोलमेज परिषद हुई, जिसमें महात्मा गांधी भी कांग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधिकी हैसियत से शरीक हुए थे। 'हिंदू' के सम्पादक भी इस परिषदके एक सदस्य थे। श्री रङ्गा स्वामी आयङ्गरने आपको हेगसे लंडन छुला लिया और अपना सेक्रेटरी बनाया। डाक्टर लङ्कासुन्दः मने कांगरेसकी तरफसे गोलमेज परिषद्में पेश करनेके लिये 'भारतकी परराष्ट्र नीति' पर एक गम्भीर गवेपणापूर्ण मेमो रेडम तैयार किया था और उसकी गोलमेज परिषद्में काफी चर्चा भी हुई थी। उसी समय आप लंडनमें 'हिंदू' और 'लीडर' के प्रथम भारतीय प्रतिनिध बने।

सन १९२२ में विलायतसे आए लङ्काकी राह भारत लोटे। लङ्कामें आएने भारतीय मजदूरोंकी स्थितिका अध्ययन और अनुशीलन किया और कई भाषण भी दिये । भारत-सरकारकी दृष्टिमें आपके राजनीतिक विचार आपत्ति-बनक थे। मद्रास पुलिसके आम्रहसे लङ्काकी पुलिसने आपको भारत-सरकारके ह्वाले कर दिया, पर आप बेदाग छूट गये। आन्ध्र देशमें उस समय करबन्दीका आन्दोलन चल रहा था, उसमें भी आपने यथेष्ट भाग लिया।

इसके बाद भाप मजदूरोंके सङ्गठनमें लग गये । मजदूरोंकी भवस्था बड़ी शोचनीय थी, उधर किसीका ध्यान नहीं था। श्री गिरीजीकी सारी शक्ति रेलवे मजदूरों की सेवामें केन्द्रीभूत थी। डाक्टर लङ्कासुम्दरम्ने मिलके, बन्दरगाहके तथा अन्य क्षेत्रके मजदूरोंका संगठन शुरू कर दिया और उनकी स्वत्वरक्षाके लिये ट्रेड यूनियनोंकी स्थापना करना भी। छात्रों और युवकोंके आन्दोलनमें भी आप काफी भाग ले रहे थे। इसी सिलसिलेमें आपने सारे दक्षिण भारतका दौरा किया। निजाम हैदराबादने आपको अपनी रियासतमें प्रवेश करनेसे रोक दिया था।

सन १९३३ में डाक्टर लङ्कासुन्दरम्ने प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिका अध्ययन करनेके लिये विदेशोंकी यात्रा की। आपने मकायामें मजदूरोंकी दशा देखी, सिङ्गा- पुरमें प्रवासी भारतीयोंने आपका 'भारतके गैरसरकारी राष्ट्रदूत' के रूपमें बड़े उत्साहसे स्वागत-सत्कार किया। वहाँसे आप स्थाम (थाइलेंड) गये। उन्हीं दिनों हिंद-चीनके भारतीय वेङ्कर निर्घासित कर दिये गये थे। मदासके 'मरचेंट चेम्बर आफ कामसें' ने आपको वहाँ जाकर जाँच करनेका काम सौंपा। आपकी जाँचका परिणाम प्रवासी भारतीयोंके लिये हितकर हुआ। इस यात्रामें अपनी गाँउसे हज़ारों रुपये खर्च करके आपने प्रवासी भारतीयोंकी जो सेवाएँ की हैं वे बृहत्तर भारतके इतिहासमें स्वर्णाक्षरोंमें अङ्कित रहेंगी।

सन १९३३ में आन्ध्र विश्वविद्यालयमें आप ब्याख्याता नियुक्त हुए, पर साल भरसे अधिक आप वहाँ टिक न सके। राजनैतिक विचारों के कारण आपको विश्व विद्यालयसे सम्बन्ध तों इ देना पड़ा। इसके बाद आप हरिजनों की सेवाकी ओर झुके। विजगापट्टममें विश्वविद्यालय के सामनेही आपने एक हरिजन-मंदिर बनवाया जिसका उद्घाटन महात्मा गांधीसे कराया गया था।

सन १९६४ में आपने ब्रह्म देशकी यात्रा की । इस यात्राका मुख्य उद्देश्य था प्रवासी भारतीयोंकी अवस्थाका अध्ययन । उस समय बर्माको भारतसे अलग करनेका निश्चय हो चुका था । बर्माके भारतीय मजदूरों की ओरसे एक डेपुटेशन भारत-सरकारके पास भेजा गया था, आप भी उसके एक सदस्य होकर दिल्ली पहुँचे। इसी समय आप पोस्टल एंड आर० एम० एस० यूनियन के सभापति चुने गये।

जिस समय आप भारतमें ट्रेंड यूनियन आन्दोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उसी समय मृत राष्ट्रसंघने अपने सेक्रेटेरियटमें भारतकी तरफसे आपको 'लेजीयन अफसर' चुना। यह पद लगभग दो हजार रुपये मासिक वेतनका था। पर भारत-सरकारने आपके राजनीतिक विचारों और कार्योंके कारण अवांच्छित व्यक्ति Persona Nongrata कहकर आपत्ति की । इस सिलसिलेमें आप दिल्ली आये। राष्ट्रसंघका निर्णय बदलनेमें छः महीने लग गये । आपका उत्तराधिकारी साल भर तक न चुना जा सका । आपके बाद जो दो ब्यक्ति चुनकर भेजे गये, वे वहाँ से आयोग्य कहकर वापस कर दिये गये । इस घटनासे आपका उत्साह मन्द पड गया । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमें भारतकी सेवा करनेका अवसर हाथसे निकल जानेके कारण आपको बड़ी निराशा हुई । आपके जीवनकी धाराही बदल गई । राजनीतिसे आपको विरक्ति-सी हो गई। आपकी आर्थिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी। आप अपनेही द्वव्यसे आम्दोलनका संचालन करते रहे, परिणाम यह हुआ कि आपपर चालीस हजार रुपयेका ऋण लद गया । भारत सरकार आपसे अप्रसन्न थी। जनेवा जानेकी कोई सुरत नहीं थी। मदास की धारा सभामें आप आन्ध्र देशके मजदूर क्षेत्रसे सहजही प्रवेश कर सकते थे, पर आपकी महत्वाकांक्षाओंपर चौका लग जानेसे राजनीतिसे आपका मन उचट गया था। फलतः आप दिल्लीमेंही एक गये।

V

पहलेसेही पत्रकार-कला पर आपका अनुराग था।
योगेप प्रवासके समय इस क्षेत्रमें आपने काफी ज्ञान प्राप्त
कर लिया था। इसलिये आपने पत्रकारीके पेक्षेकोही अपने
निर्वाहके लिये अपनाना उचित समझा । सर्वप्रथम आप
१२५) रु॰ मासिक पर "ट्रिब्यून" के संवाददाता बने ।
इस क्षेत्रसे आपकी काफी प्रसिद्धि हो गई। जहाँ लंडनके
'न्यूज क्रोनिकल" ने आपको अपना दिल्ली-शिमला स्थित

संवाददाता बनाया, वहाँ भारतके की प्रेस जरनल, सचेलाइट, हितवाद, नेशनल हेरल्ड आदि अखबारोंने भी
आपकी सेवासे लाभ उठाया। इस सक्कटकी घड़ीमें भी
आप अपने दलित एवं पीड़ित प्रवासी भाइयांको न भू है।
जहाँ आपने उनसे सम्पर्क बनाये रक्खा, वहाँ इन अखबारों
के जरिये आप उनकी सेवा भी करते रहे। यही एक ऐसा
विपय था, जो आपके जीवनकी नैराश्यमयी रजनीमें आशा
एवं उत्साहका खुँचला प्रकाश दिखाता था। इसीमे आपके
भग्न हदयको कुछ प्रेरणा मिलती रही। प्रवासी भारतीयों
की सामयिक स्थिति पर 'स्टेट्रसमेन' में प्रति सप्ताह
आपका एक विशेष लेख छपता था। वास्तवमें आप
भारतकी राजधानीमें प्रवासी भारतीयोंके लिये राष्ट्रदूतका
काम कर रहे थे। कभी-कभी तो 'स्टेट्रससेन' में प्रवासी
बन्धुओंकी हालतपर ऐसे लेख निकलते थे कि सरकारी
क्षेत्रमें हलचल मच जाती थी।

मुझसे जब डाक्टर लङ्कासुन्दग्म्की पहले-पहल मेंट हुई उसी समय आपके एक लेखके कारण भारत-सरकारके सेक्रेटेरियटमें हड्कम्प मच गया था। सर गिरजाशंकर वाजपेयीको उस लेखके एक अंशपर घोर आपित थी। उन्होंने डाक्टर लङ्कासुन्दरम्को ग्रुलाकर बहुत समझाया। यहाँ तक कि सरकारी सूत्रसे डाक्टरको जो खबरें मिलती थीं उनको रोक देनेकी धमकी दी गई। पर आप टस-से-मस न हुए—लेखसे एक शब्द भी वापस लेनेको प्रस्तुत न हुए। आपकी दढ़ता देखकर में आश्चर्य-चिकत रह गया था। आपको पत्रकार-धमसे न लोभ विचलित कर सकता है और न भय ही। ऐसे ही पत्रकार सच्चे ब्राह्मण और देशके गौरव हैं।

सन १९४० में आपने "कामर्स एंड इंडस्ट्री"
Commerce and Industry नामक साप्ताहिक
पत्र खरीद लिया। इस पत्रका उद्देश्य है भारतके उद्योग
और व्यापारकी रक्षा, अभिवृद्धि एवं उन्नति तथा व्रिटिश
पूँजीके दुष्परिणाम और अँगरेज-भारतीय पूँजीपितयोंके
सम्मिलित पडयन्त्रसे देशवासियोंको सचेत करना। इस
पत्र पर भारीसे भारी सङ्कट आये। कुछ पूँजीपितयोंने इस
पत्रको खरीद लेनेकी बड़ी कोशिश की, इसके बदलेमें
आपको एक भारी रकम देने और आपकोही सम्पादक
बनाये रखनेका लालच दिखाया गया। जब उनकी कामना
पूरी न हुई तो इस पत्रकोही नष्ट करनेका प्रयत्न किया



स्वामी भवानीदयाल संन्यासी (वैठे हुए) के साथ डाक्टर लङ्कासुन्दरम्, एम० ए०, पी-एच० डी० और उनकी पत्नी श्रीमती अनसूया देवी—नई दिल्ली में। Dr. Lanka Sundaram and his wife Shrimati Ansuya Devi along with Swami Bhawani Dayal in New Delhi. (1946)

गया, पर महाँ ''जाको राखे साइयाँ, मार सकै ना कोय; बाल न बाँका कर सकै जो जग बेरी होय'' की लोकोक्ति ठीक चिरतार्थ हुई। विरोध और विपद्की आगमें तपकर 'कामस एंड इंडस्ट्री' और भी चमक उठा और उसकी उत्तरोत्तर उन्नतिही होती जा रही हैं। भारतके उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्रमें इस पत्रकी बड़ी धाक और प्रभाव है। यह प्रति सप्ताह समय पर नई दिल्लीसे प्रकाशित होता है। आपही इसके मालिक भी हैं और सम्पादक भी।

'कामर्स एंड इंडस्ट्री' में लङ्कासुन्दरम्जी काफी लिखते हैं, अप्रलेखके सिवा और भी कई विशेष स्तम्भोंमें आपहीं के लेख छपते हैं। इसके अतिरिक्त बम्बईके 'ब्लिज' आदि अखबारोंमें भी प्रति सप्ताह आपके लेख निकलते रहते हैं। 4

पत्रकारके सिवा आप प्रन्थकार भी हैं। आपने कर्मरेजीमें अनेक प्रन्थोंकी रचना की है जो अपने ढड़के अदितीय एवं प्रामाणिक माने जाते हैं। 'प्रवासी भारतीय' Indians Overseas के लिखनेके बाद आप कई वर्षों तक प्रन्थ लेखन कार्यसे विरक्त रहे। यह बात उनके मित्रों को बहुत खटक रही थी। पर इधर पाँच सालके अन्दर आपके पाँच प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। उनमें 'विश्वकी राजनीतिमें भारत' India in World Politics मेरी दृष्टिमें सर्वोत्तम है। इस नामकी एक और पुस्तक निकल चुकी है, जो डा॰ तारकनाथ दासकी कृति है। पर इसके सामने उसकी ज्योति मंद पड़ गई है। विश्वकी राजनीतिमें भारतकी क्या स्थिति है, इस पर डा॰ लङ्का-सुन्दरम्ने जो कुछ लिखा है वह उनकी गम्भीर गवेषणा, प्रचण्ड प्रतिभा एवं महती मननशीलताका द्योतक है।

इसके बाद आपके दो और ग्रन्थ निकले, जिनके नाम हैं—'राष्ट्रियता और आत्मनिर्मरता' Nationalism and Self-Sufficiency तथा 'भारतके लिये सार्व-जिनक राज्य' A Secular State for India. ये दोनों ग्रन्थ भी डाक्टर लक्क्षासुन्दरम्की सर्वतोमुखी प्रतिभा और विद्वताके परिचायक हैं।

सन १९४६ में डा० लङ्कासुन्दरम्का एक और सामायिक एवं सर्वोपयोगी प्रन्थ निकला, जिसका नाम है 'भारतकी सेनाएँ और उनका खर्च', India's Armies and Their Costs । आपने रात दिन परिश्रम करके और हजारों रुपये खर्च करके इस प्रन्थको तैयार किया और ठीक उसी समय इसको प्रकाशित कराया, जिस समय कि लंडनसे केबिनेट मिशन' भारतके भाग्यका फैसला करनेके लिए दिल्ली पहुँचा । इसकी समय पर मुद्रित और प्रकाशित करनेमें आपको बड़ी दिक्कतें शेलनी पड़ी । यदि कोई दूसरा होता तो हिम्मत हार बैठता । पर आप अपनी धुनसे नहीं हटे । प्रकाशकने ऐन मौकेपर धोखा दिया, कई प्रेस वचन देकर विश्वासघात कर बैठे। आपको इसके प्रकाशनमें जो मानसिक क्लेश और आर्थिक हानि उठानी पड़ी है वह किसीका भी उत्साह भक्त करनेके लिये पर्याप्त थी। पर आप हताश नहीं हुये। आखिर तीन सप्ताइके अन्दर इस २५० पन्नेके प्रन्थको

छप्वाया और उसे केबिनेट मिशनकें सदस्यों तथा राष्ट्रि काँग्रेसके नेताओंके हाथमें थमाकर ही दम लिया।

अफसीसकी बात है कि सेनाके विषय पर आइ तक कोई प्रामाणिक प्रन्थ नहीं निकाला । भारत-सरकात इस मामलेमें भारतीय जनताको अनजानही रखना ठीव समझती थी इसलिये डा० लङ्कासुन्दरम्को अपने प्रन्थके लिये सामग्री संग्रह करने, लिखने और समय पर प्रकाशित करनेमें जो श्रम और ध्यय करना पड़ा, उसका अनुमान कर लेना कठिन नहीं है। इस प्रन्थको लिखकर आपने देशकी जो सेवा की है उसे भारत कभी भूल न सकेगा। डाक्टर लङ्कासुन्दरम्के इन अनमोल ग्रंथोंका हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओंमें अनुवाद हो जाना चाहिये, जिससे उनके ज्ञान, ग्रवेषणा और विचारोंसे अधिकाधिक देश-वासियोंको लाभ पहुँच सके।

इधर डाक्टर लङ्कासुम्दरम्की एक और पुस्तक "इंडियन यूनियन फायनेन्सस" Indian Union Finances के नामसे निकली है जिसमें भारतकी आर्थिक अवस्था एवं व्यवस्थाका चिताकर्षक विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी दो ग्रंथ लिखकर तैया किये थे पर एक विशेष परिस्थिति पैदा हो जानेके कारण उनका प्रकाशन रोक देनाही उचित समझा। आपकी भाषा बड़ी मधुर, शैली प्रभावोत्पादक और विवेचन-पद्धति हृदय-स्पर्शी होती है। आप ऐसे क्रियाशील हैं कि मैंने उनकी रात-रात भर जागरण करके लिखते देखा है।

मुझे विश्वास है कि जब कभी प्रवासी भारतीयों के विकास और उत्कर्षका निष्पक्ष इतिहास लिखा जायेगा तब उनमें डा॰ सङ्कासुम्दरम्का नाम बड़े आदरसे अङ्कित होगा। प्रवासी भारतीयों पर आपका बहुत बड़ा ऋण है, जिसे वे कभी जुका न सकेंगे। आपकी योग्यता, विद्वता, कर्तव्यनिष्ठा और आपका निर्मल सार्वजनिक जीवन आपके मित्रों और देशवासियों के लिये पथ प्रदर्शन करेगा। अभी तो आपके जीवनका काम जारीही है। हालहीं में आप कांग्रेसमें भी शरीक हो गये हैं और भारतकी सेवाके लिये आरमोत्सर्ग करनेको प्रस्तुत हैं। आपही जैसे सप्तों पर जनतीको गर्व करनेका अधिकार है। भगवान आपको शतायु बनावें।

## स्वर्गीय पं० तोताराम सनाद्यका परिचय

लेखकः पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी

### १५ जून १६१४

रने

त-

व

n is

ण

को

कि

कि

भी

"ये हैं पं० तोतारामजी सनाह्य, जो फिजीसे अभी छोटे हैं।"
भारती-भवन (फीरोजाबाद) के मैनेजर लाला चिरंजीलालजीने
मुझसे कहा। मैंने पंडितजीको प्रणाम किया और कहा "आपके ब्याख्यान
मैंने भारतिमत्रमें पढ़े हैं। कुली प्रथाके विरुद्ध आप खूब बोले।"

पंडितजीने कहा---'पंडित अभ्विका प्रसाद बाजपेयीकी कृपासे वह सब बृत्तान्त छप गया।''

मैंने निवेदन किया—''पंडितजी, आप अपने अनुभवोंको पुस्त-काकारमें क्यों नहीं छाप देते ?''

पंडितजी—"मैं कोई लेखक थोड़ेही हूँ। हां, अपने अनुभव सुना जहर सकता हूँ। कोई उन्हें लिख सके तो काम बने।"

मैं—"इसकी चिन्सा आप न करें। क्लर्कीका काम मेरे जिम्मे रहा।"

## ं फिजी द्वीपमें मेरे २१ वर्ष

इस प्रकार 'फिजी द्वीपमें मेरे २१ वर्ष' नामक पुस्तकका प्रारम्भ हुआ, जिसके तीन संस्करण हिन्दीमें छपे, जिसके चार भिन्न-भिन्न गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुए, मराठीमें जिसका तर्जुमा छपा, बंगलामें दो वार जो अनुवादित हुई और जिसका अंगरेजी ट्रांसलेशन कराकर दीन बन्धु ऐण्डरूज फिजी ले गये ! पुस्तकका निन्यान के फीसदी श्रेय पंडित तोतारामजी सनाड्यकोही था। उनका मुनानेका ढंग इतना चित्ताकर्षक था कि उसे ज्योंका त्यों लिखना कठिन कार्यथा। वैसे उनकी वह गाथा भी इतनी हृदयवेधक थी कि मैंने रोते-रोतेही उसको लिपिबद्ध किया था। शर्तबन्दी की गुलामी (Indentured System) के विरुद्ध आंदो-लनमें इस पुस्तकसे बड़ी सहायता मिली थी।



पं० तोतारामजी सनाह्य Pandit Totaram Sagadhya

का मामना करते हुए सोलह दिनमें प्रयाग पहुंचे। प्रयागसेही उनके जीवनकी राम कहानीका प्रारंभ होता है। किस प्रकार वे भारकाटी (कुली रिक्रूटिंग एजेण्ट) द्वारा बहकाकर कलकत्ते भेजे गये और वहाँसे फिजी, उसका विवरण पाठक उनकी पुस्तकमेंही पद सकते हैं। प्रवासी भारतीयोंके हतिहासमें यह पुस्तक चिरस्मरणीय रहेगी।

## शर्तबन्दीकी गुलामीमें

पंडितजीने अपने जीवनके पांच साल किस प्रकार
गुलामीमें काटे उसकी कथा अत्यन्त रोमांचकारी है वास्तवमें
यह बढ़े सौभाग्यकी बात हुई कि वे उन पांच वर्षोंमें जीवित
रहे—जीवित ही नहीं, जाम्रत भी रहे—क्योंकि गोरे ओवरसियरोंके अत्याचारोंसे पीड़ित होकर अथवा पारस्परिक
कलहके कारण कितनेही भारतीय कुली वहां आत्मधात कर
लेते थे! गुलामीसे मुक्त होनेपर पंडितजी १६ वर्षतक
फिजीमें और भी रहे।

## सार्वजनिक जीवन

पैसे लेकर जीविकाके लिये निकल पहें और अहोक किर्निक्षाइसी rukul Kangri Collection, Haridwar

संगठित करनेके लिये जितना काम पंडित तोतारामजी सनाह्यने किया था, उतना उनके पूर्व किसीने भी वहां नहीं किया जौर उनके लौट आनेके बाद भी उनसे बदकर जनसेवाका कार्य शायदही किसी अन्य फिजी प्रवासी भारतीयसे बन पड़ा हो। (यहां तोतारामजीकी प्रशंसा अतिश्योक्ति हो गई है। अपने युगमें वे श्रवश्य श्रद्धितीय सार्वजनिक कार्यकर्ता थे पर उसके बाद अनेक जन-सेवकोंने फिजीके प्रवासी भारतीयोंके विकास और उत्थानमें तोतारामजीसे वढ़कर आत्मो-त्सर्ग किया है। सम्पादक—"प्रवासी") भारतवर्षसे हिंदू धर्म सम्बन्धी ग्रंथ मंगाकर उन्होंने घरपरही उनका अध्ययन किया और अपनी जीविकाके लिये पंडिताई करने लगे। इस प्रकार उनको जन-सम्पर्क सुलभ हो गया । रामलीलाका प्रारंभ वहां उन्होंने कराया था और महात्मा गांधीजीसे पत्र ज्यवहार करके डाक्टर मणिलालजी वैरिस्टरको फिजी बुलानेका श्रेय भी पंडितजीकोही था। भारतके पत्रोंको भी वे समय-समयपर वहांके समाचार भेजते रहते थे । शर्तबन्दी गुलामी के खिलाफ उन्होंनेही २३ सितम्बर सन १९१२ को राजि गोखलेको बांकीपुर कांग्रेसके अवसर पर तार दिया था । पंडितजी उदार विचारोंके थे और मुसलमानों तथा ईसा-इयोंसे भी उनका व्यवहार प्रेमपूर्ण था। 'फिजी ऑफ टुडे' के लेखक रैवरैंड बर्टन साहबने उन्हें अपनी पुस्तकमें "एक सुशिक्षित ब्राह्मण, साफ दिमागवाला और शांतिपूर्वक शास्त्रार्थं करनेवाला" लिखा था। फिजीके आदिवासियोंकी भाषाका आपने कई वर्षतक अध्ययन किया था और इस प्रकार आप फिजियन जनताके विश्वासपात्र बन गये थे । उन लोगोंको आप प्रहलाद, ध्रुव, तुलसीदास और कवीर-दास आदिकी कथाएं सुनाया करते थे। प्रवासी भारतीयों में जो कुछ भारतीय संस्कृति विद्यमान है, उसका श्रेय महात्मा गांधी, दीनबन्धु एण्डरुज, भाई परमानन्द, स्वामी भवानीद्याल, पं० अमीचन्द्र विद्यालंकार, श्री गोपेन्द्र-नारायण तथा दो-चार प्रचारकींको है, जो समय-समयपर वहां जाते रहे हैं। पं० तीतारामजीकी गणना भी इन्हीं छोगोंके साथ होनी चाहिये।

आज फिजी प्रवासी भारतीय भलेही पं० तोताराम जीको भूल गये हों, पर इसमें सम्देह नहीं कि उस द्वीप समूहमें भारतीयता, हिम्दी प्रेम तथा देशभक्तिकी भावनाको जामत रखनेके लिये पं० तोतारामजीने जो महत्वपूर्ण कार्य

किया, वह फिजीके इतिहासमें स्वर्णाक्षरों लिखा जा चाहिये। कृतज्ञताका यह तकाजा है कि फिजी प्रवा भारतीय पंडित तोतारामजीका कोई स्मारक वहां बनाई उनकी तीस वर्षकी सेवाके उपलक्ष्यमें इतना तो हो चाहिये कि उनके नामपर कोई पुस्तकालय फिजीकी रा धानी सूबामें स्थापित हो। शर्तबन्दी गुलामीके विरुद्ध आन्दोलन उन्होंने भारतमें लीटकर किया, उसका जिक ह

### विवाह

पंडितजीने एक सम्यूपारीण ब्राह्मणकी सुपुत्री के देवीसे अपना विवाह किया और पंडितजीके साथ वे कि से यहां छौट कर आईं थीं। गंगाबहन भी पंडितजीकी ता ही सुशील और परीपकार भावनासे पूर्ण थीं। जब के बहनकी मृत्युका समाचार ६ ५-३२ को महात्माजी यरवदा जेलमें मिला तो उन्होंने आश्रमवासियोंको त दिया था:—

"गंगा बहनकी मृत्युका समाचार जानकर ह सबको बहुत दुःख हुआ। मुझे खुशी है कि उन्होंने अर श्रद्धाके साथ जीना जाना और मरना जाना। तोताराम आनन्दमें हैं, इसमें आश्चर्य नहीं।" पंडित तोतारामजी ह कुछ सेवा कर सके, उसका बहुत कुछ श्रेय उनकी सह साध्वी पत्नीको मिलना आहिये।

### भारत लौट कर

३ मई सन १९१४ को पंडितजी फिजीसे लौटा कलकत्ते पहुँचे और १५ जून सन १९१४ को फीरोजा के भारतीय भवनमें उनके दर्शन करनेका सौभाग्य हु प्राप्त हुआ। प्रवासी भारतीयोंकी जो अत्यल्प सेवा हुई २०-२२ वर्षमें बन पड़ी, उसका मुख्य श्रेय पंडित तोता जी सनाह्य और तत्पश्चात दीनबंधु ऐण्डरूज और महा गांधीजीको ही है। प्रारंभिक प्रेरणा मुझे पंडितजीसे मिली और सन १९१४ से लेकर १९२५ तक हम हो ने मिल करही काम किया। पंडित तोतारामजीने अप कठिन कमाईके सैकड़ोंही रुपये कुली-प्रथाके विरुद्ध आंदी में न्यय किये थे।

मद्रास कांग्रेसमें आप फिर्जा प्रवासी भारतीय प्रतिनिधि हो कर सम्मिलित हुए थे और वहाँ आधि व तक आपने हिन्दीमें कुलीप्रथाके विरुद्ध भाषण दिया था। हरिद्वारके कुम्भपर अपने खर्चसे बारह दिन तक आपने कुलीप्रथाके विरुद्ध खूब प्रचार किया था और पचास सहस्र विज्ञापन आरकाटियोंके विरुद्ध बंटवाये थे।

## सावरमती आश्रममें

ामः

सर्व

रिव

ताव

हार

सन १९२१ में जब महात्माजीने प्रवासी भारतीयों का काम करनेके लिये इन पंक्तियोंके लेखकको बुलाया था, तो उस समय पंडित तोतारामजीको भी सहायतार्थ बुलवा लिया गया था और इस प्रकार हम दोनोने चार वर्षतक प्रवासी विभागका कार्य वहां किया था। मुझे तो सन १९२५ में वहांसे चला आना पड़ा पर पंडितजीका शेप जीवन वहीं व्यतीत हुआ।

खेतीके कार्यमें पंडितजीकी बड़ी रुचि थी बिक वे उसके विशेषज्ञही थे। महात्माजीने खेतीके बिपयमें जो महत्वपूर्ण पत्र २६-४-३३ को पंडित तोतारामजीको लिखा था, उसे यहां उद्धृत करनेका मोह हम संवरण नहीं कर सकते। बापूने लिखाः—

भाई तोतारामजी, तुम्हारा विवरण अच्छा लगा ।

महादेवका भजन भेजा वह भी अच्छा । और दोनोका मेल
भी मुझे बहुत प्रिय लगा । हमारा प्रत्येक कार्य प्रभुका
भजनहीं होना चाहिये ।

विवरण दुवारा पढ़ लंगा । मेरी आकांक्षा तो यह
है कि हम इतने फल और इतनी भाजी पैदा करें जो हमारे
लिये पर्याप्त हो । यदि गोमाताके लिये भी घास आदि पैदा
करें और आश्रमके लिये अनाज तो खेतीके पूर्ण आदर्शको
हम पहुँचे । इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च भी हुआ तो भी मैं
उसको सफल समझ्ंगा । लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सब
मूर्खका बकवाद है । खेतीका काम सबसे कम किया और
बातें सबसे मैंने इस बारेमें ज्यादा की है । क्या करूं खेती
उन्हीं चीजोंमेंसे है जो करनेका खयाल मुझको आधी आयु
बीतने पर आया । बाप्"।

पंडित तोतारामजीने यद्यपि किसी विद्यालयमें शिक्षा नहीं पाई थी, अनुभव तथा स्वाध्यायसे उन्होंने अपने मस्तिष्कको खूब विकसित कर लिया था। जो कुछ वे लिखते थे, हस्यके अन्तरतमसे लिखते थे, इस लिये उनके लेखोंमें जान रहती थी। उनके एक पत्रके विषयमें, जो उन्होंने महात्माजीको यरवदा जेलमें भेजा था, श्रीयुत महादेव भाईने लिखा था:—

"कल आश्रमकी डाक आई। सदासे ज्यादा थी। तीन बहुत लम्बे पत्र थे उनमें तीतारामजीका पत्र अमूल्य था। यह कहना मुश्किल है कि रामचिरत पढ़कर मन ज्यादा पवित्र हो सकता है या इस पत्रको पढ़कर। इसमें उन्होंने अपनी पत्नीका संक्षिप्त वर्णन हृद्यंगम भाषामें लिखा था।" इत्यादि।

मेरी प्रार्थनापर पंडितजीने एक दूसरी पुस्तक भी छिखी थी, जिसका नाम था 'फिजीमें मैने क्या देखा ?' दूर्भाग्यवश वह पुस्तक अप्रक शितही पड़ी है ! पहळे प्रतापके व्यवस्थापक स्वर्गीय पंडित शिवनारायणजी मिश्रने उसे छापनेके छिए मंगा छिया था, पर फिर न जाने क्यों उसे लौटा दिया । फिजी प्रवासी भारतीयोंका सामा-जिक तथा धार्मिक इतिहास जाननेके छिए उक्त पुस्तकसे बिद्या दूसरा अंथ छिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उक्त पुस्तकमें पंडितजीने अपनी अनुभूतियोंका वर्णन बड़ी जानदार भाषामें किया है।

### पंडितजीका व्यक्तित्व

पंडित तोतारामजीके व्यक्तिस्वके विषयमें हम अपनी ओग्से कुछ न लिख कर महात्मा गांधीजीके लेख को ही उद्धृत किए देते हैं। यह लेख महात्माजीने अपने स्वर्गवाससे १८ दिन पूर्व 'हरिजन' के लिए लिखा था।

"बयोवृद्ध तीतारामजी किसीकी सेवा लिए बगैर गए। वे साबरमती आश्रमके भूषण थें। वे विद्वान नहीं थे, मगर ज्ञानी थे। भजनोंके भंडार होते हुए भी वे गायनाचार्य न थे। वे अपने एकतारेसे और भजनोंसे आश्रमके लोगोंको मुग्ध कर देते थे। जैसे वे थे, वैसीही उनकी पत्नी थी। वह तो तोतारामजीसे पहलेही चली गईं।

''तातारामजीको धरती प्यारी थी। खेती उनका प्राण थी। आश्रममें बरसों पहले वे आए और उसे कभी नहीं छोड़ा। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष उनकी रहनुमाईके भूखे रहते और उनके पाससे अचूक आइवासन पाते।

'वे पक्के हिन्दू थे मगर उनके मनमें हिन्दू, मुसल-मान और दूसरे सब धर्म बराबर थे उनमें छुआछूतकी गंध न था। किसी किस्मका व्यसन न था।

"राजनीतिमें उन्होंने भाग नहीं लिया था, फिर भी उनका देशप्रेम इतना उज्ज्वल था कि वह किसीके भी मुकाबले खड़ा रह सकता था। त्याग उनमें स्वाभाविक था। उसे वे सुशोभित करते थे।

W. T. Hall Take 1977 VIN TER SEE TH

"ये सज्जन फिजी द्वीपमें गिरमिटिये मज़दूरकी तरह गए थे और दीनबन्धु एण्डूज़ उन्हें द्वंड लाए थे। उन्हें भाश्रममें लानेका यश श्री बनारसीदास चतुर्वेदीको है। उनकी अन्तिम घड़ी तक उनकी जो कुछ सेवा हो सकती थी, वह भाई गुलाम रसूल कुरेसीकी पत्नी और इमाम साहबकी लड़की अमीना बहनने की थी।

"परोपकाराय सतां विभूतयः' । सज्जन पुरुष परोपकारके लिएही जीते हैं, यह उक्ति तोतारामजीके बारेमें अक्षर-अक्षर सच थी।"

पंडित तोतारामजी पृथ्वी पुत्र थे। जो कुछ उनमें था, सहज था, स्वाभाविक था। एक अशिक्षित ग्रामीण बालक कठिनतम परिस्थितियोंमें अपनी परिश्रमशीलता तथा ईमानदारी और परोपकारवृत्तिसे अपने जीवनका निर्माण किस प्रकार कर सकता हैं, पंडित तोतारामजीका जीवन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है।

( बंधुवर बनारसीदास चतुर्वेदीने हमारे पास स्वर्गीय पं० तोतारामजीके इस परिचयात्मक लेखके सिवा उनकी अप्रकाशित पुस्तकका, जिसका उल्लेख इस लेखमें हुआ है, कुछ अंश भी भेजा है उसको हम अगामा अक्से कमशः प्रकाशित करेंगे। आजसे एक चौथाई शती पहले तोतारामजीने वह पुस्तक लिखी थी जिसमें हमारी गुलामी के दिनोंकी दुःखपूर्ण कहानी है। उसका रोचक एवं मनी-रंजक अंशही हम पाठकोंको भेंट करेंगे।—सम्पादक)

## एक वृद्ध पुरुषकी पहली समुद्र यात्रा

( लेखकः पंडित गङ्गाप्रसाद्जी उपाध्याय, एम० ए०, मंत्री, त्र्यार्य सार्वदेशिक सभा )

मुझ जैसे पुरुषकी जिसने अपने जीवनके लगभग २५००० दिन या ६९ वर्ष बिना विदेश यात्राके गुजार दिये पहली समृद्र यात्राके विषयमें सुनकर कम आयु वाले ्र यात्री अवश्य ही मुस्करायेंगे परन्तु है ऐसा ही। बचपन से मैं समुद्र और विदेशोंके विषयमें पढ़ता भा रहा हूँ। यों कहना चाहिये कि भूगोलके शुक्क नामोंको तोतेके समान रटता रहा हूँ। मेरे पितामहके समयमें तो समुद , यात्रा करना विना धर्म भ्रष्ट हुये असम्भव ही था । परंतु इसका भी एक कारण था । जब भारतीय लोग प्राचीन वैदिक संस्कृतिको भूल गये और जिन मन्त्रोंमें समुद्र और जहाजोंका वर्णन आता है उनका अर्थ शून्य पाठ ही करने लगे उस समय देशके बाहर खान, पान तथा आचार ज्यवहारकी सब मर्यादा नष्ट हो गई, उस समय स्वभावतः अपनी अविशष्ट संस्कृतिके भग्न भागोंको सुरक्षित रखनेके लिये हमारे कुछ नेताओंने समुद्र यात्राको निषिद्ध घोषित कर दिया । उससे लाभ कम और हानि अधिक हुई । हमारी संस्कृतिका प्रचार बाहर बन्द हो गया और जो बाहर गया वह संस्कृतिका शत्रु बन गया। ऋषि दयानन्द े ने जहाँ बीसियों अन्य सांस्कृतिक सुधार किये वहाँ यह भी बताया कि समुद्र यात्रासे कोई धर्मच्युत नहीं होता और हमारे पूर्वज आर्य लोग समुद्र यात्रामें बड़े दक्ष थे ।

मैं आरंभसेही विदेश यात्राके लिये उत्सुक रहा परंतु परिस्थितिने साथ नहीं दिया।

गत अक्टूबर मासमें नेटालकी आर्यप्रतिनिधि सभाने सार्वदेशिक सभाको लिखा कि मुझे वहाँ उनकी जुबिलीमें सम्मिलित होनेके लिये भेजा जाय। मेरी अनुमित पर श्री प्रधानजी सभाने मुझे आजा दे दी। परन्तु विदेश की यात्रा करना अत्यन्त कठिन है। कठिनाइयोंकी पहलेसे बनी हुई सूची नहीं है। एक टट्टीको पार करके दूसरी टट्टी दिखाई पड़ती है। आप किसी कार्यालय से पुलिये। उत्तर अनिश्चितहीं मिलता है। मेरे साथ भी वही हुआ और कई बार तो मैंने चाहा कि यदि अस्वीकृति दे दा होती तो अच्छा था। मेरी समझमें तो एक छोटीसी पुस्तिका होनी चाहिये जिससे यात्रियोंको एक दृष्टिमेही समस्त कठिनाइयोंका पता लग जावे। अपने अनुभवते एक सूची देता हैं।

(१) पासपोर्ट—यह किसी देशमें जानेके लिये भारत सरकारसे लेना होता है। मैंने इलाहाबादके मिंज स्ट्रेटके द्वारा प्रार्थना-पत्र भेजकर १९४६ ई० के जूनमें मोरीशस जानेके लिये एक पासपोर्ट लिया था। उसकी अविध ५ वर्ष थी। मैं जा नहीं सका। इस बार जब मैंने वह पासपोर्ट गवनमेंटके कार्यालयमें दिखाया तो वहाँ यह

परामशं दिया गया कि इसी पासपोर्टको समस्त कामन-वेल्थके लिये बढ़वा लेना चाहिये। इस कार्यमें भी बहुत देर लगती परन्तु माननीय श्री देशवन्धुजी गुप्त, एम० एल० ए० की सिफारिश पर यह काम तो एक घण्टेमें ही हो गया और चीफ कमिश्नर दिल्लीके कार्यालयने मेरा पासपोर्ट समस्त कामनवेल्थ और ब्रिटिश इलाकोंके लिये बहा दिया। दक्षिण अफ्रिका कामनवेल्थका भाग होनेके कारण यह पासपोर्ट यहाँ भी काम आ सकता था।

- (२) पर्मिट, अर्थात् दक्षिण अफ्रिकन यूनियन सरकारकी उस देशमें प्रवेशकी आज्ञा। मैंने सुना कि यह कठिन काम है, आजकल वहां जानेकी आज्ञा नहीं मिलती। यहां भी श्री देशबन्धुजीने मेरा आवेदनपत्र भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ एक्सटर्नल एफेयर्सकी सेवामें भेजकर सरकारसे प्रार्थना की कि तार द्वारा पर्मिट मंगायें। मेरा आवेदन पत्र पहली नवम्बरको लिखा गया और श्री देशबन्धुजीके पत्रके साथ सरकारके पास भेजा गया, परन्तु २८ नवम्बर तक कोई उत्तर नहीं मिला। २८ नवम्बरको तार दिया गया तो ५ दिसम्बरतक कोई उत्तर नहीं आया।
- (३) बात है जहाज में स्थान मिलना । डबनकी समाने सत्तर पोंड मार्ग व्ययके लिये तार द्वारा भेना और यह भी लिखा कि ८ दिसम्बरको करांजा जहाज बम्बईसे चलेगा । मुझे उसीसे आना चाहिये । मुझे बीचमें ५ नवम्बरको मदास और त्रिवेन्द्रम् जाना पड़ा । मैं जल्दी जल्दी थोड़ासा काम करके २३ नवम्बरको दिल्ली लीटा तो पता चला कि "टामस कुक" जो जहाजोंके एजेन्ट हैं कहते हैं कि फर्स्ट क्लासके लिये दो मास और सेकन्ड क्लासके लिये पांच मास प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । केवल एकही उपाय है कि भारत सरकार मुझे प्रथमता दिला दे ।

की

ति

सी

श्री देशबन्धुजीका पुनः आश्रय लिया गया। परन्तु
मेरी आशा टूट गई, और मै २८ नवम्बरको दो दिन के
लिये प्रयाग चला गया। २ दिसम्बरको मुझे पत्र मिला
कि विदेश-विभागके मन्त्री महोदयके तार देने पर करांजा
जहाजवालोंने एक दूसरे दर्जेकी सीट देना तो स्वाकार कर
लिया है परन्तु अफिकन सरकारका पर्मिट नहीं आया।
मैं तुरन्त प्रयागसे भागा और ३ दिसम्बरको दिल्ली आया।
विदेश विभागके मन्त्री महोदयने कृश करके फिर डर्बनको
तार दिया। ५ दिसम्बर तक कोई उत्तर नहीं मिला।
बम्बई पहुँचनेके लिये अन्तिम गार्ड़ा ५ दिसम्बर दस बजे

रातको चलती थी। मुझे आशा दिलाई गई कि वस्बई पहुँचते पहुँचते तार आ जायगा। अत: मैं चल पड़ा। सरकारकी विशेष सिफारिशपर थॉमस कूकने दूसरे दर्जकी यात्राके लिये ७७२॥) लेकर करंजा जहाजका टिकिट बम्बईसे प्राप्त करनेके लिये रसीद दे दी।

- (४) तीन स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाणपत्र और छेने थे। यदि मुझे ठीक-ठीक पता होता तो मैं इनको अक्टूबरके अन्तमें ही छे छेता। क्यों कि इनके प्राप्त करने के छिये ८-१० दिन चाहिये परन्तु मुझे तो इसका पता २५ नवम्बरको चला। यह तीन प्रमाण पत्र यह हैं:—
- (अ) चेचक के टीकेका यह प्रमाण पत्र ३ वर्ष तक काम आता है। मुझे दिल्लीकी म्यूनिसिपेल्टीसे ५) फीस देकर प्राप्त करना पड़ा। टीका २५ नवम्बरको लगा। २८ को निरीक्षण हुआ और चेचकका प्रमाण-पत्र मिल गया।
- ( आ ) हैजाका टीका, दो टीके एक सप्ताहके अंतरमें प्रथम २५ नवम्बरको और दूसरा ३ दिसम्बरको म्युनिसिपैल्टी दिल्लीके कार्यालयसे ५) फीस देकर । अन्य डाक्टरोंके प्रमाणपत्र माने नहीं जाते । यह प्रमाणपत्र छः मास तक काम आता है ।
- (इ) एलोफीवर, या पीत ज्वरका टीका, मुझे इसकी बात थॉमस कूकके दफतरमें ३ दिसम्बरको बताई गई। समय बहुत कम था। इसके लिये कनाट सर्कसमें प्राविन्शियल लेवरेटरी है। सरकारकी ओरसे शुक्र और सोमवारको टीका नि:शुल्क लगाया जाता है। भाग्यवश्च ५ दिसम्बरको सोमवार था। डाक्टर महोदयने द्या करके ठीक ११ बजे टीका लगा दिया और मुझे तीनों प्रमाणपत्र मिल गये।
- (५) ७ दिसम्बरको प्रातः काल मैं बम्बई पहुँचा और आर्य समाज-काकड्वाडीमें उतरकर ठीक १० बजे थॉमस कूकके कार्यालयमें हार्नवी गेड पर पहुँचा। भाग्य-वश भारत सरकारका तार भी आ गया कि ३ मास दक्षिण अफ्रिकामें रहनेकी आज्ञा मिल गई। अब तो जाना अधिक निश्चित प्रतीत होने लगा। टामस कूक वालोंने तारके प्रमाण्यमें सन्देह अवश्य किया परन्तु भारत सरकार से आया हुआ समझ कर राजी हो गये। रूपया दिल्लीके कार्यालयमें दिया जा चुका था। फिर भी ज्ञात हुआ कि कई स्थानोंपर दौड़ना पड़ेगा। पहले कस्टम कार्यालयमें

जाकर वहांके अध्यक्षको सन्तुष्ट करना पड़ा कि देश-प्रवेश (इमीग्रेशन) के नियमोंके अनुकूल कोई आपंत्ति नहीं है ।

अब एक बात रह गई। मुझसे कहा गया था कि मैं ५००) के अंग्रेजी सिक्के भुना लूंगा । मुझे वहां जाकर ज्ञात हुआ कि कोई यात्री हिंदुस्थानी सिक्का १००) से अधिक नहीं रख सकता। यदि उससे अधिक पाया जाय तो जब्त हो जायगा । मेरी जैबमें ५००) थे । २५०) मैं बक्समें छोड़ गया था। मुझे १००) की निश्चित रकमका नियम ज्ञात न था। मैंने ५०५) के ३७ पीण्डं भुनाये। डेढ़ बजनेका समय था। टिकिट मिलनेमें १॥ या २ घन्टेकी देर थी। मैंने सोचा कि शेष १५०) के भी अंग्रेजी सिक्के छे लेनी चाहिये। अतः मैं ट्राममें बैठकर समाज पहुँचा। जेबमें ३७ पौन्डके ट्रैवलर्स चैक थे। समाजमें जाकर पता चला कि मेरी वास्कटकी जेब ट्राममें किसीने काट ली और ३७ पोण्ड के चेक चले गये। हर चेकपर मेरे हस्ताक्षर थे। मैं २५०) लेकर टामस फूकके कार्यालयमें पहुँचा और उनके बैंक विभागको चैक चुराये जानेकी रिपोर्ट की । अध्यक्षने बहुत सहानुभूतिसे मेरी रिपोर्ट ली। चेकोंका नम्बर भी लिखा और आधासन दिया कि शायद यह रुपया वापिस मिल जाय, क्योंकि लेनेवालेकी दुबारा हस्ताश्चर करने पड़ते हैं। मेरे पास भाग्यवश २५०) था। मैंने उसमेंसे २०७) के १५ पौण्ड भुना लिये। ३ बजें टिकिट भी मिल गया। चोरीकी पुलिसमें भी रिपोर्ट करते करते छः वज गये। फिर भी यह सन्तोष था कि जो कुछ हुआ सो हुआ, यात्रा तो निश्चित हो गई।

परन्तु इतनेसे कठिनाई दूर नहीं होती । सैकिन्ड क्लासके यात्रीको २० घन फुट असबाव ले जानेकी आज्ञा है। मेरे पास २ छोटे ट्रङ्क विस्तरका होलडोल और एक टांकरी थी। यह ठीक था। मुझे चार लेबिल मिले । मैंने उनको लेईसे चिपका दिया।

ट दिसम्बर ९ बजे एलेकजैन्ड्रा डोकमें पहुँचे । यहीं करंजा जहाज था। यहां अजनवीको कुली बहुत तक्ष करते हैं। एक कुलीने असवाब उतारा और ४) मजदूरी के मांगे। २) पर मामला तथ हुआ। यहां दो काम करने थे। डाक्टरी परीक्षा और कस्टम अध्यक्षको सन्तुष्ट करना। कुली असवाबको भीतर गोदाममें रख देते हैं। यात्री भीतर जाने नहीं पाता। डाक्टरी और कस्टम आफिसरसे प्रमाण पत्र लेनेमें तीन-चार घण्टे लग गये। एक बजे अपने जहाज

के केबिन नम्बर ८ई में आ सका । वहां मेरा असबार ठीक ठीक मिल गया। मुझे २) और देने पड़े । ईश्वरके धन्यवाद दिया।

मेरे केबिनमें ३ सीटें हैं। दो सजान और हैं जो मुम्बासा जा रहे हैं, वे युवक हैं परन्तु हैं अनुभवी। केबिन बहुत स्वच्छ है। सीटोंपर मोटा बिस्तर है, दो तकीं और एक कम्बल, तौलिया और कपड़ोंको रखनेके लि अल्मारी। पानी पीनेके लिये एक एक ग्लास, और उल् पानीका पात्र। सबके लिये एक कुर्सी और एक देसिंग टेबिल।

सामान सब अंग्रेजी ढङ्गका है। मैंने शौचालयके देखा तो सब उसी प्रकारके निकले। मैं हिंदुस्थानी हूँ वैसी आदत भी है। विशेषकर शौचके सम्बन्धमें। जहार में रहना था २२ दिन। मैंने आदमीसे कहा कि हिंदुस्थान टट्टी क्या नहीं है। पहले तो वह समझा नहीं। यह स्वराज्यके दिन न होते तो मुझे पूछनेका साहस भी होता क्योंकि ऐसा प्रश्न असम्यताका प्रमाण समझ जाता। परन्तु अब तो हिन्दुस्थानी ढङ्गसे रहने वालों असम्य नहीं समझा जाना चाहिये। हां खानसामोंकी हे चही मनोबृत्ति है। अस्तु। उस बेहराने मुझे एक ट्रं दिखाई। उसपर लिखा हुआ था 'इन्डियन ढब्ल्यू० सी॰' यह ठीक थी। मेरा काम चल गया।

मेरे ७७२॥) किरायेमें भोजन भी शामिल था लोग सैल्द्रनमें अंग्रेजी खाना खा आते हैं । निरामिक कोई पूछता नहीं । मैंने आतेही बैहरेको कह दिया था परन्तु ३ बजे एक प्याला साधारण चाय मिली और ह बजे तक किसीने नहीं पूछा ।

बम्बईसे जहाज साढ़े तीन बजे शामको चला। पा पन्द्रह पन्द्रह मिनट पर तीन भोंपू बजे। हजारों आदमी ले फाम पर तथा जहाजमें अपने मित्रोंसे मिलने आये थे पास तीन रूपया में मिलता है वह भी सबको नहीं। स् सुनतेही सम्बन्धीगण जहाजसे उतर गये। हमलोग प् परसे तमाशा देख रहे थे। जहाज चला। पहले सीदियाँ जिनको गेंगवे कहते है हटा दी गई। प्रथम जहाजकी अ अत्यन्त धीमी थी। गांत अनुभव भी नहीं होती थी। ज जब प्लेट फार्म और जहाजके बीचमें जगह चौड़ी होते ह तो प्रतीत हुआ कि जहाज चल रहा है। दस होती ही नहीं है, दश्य सुहावना था। मुझे हर्ष था कि मैं वैदिक धर्म प्रचारके लिये बाहर जा रहा हूँ। घड़ी घड़ी पर ईश्वरसे सहायताकी प्रार्थना करता था। उस समय मुझे कैथोलिक मिशनरियोंकी कहानी याद आ आई।

दुवर्

पवो

गर्न

याः

0

था

पा

थे

मैंने किसी पुस्तकमें पढ़ा था कि जब कैथोलिक ईसाई पादरी योरोपसे प्रचारार्थ भारत या चीनको प्रस्थान करते थे, तो उनके सम्बन्धी प्रार्थना किया करते थे कि "हे पवित्र आत्मा! तू हम सब मनुष्योंके हृद्यमें प्रवेश कर. और इसके द्वारा ईसामसीहके धर्मका प्रचार करा।" मैंने भी "ओइम् वाक वाक" कहकर ईश्वरसे प्रार्थना की कि भगवान, मेरी तात्विक वाणी तो आपही हैं; आपने जब मुझे यह अवसर दिया है कि प्रचार यात्रापर चल पड़ा तो इतनी और सहायता कीजिये कि यह यात्रा निष्फल न जाय और मैं ऋषि दयानम्दके ऋणका कुछ भाग चुका सकूं। जहाज जा रहा था, सागर शांत था, चारों ओर जलही जल, चारों ओर अनन्तता । जब मैं पहाड़ या समुद्रको देखता हूँ तो ईश्वरकी अनन्तताका कुछ परिचय मिलता है। परन्तु इस विषयमें पहाड़की अपेक्षा समुद्र अधिक उपयोगी प्रतीत होता है क्योंकि विशालसे विशाल पहाड़की चोटी दिखाई देती है, परन्तु संमुद्रका पार तो दुखताही नहीं । दश्य बहुत सुहावना था । अपरिचित परिचित हो रहे थे। कई मनुष्य डर्बन जाने वाले थे। श्री खामी भवानी द्यालजी संन्यासीके पुत्र श्री कृष्णदत्त जी परिवार सहित डर्बन जा रहे थे। उनसे समाजमेंही भेंट हो गई थी। यह जानकर शोक हुआ कि स्वामीजी अजमेरमें असाध्य रोगसे पीड़ित हैं। यह सज्जन अन्तिम बार अपने पिताके दर्शनोंको आये थे। अन्य सजान भी मिलते गये। समय अच्छा कटा। दृश्य बहुत अच्छा था।

हां, खानेकी बात रह गई। छ: बज गये, मुझे खानेको किसीने नहीं पूछा। मैं भोजनाध्यक्षके पास गया। उसने कहा कि आप सैल्हनमें क्यों नहीं आये ? मैंने कहा, मैं निरामिष भोजी हूँ। उसने कहा कि हमारे पास शाका-हारियोंके लिये है ही क्या ? मैंने कहा फिर आप लोग लगभग १० रू० रोज क्यों लेते हैं ? आध घन्टे झंसट रहा। मुझे ज्ञात हुआ कि कम्पनीकी ओरसे नहीं अपितु प्राइवेट एक हिंदू भोजनशाला है जिसे हिंदू विशी कहत हैं। मैंने कहा वहां प्रवन्ध कर दो। उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अन्यथा मैं इसकी रिपोर्ट भारत सरकारको

करने वाला था। बात यह है कि यद्यपि जहाजपर अधिक तर भारतीय यात्री हैं और भारतीय नौकर। फिर भी मनोवृत्ति तो अंग्रेजीही बनी हुई है। मांसाहारियों के लिये सब कुछ है और निरामिपों के लिये कुछ नहीं। ईश्वरकी द्यासे मेरा प्रबन्ध ठीक हो गया। समुद्र शान्त होने के कारण उबकाई भी नहीं आई। रातको अच्छी नींद आई। प्रात: काल पोरबन्दर पहुँचे। यहां जहाज पाद घण्टे ठहरना है। परन्तु पोरबन्दर दूर है। अतः हममेंसे कोई नगर देखने नहीं जा सका। साधन भी नहीं थे।



(१) भारतीय राजस्व । लेखक और प्रकाशक: श्री भगवानदास केला, भारतीय प्रथमाला, दारागंज, इलाहा-बाद। पृष्ठ २२५ मूल्य अजिल्द तीन रुपया।

हिंदीमें अपने विषयकी शायद यह पहली और एक ही पुस्तक है। केलाजीकी इस कृतिके लिये हिंदी संसार उनका कृतज्ञ रहेगा। खेद की बात है कि इस आवश्यक विषयकी तरफ हिंदीके लेखकों और प्रकाशकोंने ध्यानहीं नहीं दिया है। फलतः अंग्रेजी ग्रंथोंका सहारा लिये विना हमारा कामही नहीं चल सकता। केलाजीने इसको अप-टू-डेट बनानेकी भरपूर चेष्टा की है, फिर भी इस गम्भीर विषयपर यथेष्ट प्रकाश डाल्ने हे लिये वृहद् प्रथकी आव-रयकता है ! हिंदीके लेखक और प्रकाशक अबतक ऐसीही पुस्तक लिखते और छापते रहे हैं जिनकी बजारोंमें खपत होनंकी संभावना है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हिंदी आज बहुतसे विषयोंमें बिलकुल कंगाल है । केलाजीने अपनी रुग्णावस्थामें भी परिश्रम करके इस पुस्तककी जो संशोधित आधृत्ति निकाली है उससे हिंदीका बहुत कुछ उपकार हुआ है। उन्होंने पुस्तकके प्रारम्भमें हिंदी भाषा-विमानी मित्रोंसे जो प्रार्थना की है उसे पढ़कर हृद्य व्यथासे

भर आता है और हमें अपनी अकर्मण्यतापर घोर कि।नि होती है। जबतक इस विषयपर हिंदीमें कोई प्रमाणिक इंहद प्रन्थ नहीं निकलता है तबतक केलाजीकी इसी रचना पर हिंदी जगतको संतोष करमा पड़ेगा।

(२) कौटल्यके आर्थिक विस्वार । लेखकः श्री जगनलाल गुप्त और श्री भगवानदास केला । प्रकाशकः व्यवस्थापक, भारतीय प्रथमाला, दारागंज, प्रयाग । पृष्ट १२८, मूल्य कजिल्द डेद रुपया ।

कौटल्य प्ररातन कालमें भारतके एक विलक्षण राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री हो गये हैं । सुसलमानोंकी मताम्बतासे हमारे प्राचीन प्रन्थोंका अधिक भाग आगमें सलकर रोखा हो चुका है, फिर भी जो ग्रंथ किसी तरह बच गये हैं उनमें कीटल्यका अर्थशास्त्र भी एक है । यह ग्रंथ संस्कृतमें है और इसका पंडित प्राणनाथ विद्यालङ्कार तथा एं उदयंबीर शास्त्रीने हिंदीमें और पं॰ श्यामशास्त्री तथा श्री एन । जी । बंध्योपाध्ययने अंग्रेजीमें अनुवाद किया है और उसपर यथेष्ट प्रकाश भी डालांहै। पर उनकी क्लिष्ट भाषा साधारण हिंदी पाठकोंके लिये बोधग्रय नहीं है । इस स्थितिमें केलाजीने सरल और सुबीध हिंदीमें कीटल्य के अर्थ शास्त्रका अनुवाद करके एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर दी है। यह निरा अभुवादही नहीं है, प्रत्युत कौटल्यके विचारोंको जिस हंग और सिलसिलेसे प्रकट किया गया है उससे वर्तमान अर्थज्ञास्त्रके विद्यार्थियोंको इस प्राचीन अर्थ शास्त्रको समझनेमें बड़ी सुगमता हो गई है। केलाजीकी अन्य कृतियोंकी भांति यह भी अभिनम्बनीय 8 1

(३) प्रार्थनावली । प्रकाशकः प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । पृष्ट चौतीस, मुल्य अजिल्द चार आना ।

पुस्तकके आरंभमें कुछ वेद मंत्र और उनके सरल अर्थ दिये गये हैं और फिर प्रार्थना सम्बंधी कुछ गीतोंका संप्रह है। महाकवि मैथिकी शरण गुप्त, प्रोफेसर इन्द्रः विद्यावाचस्पति, पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं० चम्पति, पं० वागेश्वर विद्यालंकार आदि काव्य कलाकारोंकी कृतियोंसे इस प्रार्थनावलीकी महत्ता बहुत बद गई है। इसके पाठसे मानवी हृदय प्रभु भिक्तमें ओतप्रीत हुए बिना नहीं रह सकता। प्रार्थना प्रेमियोंके लिये यह छोटीसी पुस्तक बदे कामकी वस्तु है।

(४) Annual Report of the Agent of the Government of India in Ceylon for the year 1947. प्रकाशकः भारत सरकारके प्रकाशकः विभाग, दिही। पृष्ट ४१, मूल्य हो रूपया चार आना।

यह लंकामें भारत संरकारके एजेन्टकी सन् १९४७ की वार्षिक रिपोर्ट है जो दो सालके बाद सम् १९४९ में प्रकाशित हुई है। इसीसे भारत सरकारके प्रवास विभाग की कर्मण्यताका पता लग सकता है। छेकामें इस समक्ष प्रवासी भारतीयांकी जो तुर्गति हो रही है और उनके मान वीय अधिकारों पर जो निर्मम कामूंनी प्रहार हो रहे है वह भारतके लिये शर्मकी बात है और उसके नामपर कलंकका अमिट धर्डवा । इस विषयपर 'प्रवासी'' के किसी पिछले अंकमें एक लेख भी निकल चुका है जिससे पाठकों को ज्ञात हो चुका होगा कि लैंकाके प्रवासी भारतीयोंक अत्याचार करनेमें बंहांकी मूरी सरकार दक्षिण अफ्रिकाकी गोरी मलानशाहीको भी मात कर रही है। हमें यह विश्वास था और लंकाके प्रधासी भारतीय भी यह आशा लगावे बैंडे थे कि इसी मासमें कोलम्बो नगरमें ब्रिटिश कॉमन-वेल्थके प्रधान मंत्रियोंकी जो परिषद्, हुई है उस अवसर पर हमारे प्रधान मंत्री पै नेहरू लंका-सरकारके मंत्रियोंसे प्रवासी भारतीयोंके प्रश्नपर बातचीत किये बिना रहेंगे। पर इमारी आंशा निराधार सिद्ध हुई। नेहरूजीका वहाँ के भारतीयोंने जो आगत-स्वागत किया है वह लंकाके इतिहासमें एक अमृतपूर्व घटना है लेकिन जब प्रवासी भाइयोंका डेप्रदेशन पंडितजीसे मिला और उनके सामने अपने तुःख-ददंकी शिकायते पैश की तो उनको साफ जबाब मिल गया कि नेहरूजी इस अवसर पर लंका सरकारके मंत्रियोंसे बातचीत करनेके लिये बिलकुल तैयार नहीं है। वे इस समय इस बातकी चर्चा उठानाही अप्रासंगिक समझते हैं। पंडितजीके इस कथनसे सात लाख प्रवासी भारतीयोंमें जो निराश फैली होगी, उसका अनुमान कर लेना सहज ही है। नेहरूजीने वहाँ के प्रवासियोंका काम अपने कमिश्नर श्री वी विक वी कि गिरीको सौंप दिया है। देखें, लंकाके अभागे प्रवासी भाइयोंके भाग्यमें क्या बदा है ? भारतके स्वतंत्र हो जानेके बाद ब्रिटिश कॉमन. वेल्थके सभी देशोंमें प्रवासी भारतीयोंपर अत्याचारका सिलसिला गुरू हो गया है। उनका जैसा अपमान इस समय ही रहा है वैसा पहलें कभी नहीं हुआ था। प्रवासी भारतीयोंने क्या स्वतंत्र भारतसे यही आशा बाँध रखी थी ? (५) अनमोल पत्र। लेखकाः स्वामी सत्यभक्तजी। प्रकाशकः सत्याश्रम, वर्धा, सध्यप्रदेश। पृष्ठ ५४, मूल्य अजिल्द सात आना।

इसमें सुप्रसिद्ध स्वामी सस्यभक्तजीके कुछ पत्रोंका मंकलन है जो समय समयपर विभिन्न ज्यक्तियोंको लिखे। गये थे। ये पत्र केवल व्यक्तिगत कुशल-क्षेमतकही सीमित नहीं है प्रत्युत इनमें उन सिद्धान्तोंका भी रोचक विश्लेषण है जिमपर स्वामीजीका विश्वास है और जिनको के कार्या-न्धित करनेके लिये घद्धपरिकर हैं। इनमें महास्मी गांधी के भी नाम लिखें. गये कुछ पत्र हैं जिनको पढ़कर विनोद-पूर्ण अचंभा हुए बिना नहीं रहता है। एक पत्रमें स्वामी-जीने बापूको लिखा था कि उनका सिद्धांन्त हिन्दू धर्मकी अपेक्षा ईसाई धर्मके सिन्नकट है अतएष यदि वे ईसाई हो गये होते तो संसारका अधिक कल्याण कर सकते। अब भी ईसाई बनकर बापू भारतका बहुत कुछ भला कर सकते हैं और हिंदू-मुसलमानोंमें मेलजोल कराने में सफ-लता प्राप्त कर सकते हैं, इसिलिये बापूको ईसाई बन जाना चाहिये। इस सलाहपर बापूको अफसोसकी हैंसी आये बिना न रही होगी क्योंकि वे धर्मको सांसारिक-स्वार्थकी वस्तु नहीं प्रत्युत आत्माको परमात्माके निकट पहुँचनेका पवित्र साधन मानते थे। उनको आत्म-विकास और आत्मोत्कर्षके लिए जिस ज्ञानकी आवश्यकता थी वह उपनिषद् और गीतासेही प्राप्त हुआ था। फ़िर हिन्दू-मुस्लिम-मेल करानेके विचारसे ईसाइतका चोगा पहन लेना आत्म-प्रतारणके सिवा और क्या बात होती ? खामीजीके एक पत्रसे यह भी मालूम हुआ कि महात्मा-कर्मवीर-पंडित सुंदरलालजी बारह आना मुसलमान हैं और केवल चार आना हिन्दू। किसी युगमें जब पंडित सुंदरलालजी "कमयोगी" निकालते थे तो उनको मैं बदे मनोयोगसे पढ़ा करता था और सच पूछिये तो उनकी जोरदार भाषा, शैली और विवेचन पद्धतिसे मुझं बड़ी प्रेरणा मिलती थी परन्तु अब तो सचमुत्त पं॰ सुंदरलालजी बारह आना मुसलमान हो गये हैं और जैसे वे बदल गये हैं वैसे ही उनकी भाषा भी बदल गई है। अब तो वे 'हि-दुस्थानी' जुबानके मशहूर मौला बन गये हैं।

स्वामीजीकं पत्रोंमें विचारकी यथेष्ट सामग्री है। इस

1

प्रकारके पत्र-साहित्यकी हिन्दीमें बड़ी आवश्यकता है। अभवा है कि अन्य विशिष्ट स्यिक्त्योंके पत्रोंका भी संप्रह प्रकाशित कर हिन्दीके इस अंगकी पृत्ति की जायगी। (६) विशिष्ट ना । लेखकः पहित रामगोपाल शर्मा "दिनेश", बी॰ ए॰, साहित्यरस्न । प्रकाशकः अनुद्रा प्रकाशन, आगरा। पृष्ट ४०, सृत्य अजिल्ह ॥) आना ।

इसमें लेखककी पंद्रह कविताओं का संग्रह है और सभी कविताएँ वीर रससे परिष्लावित है। इनके पाउसे जहाँ मातृभूमिक चरणोंमें अनुराग पेदा होता है वहाँ उसकी सेवामें आत्मोत्सर्ग करनेका सुंदर संकल्प भी। लेखककी भाषा बड़ी बलवती एवं शैंला ममस्पर्शी है। इस समय भारतीय राष्ट्रको इसी प्रकारके साहित्यंकी आवश्यकता है। बाप, नेताजी, भगतसिंह आदिपर लिखी हुई कविताएँ बड़ी ऑजिंग्सिनी हैं। प्रसिद्ध काड्य-कला-ममंज्ञ पंच्र हरि- शंकरजीकी सूमिकासे पुस्तकर्का महत्ता और भी बद्ध गई है।

## मासि-स्वीकार

हमारे पास सम् १९५० के अनेक कैलेण्डर आये हैं जिनमें मुख्य हैं:—

- (१) वैधराज यज्ञेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा प्रेपित उनके हितेषी औषधालय, कोभाय, आरा, बिहारका कैलेण्डर बड़ाही चिताकपंक और नेत्ररंजक है । इसमें भारतके मानचित्र पर जनतन्त्रके राज-चिन्ह और राष्ट-ध्वजके सिवा वापू, नेताजी और नेरुक्जीके चित्र अलंकुतहैं।
- (२) फाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर द्वारा प्राप्त बंगाल पेप्तर मिल कंप्रनी लिमिटेडके इस कैलेण्डरमें कलकेसा विश्वविद्यालयके सिनेट हालके सामने एक प्रेजु-एट देवीका सुन्दर चित्र दिया गया है।
- (३) वैदिक यन्त्रालय, अजमेर । इसमें वैद्विक यन्त्रालयके विशाल एवं भव्य भवनके सिवा एक कोनेमें ऋषि दयानंन्द्रका एक छोटासा रङ्गीन चित्र भी है। किसी युगमें प्रेसके लिये यन्त्रालय शब्दका प्रयोग होता था परन्तु यह वास्तवमें प्रेसका पर्यायवाचक शब्द नहीं है। यंत्रालय तो किसी भी कल-कारखानेको कह सकते हैं। प्रेसके लिये हिन्दीमें सुद्रणालय शब्द आविष्कृत हुआ है,
- (४) श्री जयदेव ब्रद्सं, आत्माराम रोड, करेली बाग, बड़ौदा । तिथि जाननेकी आधारण यंत्री ।



## भूल

#### (लेखक: श्री ब्रह्मदत्त भवानी दयाल)

बारह सालकी लम्बी अवधि पूरी करके जब राम-शरन मेरित्सबर्गके सेन्ट्रल जेलके फाटकसे बाहर निकला, तो बारह साल पहले की गई प्रतिज्ञाका उसे स्मरण हो आया। प्रतिशोधकी भावना, जो सुषुप्ति अवस्थामें अब तक उसके वक्षस्थलमें पड़ी हुई थी, सहसा जाग उठी।

स्वतन्त्रताके वातावरणमें उसने एक दीर्घ निःश्वास िल्या । अपने कपड़ोंपर पड़ी सिलवटोंकी मिटानेका प्रयास करते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई कि कोई परिचित व्यक्ति तो आसपास नहीं है। पर भाग्यवश कोई जान-पहचान का आदमी न दिखाई दिया। जब तक जेलमें सजा काट रहा था वह इस बातको मूलसा गया था कि कैदियोंके संसारके अतिरिक्त कोई और भी दुनिया है। जेलसे बाहर कदम रखतेही उसे ऐसा भान हुआ मानो उसके चेहरे पर 'खूनी' बड़े बड़े लाल अक्षरोंमें लिखा हुआ है।

बारह साल पहले जब उसे कैंदकी सर्जा हुई थी
तब यही कपड़े उसके तनपर थे और जबमें पन्द्रह शिलिंग
चार पेन्स पैसे। यहां उसे दूसरे कपड़े मिले। जेलका वार्डर
जो विकराल आकृति वाला 'डचमेन' था, उसे एक करारी
ठोकर लगा कर उसके निजी कपड़े उठा ले गया था।
आज रिहाईके दिन उसीने खुद लाकर उसके कपड़े वापस
किये और ठोंकरकी जगह उसकी पीठ पर अपने वज्र
समान हाथोंसे थपकी देते हुए दस पींडका एक नोट
उसके हथेली पर रख दिया और कहा—''ये पैसे तुम्हें
जेलकी अमलदारीकी तरफसे मिले हैं, तुम्हारे इतने दिनांक
मजदूरीके बदलेमें। अब कोई ऐसा काम नहीं कर बैठना
जिससे फिर तुम्हें इस बड़े घरमें मेहमानवारी करनेके लिये
आना पड़े। अब जाओ, तुम आजाद हुए ?"

रामशरनकी चाल चलन जिलमें बहुत अच्छी रही जिसकी वजहसे वह अति कर वार्डर भी उसको चाहे बिना न रह सका। भरसक उसे वह हलके कामोंमें लगाता था और अक्सर रामशरनको सिगरेट आदि भी दे दिया करता था।

रामशरनको तील भूख सता रही थी क्योंकि उसने आज अपने रिहाईकी खुशीमें जेलका नाश्ता भी नहीं किया था। जेलका नाश्ता भी क्या—वहीं फीकी, काली चाय, एक कतरा पावरोटी और 'पूप्', (मकईके आटेकी लपसी)। दो तीन सड़कोंको पार करने के बाद उसे पूर्व परिचित 'शंकर केफी' दिखाई दिया जो इस शहरका सब श्रेष्ठ हिंदुस्थानी रेस्ट्ररा था। वहाँ उसने भर पेट भोजन किया। इतनी चीजें खायीं कि परोसनेवाला वेटर भी आश्चर्य चिकत रह गया। भोजन समास करके, उसने हत्मिनानसे सिगरेट सुलगाया और बीती हुई बातोंपर गीर करने लगा।

आज वह अपनी पत्नी राधाके कारण संसारकी नजरोंमें खूनी है। उसने एक व्यक्तिका खून कर डाला था क्रोधके आवेशमें आकर! भला कीन बरदास्त कर सकता है अपनी पत्नीको दूसरेके बाहुओं में देखकर ? हाँ, वह इस बातको स्वीकार करता है कि राधाको जबसे विवाह करके लाया. एक दिन भी सुखसे न रख सका था। परिस्थितिहां कुछ ऐसी प्रतिकृल हो गई थी । कई कारण थे, उनमें एक तो पहलेहीसे शराब पीनेकी धुरी लत, द्सरा जो भी कमाता था उसमेंसे कभी भी कुछ बचानेका नाम न लेता था, तीसरा एक सालकी भयंकर बेकारी और उसपर राधाका गर्भवती हो जाना । बड़ी विकट समस्या थी। उन दिनों वेचारा रामशरण जिंदगीसे ऊव गया था और उसका दिमाग कुछ विकृतसा भी हो गया था। कभी कभी शामको एक दो दोस्त मिल जाते जी उसे 'बार' में ले जाते और वहाँ उसे खूब पिला देते, जिमसे जीवन संघर्षमें हारे हुए रामशरनमें कुछ समयके लिये नवीन हीसलोंका आविभाव हो आता था।

अपने पड़ोसी क्याम पर उसका थोड़ा बहुत संदेह पहलेसे ही था। उस मनहूस दिन तो उस सन्देहकी पृष्टि हो गयी थी। उस रात्रीको वह खूब शराब पीकर लड़-खड़ाते हुए घर पहुँचा। उसको अपने घरमें किसी व्यक्ति की उपस्थितिका मान हुआ। अन्दर चिराग जल रहा था। खिड़कीसे झांककर देखा तो सन्न रह गया ! राधा पलंग पर लेटी हुई थी। क्याम उसके बाजूमें बैठा हुआ उसकी पीठ सहला रहा था और उसका एक हाथ राधाके कोमल गलेके नीचे था।

ग

नी

था

व

fe

क्रोधसे उन्मत्त रामशरन बिना किसी आवाजके द्वे पांवोंसे कमरेमें दाखिल हुआ। दरवाजा बिना सिटिकिनी लगाये इसी तरह मिड़ाया हुआ था। एक तो शराबकी गर्मी और दूसरा उस आघात से पैदा हुआ क्रोध, दोनोंने मिलकर रामशरनको विवेक शून्य बना दिया। बिना कुछ बोले चाले उसने कोनेमें रखी हुई लकड़ी चारनेकी कुल्हाड़ी उठाई और जब तक श्याम संभले, एक भरपूर वार किया। श्याक मस्तकके दो दुकड़े हो गये और वह बिना कुछ कहे कटे हुए बृक्षके समान गिर पड़ा। उसी समय उसकी मृत्यु हो गर्या। शायद राधाको भी वह अवश्य मार डालता अगर वह इस विभन्स दश्यको देखकर पागलोंसी चिछाती घरसे बाहर न निकल भागती!

शोरगुल सुन कर पास-पड़ोसके लोग दौड़ आये और रामशरनको पकड़ कर पुलिसके हवाले कर दिया । रामशरनके लिये सरकारकी तरफसे वकील नियुक्त हुआ या क्योंकि वह स्वयं वकील करनेमें असमर्थ था । वकील ने बहुतेरी कोशिशें की कि रामशरन बच जाये पर वह उसे कानूनके फौलादी शिकंजोसे सर्वथा मुक्त न कर सका। फांसीसे तो रामशरन वच गया पर उसे जन्म कैंदकी सजा सुनायी गयी।

सजा सुन लेनेके बाद जब वह छ: पुलिसमैनोंके साथ कोर्टसे निकल कर पुलिसकी काली मोटरमें बैठने लगा उसकी दृष्टि अपनी पत्नी राधापर पड़ी जो एक तरफ खड़ी सिसक सिसक कर रो रही थी। बन्द गाड़ीमें सवार होते होते उसने चिछा कर कहा था—''राधा अगर सजा काटकर में जिन्दा लौटा तो मेरे हाथोंसे तुम्हारी भी मौत होगी! मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जेलसे निकलतेही तुम्हारा खातमा करके अपना कलेजा ठंडा करूंगा! तुम्हारीही वजहसे मुझे यह नरक मिल रहा है!" आगे वह कुछ कह न सका क्योंकि एक पुलिसमेनने उसे धक्के लगा कर गाड़ीके अम्दर ढकेल दिया।

आरम्भके दो साल तो बड़ी मुसीबतोंमें कटे थे। जंगली हबन्नी सिपाही जानवरोंसे भी बदतर थे। काममें जरासी भी चूक हो जाने पर वे बुरी-बुरी गालियाँ सुनाते, 'मकूला' (कुली) कहकर पुकारते और गेंडेकी खालसे बने हुए कोड़ेमें इन्सानकी खाल खींचा करते। जेलकी यंत्रणायें जब असह्य हो जातीं, तब वह राधाको इन सबका कारण ठहरा कर उसे जी भर कोसता और अपनी प्रतिज्ञाकी बार बार पुनरावृत्ति करता और उसे कार्यान्वित करनेको व्यम्र हो उठता। उसके हदयमें बदलेकी भावना श्रुट्य सागरकी भीषण लहरोंके समान उठतीं, पर विवदाताके कारण वे फिर शांत हो जातीं। वह किसी तरह धैयं धारण करके अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करने लगता। खैर, किसी तरह वे दिन भी कट गये और आजका दिन भा आ पहुँचा।

सिगरेट अंततक जल चुका था । विचारों में वह ऐसा उलझ गया था कि जलते हुए सिगरेटका भी ध्यान उसे न रहा। ऊँगुलियों के पास जब उसे गर्मी मालूम हुई तब उससे हड़बड़ाकर उसे फेंका और दूसरा सिगरेट जलाया, फिर धुआँ उड़ाता हुआ, वह 'केफी' से बाहर निकला।

चहलकदमी करता हुआ रामशरन शहरके मुख्य बाजार चर्चस्ट्रीटमें पहुँचा। एक दूकानके सामने वह रक गणा जहाँ पर हर किस्मके औजार बिकते थे। उसकी नजर 'शो केस' में लटकते हुए एक वजनी, चमकते हुए लम्बे चाकू पर पड़ी। सूर्यके प्रकाशमें उसका फल आँखोंको चौंधिया रहा था। दूकानदारसे उसने उस चाकूको देखने की इच्छा प्रकट की, और काँपते हाथोंमें लेकर अंगूटेसे उसकी धारकी जाँच की। चीज अच्छी और उसके काम के लायक थी। बस, एक क्षणमें काम तमाम और फि रवह किसी ऐसी जगह चला जायगा, जहाँ उसे कोई न पह-चानता होगा और वहीं अपनी जिम्दगी नये सिरेसे शुरु करेगा। रामशरनने जल्दीसे दाम चुकाया और चाकूको बन्द करके कोटके अम्दरकी जेबमें रख लिया।

रामशरनने सारा दिन तो इधर उधर घूम कर बिताया; फिर शामको एक सिनेमा-घरमें पहुँचा जहाँ एक हिंदुस्थानी फिल्म 'मेरी कहानी' का प्रदर्शन हो रहा था। 'शो' के बाद वह स्टेशन पर आया और टिकट लेकर मेल में बैठ गया। उसने रात्रिके अन्धकारमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेका निश्चय किया, जब चारो तरफ सम्नाटा रहेगा और राधा गादी नींदमें मग्न होगी। रातके समय उसे कोई भी देख न पावेगा और वह निविन्न अपना काम पूरा करके कहीं दूर गाँवमें भाग जायगा।

रामशरनका घर 'रिचमन्ड' में था जो मेरिस्सवर्ग

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

शहरसे थोड़ीही दूरी पर है। जब रामशरन 'रिचमंड' के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो घना कुहासा छाया हुआ था। बड़े बड़े बिजलांके बल्ब दियेके समान टिमटिमा रहे थे। स्टेशनपर उसे दो चार हिंदुस्थानी दिख पड़े। रामशरनको भय हुआ कि कोई उसमेंसे उसे पहचान न ले। पर फिर अपने आपको समझाता हुआ आगे बढ़ा कि वे उसको कैसे पहचान सकते हैं जब कि इतना कुहरा पड़ रहा है। पहलेकी अपेक्षा वह कुछ दुबला भी हो गया है और चेहरे पर घनी मूछ और दाईं। उग आयी थी।

अपने घरके सामने पहुँचकर वह कुछ क्षणके लिये रुक गया। इस जगहसे उसे अत्यन्त स्नेह था। उसके पिताने स्वयं अपने हाथोंसे इस छोटेसे मकानका निर्माण किया था और मरते वक्त इस निधिको रामशरनको सौंप गये थे। इसके सिवाय और कुछ उनके पास नहीं था। वे सीधे साधे ग्रामीण थे, और खेतीबारीसेही परिवार का पालन-पोषण करते थे। रामशरनकी शादीके बादही वे इस लोकसे बिदा हो गये। मां पहलेही मर गयी थी। परिवार में रामशरन और राधाके सिवा कोई न रह गया था।

वहाँ खड़े खड़े उसे उस अग्रुभ दिनकी याद आई जब उसने एक व्यक्तिके खूनसे अपने हाथ रंगे थे। सहसा उसके दिलमें उस मृत व्यक्तिके प्रति करुणाका संचार हो आया। सोचने लगा—'बेचारेकी उम्र ही क्या थी ? असमयमें ही मैंने उसकी जीवन ज्योति बुझा दी। वास्तवमें उसका क्या दोष था ? कोई भी पुरुष बिना स्त्रीसे प्रोत्साहन मिले आगे बढ़नेका साहस कदापि नहीं कर सकता है। मेरी पत्नी ही खोटी थी तब उस भोले रयाम को कैसे दोषी ठहराया जा सकता था। बेचारा बच्चाही तो था। ओफ, बेचारेकी शादी भी होने वाली थी इसी गांवकी एक सलोनी लड़कीसे! वह मेरी कितनी इज्जत भी करता था। हर वक्त मुझे भाईही कहकर संबोधित करता था।"

आगे वह कुछ सोच न सका। सोचनेकी उसमें शक्तिही न रह गयी। पश्चातापसे उसका शरीर दग्ध होने लगा। इन विचारोंकी प्रतिक्रिया रामशरन पर उल्टी हुई। उसको प्रायश्चितके रूपमें राधाका अन्त करनाही ठीक जैंचा। राधाही तो इस पापकी जड़ थी!

रामशरनने अन्दरकी जेब टटोली और चाकूको मजबूतीसे पकड़ लिया। वह अंधकारके दामनमें लिपटे हुए मकानकी तरफ बढ़ा। उसने पूरे मकान का चक्कर लगाया और बिना किसी आवाजके अन्दर दाखिल होनेका रास्ता

दूढ़ने लगा। आखिर उसे एक स्थान मिलही गया । एक खिड़कीका शीशा टूटा हुआ था। अम्दर हाथ डालकर उसने सिटकनी खोल ली और एक छलांगमें अदर दाखिल हो गया।

दस पद्रह मिनट तक वह निश्चल, मूर्तिवत् अधेरेमें खड़ा रहा। वह उस उधेड्छुनमें था कि कहीं ऐसा न हो कि राधा कहीं अन्यत्र चली गयी हो। फिर तो उसकी सारी योजना ब्यर्थ जायगी। रामशरन अपनी सारी हिम्मत बटोरकर और अपने संकल्पको और भी दह करके अधेरेमें आगे बढ़नेही वाला था कि उसके कानोंमें किसी कि पद्ध्वनिकी आवाज आयी और दूसरेही क्षण एक खटकेके साथ बत्ता जल उठी।

एक बारगी रोशनीकं पड़नेके कारण रामशरणकी आँखें चकाचौंध हो गयीं। श्रीमतापूर्वक चाकुको उसने जेवमें छिपा लिया और कहीं छिपनेका प्रयास करने लगा। पर समय नहीं था। नवागांतुक एक बृद्धा थी और उसने बत्ती जलातेही उसे देख लिया था। सामने काले ओवर कोट में लिपटे हुए आदमीको चोर समझकर वह चिछानेही जा रही थी कि दूसरेही क्षण उसने उसे पहचान लिया।

''अरे, कौन ! बेटा रामशरन !'' बुढ़िया चैंकते हुए पर उल्लासपूर्ण स्वरमें बोली—''तुम आ गये ! जेलते छूट आये ! अरे कुछ तो बोलो ! चुप क्यों हो ? आखिर तुम अन्दर कैसे आये ? दरवाजा तो बन्द है, खटखटाये भी नहीं।''

"वेटा, चलो, आरामसे बैठो। क्या सोच रहे हो ! बीती बातोंको याद करनेसे क्या फायदा ?" वृद्धा उसकी कलाई पकड़ते हुए बोली।

दुवारा बुढ़ियाके ममतामें डूबे हुए शब्दोंको सुनका और उसके स्नेह-स्पर्शका अनुभव करके, रामशरनकी निश्चय हो गया कि यह स्वप्न नहीं, सत्य है। बुढ़ियाके पीछे-पीछे वह यन्त्र-चालितसा अपने चिर परिचित बैठक के सोफेपर जा बैठा।

''वेटा रामशरन, तुम गूँगे कैसे बन गये ?'' इयामकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मां बोली—"ओर इतने रात बीते ऐसी विकट ठंढमें कैसे चले ? बेटा, तुम्हारी सजा हो जाने के बाद वेचारी राधा तो एक दम बेसहारा हो गयी थी। तीन-चार महीने के बाद उसे बचा भी हुआ। नाम रखा है उसका मनोहर। बहुत अच्छा बच्चा है। अभी जगा कर उसे लाऊँगी। हमेशा पूछा करता है कि 'हमारे ब.बूजी कब घर आयेंगे। क्यों नहीं उन्हें जल्द खुलाती हो, स्मादि।' पहले तुम्हें कुछ गरम कॉफी पिला दूँ।''

बुद्धियाके ऑखोंमें ऑसू आ गये । उसने भर्राई आवाज में फिर कहना गुरु किया—"हाँ, तो बेचारी राधा बिना अवलम्बकं हो गयी और साथ-साथ मैं भी। बेचारा इयाम ही तो मुझे कमाकर खिलाता था मेरे ब्रुके मरनेके बादसे। भगवानने उसे भी उठा लिया । तबसे राधा और मैं साथ-ही रहने लगीं और एक दूसरेके दुःखमें हाथ बटाने लगीं। वेचारी सचमुच बड़ी भली स्त्री थी। वैसी स्त्रियां बहत कम देखनेमें आती हैं। इन बारह सालोंमें उसने बहत मेहनत की। दिन दिन, रातरात भर उसने सीने पिरोनेका काम किया और इस तरह अपना और मेरा निर्वाह किया। लगातार उसे यही धुन बनी रही, कि इतना पैसा इकट्टा कर ले कि जब तुम कभी जेल काटकर निकलो तब तुम्हें कोई कष्ट न होने पावे और तुम कोई स्वतंत्र घंघा चालू कर दो। उसने तो मेरा बहुतही ख्याल रखा। मेरे बच्चेकी असमय मौत मुझे कभी भी न अखरने पायी !" बुद्धिया आगे कुछ न कह सकी और दोनों हाथोंमें मुँह छिपाकर सिसकने लगी।

₹

II

ते

के

या

4-

ता

की

क्रा

को

南

ठक

की

रामशरनका हृदय जो कि इतने दिनों तक कष्ट झेलते-झेलते भावनाओंसे शून्य हो चुका था, तरल हो उठा। उसने आगे बढ़ कर श्यामकी माँको ढाढ्स बँधाते हुए, उसके आँसू पोछ डाले।

"माँ, राधा कहाँ है ?" रामशरनने इतनी देरके बाद जबान खोली।

"बेटा, अब राधा कहाँ है ?" दयामकी माँ द्दमरी आवाज में बोली—"आज दो महीने हुए, वह सदाके लिये चली गयी। वह बहुतही कमजोर हो गयी थी ज्यादा काम और ठीकसे भोजन न करनेके कारण। हमने काफी कोशिश की उसे बचानेकी, पर उसे तो टी. बी. हो गया था। बचती भी कैसे ?"

छुदिया उठी और सामने रखा हुआ संदृक खोल कर उसमेंसे एक छोटासा बक्स निकाला। रामशरनके सामने उसे रखती हुई बोली, "मरते वक्त उसने मुझे यह 'कैश- बॉक्स' दिया था और कहा था कि वे जब कभी आवें, इसे उन्हें सौंप देना। इसमें सौ पौंडसे कुछ ज्यादा रकम जमा है। उनके काम आयेगी। जेल से लौटे हुए ज्यक्तिको नौकरी भी कौन जल्दी देता है।"

रामशरनके नेत्रोंमे ब्यथाके ऑस् टपक रहे थे, और दिलमें ग्लानिकी आँधी चल रही थी।

'बेटा, उठो और मुँह हाथ धो लो। अब तो सवेग होनेको आ गया है। मैं तबतक चाय बनाती हूँ। थोड़ी देरमें मनोहर भी जग जायगा। वह है हूबहू तुम्हारे जैसा — जैसाकि वचपनमें तुम थे। और हां, एक जरुरी बात कहना तो मैं भूलही गयी जो कि बेचारी राधाने दम तोड़ते तोड़ते कहा था ! वह यह कि जिस दिन श्यामकी मौत हुई, वह तुससे मिलने आया था। उसने तुम्हारे लिए एक नौकरीका इन्तजाम किया था। वहां बड़े सबेरे ही तुम्हारा बुलाबा था। इतनी गत गये वह इसलिये आया था कि शायद तुम घर पर आ गये होगे। वह तुम्हें स्वयं यह खुशलबरी सुनानेको इच्छुक था। तुम्हारा कहना है कि तुमने दोनोंको कुछ ऐसी स्थितिमें देखा था जिससे उत्तेजित हो हर तुमने ऐसा कृत्य कर डाला। शायद इसके लिये तुम्हें अवश्य ग्लानि होती होगी। पर विश्वास करो कि श्याम व राधाके दिलमें कोई भी पाप न था। राधा उस समय गर्भवती थी और उसकी तिबयत भी ठीक नहीं थी। तुम्हें शायद इस बातका भी पता होगा कि राधा पर अक्सर हिसटेरियाका दौरा हुआ करता था। संयोगवश उसी समय उसका दौरा आया और बेचारा इयाम निष्पाप भावसे राधाको उठाकर पलंगपर डाल रहा था, जब कि खिड़कीकी राहसे तुमने उसे देखा। कैसी भयंकर भूल की तुमने ?"

रामशरन अब उफन कर उठती हुई भावनाओं का दमन न कर सका। जोर-जोरसे बच्चोंकी तरह रो उठा। छुद्या, उसे सान्त्वना देते हुए, सिर पर हाथ फेरने लगी और कपड़े उतार कर मुँह-हाथ धोनेका अनुरोध करने लगी।

ओवरकांट बदनसे निकालते वक्त एक चमकती हुई कठोर वस्तु फर्श पर आ गिरी।

तो टी. बी. हो गया था।

"अरे, यह क्या तुम्हारा है बेटा ?" बुढ़ियाने
चाकूको उठाते हुए पूछा—"देखो, ऐसी चीजे पासमें मत
रखा करो। महात्मा गांधीके उपदेशपर चलो, अहिंसा
धर्मका पालन करों और किसीकी हत्या करनेका कभी मन
में भी विचार न लाओ। इसीमें तुम्हारा कल्याण है और
क उसने मुझे यह 'कैश- इसीसे तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा।" (समाप्त)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



## सार्वदेशिक सभाका उत्तर

श्रीसम्पादकजी, नमस्ते !

दिसम्बर १९४९ के "प्रवासी" में प्रकाशित श्री जोरा-घरसिंहजीके ''बिटिश पूर्व अफ्रिकामें वैदिक धर्म प्रचार'' शीर्षक लेखकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस लेखमें सार्वदेशिक सभा पर अनेक असत्य आक्षेप किये गये हैं जिनका निराकरण भ्रम निवारणार्थ आवश्यक प्रतीत होता है। इस लेखके पदनेसे प्रतीत होता है कि लेखका उद्देश्य ब्रिटिश पूर्व अफ्रिकामें आर्थसमाजके कार्य पर प्रकाश डालना नहीं है जितना कन्या महाविद्यालय बड़ौदाका और अपना विज्ञापन देना । कन्या महाविद्यालय बड़ौदाकी कन्याओंकी प्रवास यात्राका वर्णन करते हुए श्री जोरावरसिंहजीने लिखा है कि 'स्थान स्थान पर नगरों और ग्रामोंमें कन्याओं के शस्त्रसंचालन, शारीरिक व्यायाम, कलात्मक संगीत तथा जोशीले भाषण हो रहे हैं जिससे भारतीय अफ्रिकन व यूरोपियन सभी भारतके प्रशंसक बन गये हैं। अभी तक आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ोदा की चार लाखसे अधिक रुपया मिल चुका है। इत्यादि।' इस वर्णनमें 'नृत्य' का नाम छूट गया है जी अफ्रिकासे श्री आनन्द प्रियजी द्वारा मेरे पास प्रेषित Colonial Times नामक पत्रमें चित्रसहित वर्णित है। इस प्रकारके प्रदर्शनसे लाखों रु० एकत्रित हो जाना कुछ आवचर्यजनक नहीं है किन्तु धनसंग्रहार्थं युवती अविवाहिता कन्याओं द्वारा ऐसे प्रदर्शन कराना कहाँ तक उचित है यह आर्यजन स्वयं विचार करें। मैं तो ऐसे अदर्शनोंको अत्यन्त आक्षेपयोग्य और अनुचित समझता हूँ और कन्या महाविद्यालयकी देखादेखी इस प्रवृत्तिके बढ़ जानेको आर्यसंस्कृति तथा सदाचार मर्यादाकी दृष्टिसे अत्यन्त हानिकारक समझता हूँ। किन्तु इस समय इसपर अधिक न लिखकर निस्न असस्य आक्षेपोंका जो सार्वदेशिक सभापर इस लेखमें किये गये हैं निराकरण करना मुझे आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे आश्चर्य है कि आर्य पत्रोंके संचालक ऐसे लेखां को बिना जांच किये और ऐसी अग्रुद्ध बातोंका जनता पर जो परिणाम होगा उसका बिचार बिना किये कैसे छाप देते हैं। श्री जोरावरसिंहजी लिखते हैं कि:—

'सार्वदेशिक समापर आश्चर्य है कि वह भी सर्वथा उदास है।...सेठ नरसीदासजी नीम्रो लोगोंमें प्रचारार्थ धनादिकी सारी सहायता अकेलेही देनेको तैयार थे।...जब वे सार्वदेशिक सभाके कार्यालय दिल्लीमें जाकर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बड़ीही निराशा व आश्चर्य हुआ कि वहांके कर्मचारी यह भी नहीं जानते कि नैरोबी कहां है। सार्वदेशिक सभाके कर्मचारियों के अज्ञान व उदा-सीनतापर मुझे भी कम दु:ख नहीं हुआ।'' इत्यादि

जब श्री सेठ नरसीदासजी ८-६ ४८ को सार्वदेशिक सभा कार्यालयमें पधारे थे तो मैं देहलीसे बाहर गया हुआ था। अतः मैंने सार्वदेशिक सभाके पुराने कर्मचारी और कार्याल्याध्यक्ष श्री रघुनाथ प्रसाद्जी आदिसे जांच कराई और फाइल देखी जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि इस लेखों किये गये आक्षेप सर्वथा असत्य और अग्रुद्ध हैं। नैरोबी-वालों के साथ सभाका पत्र व्यवहार निरन्तर रहता है। उनके पत्र प्राय: प्रति मास आते रहते हैं, सभाकी विज्ञिष्तयां तथा अन्य सूचनाएं भी वहां भिजवाई जाती हैं। ऐसी अवस्थामें यह लिखना कि सभाके कर्मचारियोंको यह भी ज्ञात न था कि नैरोबी कहां है, कितना असत्य है। श्री सेठ नरसीदासजीके सभा कार्यालयमें आने और उनकी योजनाका वर्णन सभाकी विदेश प्रचार फाइल में ८-६-४८ का विद्यमान है। उसपर सभाके मान्य मन्त्री श्री पं॰ गङ्गाप्रसादजी उपाध्यायका नोट है कि 'यह कार्य बहुत भावश्यक और उपयोगी है। श्री कोपाध्यक्षजी कृपया लिखें कि क्या सभामें इस फण्डमें कुछ रुपया है, इत्यादि। कोषाध्यक्षजी आदिसे परामर्शके पश्चात् श्री सेठ नरसी दासजीको १८-६-४८ को जो पत्र सर्वदेशिक समार्व मन्त्रीजीने भेजा वह अविकल रूपेण सूचनार्थ उद्धृत की देना पर्याप्त है। इसपर किसी टिप्पणीकी आवश्यकती नहीं।

'श्रीमःन् सेठजी नमस्ते! आप ८-६-४८ की सभावे कार्यालयमें पधारे थे और इस्ट आफ्रीकाके लिये एक योग उपदेशकके लिये आपने सभाको प्रेरणा की थी। हमां पास इस समय एक अच्छे विद्वान संन्यासी विद्यमान है जो ईस्ट अफ्रिकामें जाकर आपकी इच्छानुसार काम की सकते हैं। उनकी अंग्रेजीकी योग्यता बहुत अच्छी है। वे इंबल एमं एं हैं। संन्यासी होनेके कारण वे सर्विसमें तो नहीं जा सकतें, उनके आवश्यक व्ययका बोझ तो आपकोही सहना होगा। कृपया लिखें कि आप उपदेशक को अपने यहां कब दुलाना चाहते हैं ?

नी

Ħ

1-

4

भा

रि

ाई

मिं

il-

1

यां

सी

भी

श्री

की

पं०

हुत

नी-

वि

का

न्ता

गर्व

ग्य

HI

A E

क्री

सभाके पास इस निधिमें कोई रुपया नहीं है। इसलिये उपदेशकके आने-जानेका किराया भी आपकोही देना होगा।"

खेद है इस पत्रका श्री सेठजीकी ओरसे कोई उत्तर सभा कार्यालयमें अब तक प्राप्त नहीं हुआ। क्या ऊपरके पत्रसे सार्वदेशिक सभाकी उदासीनता प्रकट होती है ?— अभी दक्षिण अफ्रिका आर्य प्रतिनिधि सभा नेटालके निम-न्त्रणपर सभाके मान्य मन्त्री श्री पं० गङ्गाप्रसादजी उपाध्याय ८ दिसम्बरके जहाजसे बस्बईसे अफ्रिकाके लिये प्रस्थान कर चुके हैं।

मुझे आज्ञा है कि भविष्यमें श्री जीरावरसिंहजी तथा अन्य महानुभाव सभापर इस प्रकारके असत्य आक्षेप लगा कर जनतामें अम न फैलावेंगे। प्रचार कार्यके विस्तार विषयक निर्देशोंका सभा स्वागत करेगी।

#### धर्मदेव विद्यावाचस्पति

(सावदेशिक सभाके मंत्रीजीके इस प्रतिवादसे यह विदित होता है कि सभांके पास विदेश प्रचारके लिये कोई खास फराड नहीं है। इस बातसे हमारे अश्चर्यकी सीमा न रही क्योंकि मथुरामें द्यानन्द शताब्दीके अवसरपर बन्धुवर बनारसीदास चतुर्वेदीके प्रयत्न एवं परिश्रमसे एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें विदेश-अचारके लिए एक विशेष निधि स्थापित करने श्रीर विदेशोंमें श्रायेसमाजकी प्रवृत्ति एवं प्रगतिका एक प्रमाणिक इतिहास प्रकाशित करनेका निर्देश था। इस प्रस्तावके अनुसार शताब्दी-महोत्सवपर अपील भी की गई थी और उसी समय साठ सत्तर हजार रुपया इस फराड में जमा हो गया था। वह रुपया कब, कहां ऋौर किस प्रकार खर्च हुआ, इसका विवरण त्राज तक आर्य जनताके सामने नहीं आया। आशा है कि मंत्रीजी इस आवश्यक विषयपर प्रकाश डालकर आर्य जनता का भ्रम निवारण करेंगे। जहाँ तक हमारा खयाल है,

सार्वदेशिक सभाकी तरफसे विदेश-प्रचारके लिये श्रब तक कोई श्रायोजन नहीं हुआ है। यदि वह रूपया किसी दूसरे मदमें खर्च हो गया है तो उसका भी स्पष्टी-करण हो जाना चाहिये।

इस प्रस्तावके स्वीकृत होनेके बाद सभाने आर्थ-समाजका इतिहास लिखनेका कार्य मुक्ते सौपा था। मैंन बड़े परिश्रम से विभिन्न उपनिवेशोंके प्रवासी भाइयों को पत्र लिखकर इतिहासकी पूरी सामग्री एकत्र कर ली थी और आर्यसभाओं, आर्यसंखाओं और आर्थ नेता आंके दर्जनों चित्र भी मँगा लिये थे। पर ज्यों ही मैंने इतिहास-लेखनका कार्य श्रारम्भ करना चाहा त्योंही सभाका पत्र मेरे पास आ पहुंचा, जिसमें मुभी यह हिदायत की गई थी कि मैंने इतिहास-लेखनके लिये जो सामग्री एकत्र की है वह सब सभाके पास भेज दूँ श्रीर सभा खयंही इतिहास तैयार करावेगी। यदि में चाहता तो सभाकी आज्ञाकी उपेचा कर सकता था किन्तु मैंने सभाकी आज्ञा शिरोधार्यकर सारी सामाप्रयों श्रीर चित्रोंको सभाके पास भेज दिया। इसपर श्रख-बारोंमें कुछ लोगोंने सभाकी इस कायेवाहीकी कड़ी श्रालोचना भी की थीं। श्राखिर 'विदेशोंमें श्राय-समाज" नामकी एक छोटीसी सचित्र पुस्तक प्रकाशित कर सभा अपनी जिम्मेदारीसे छुट्टी पा गई।

कुँवर जोरावर सिहके लेखके प्रतिवादमें मंत्री जीने जो छुछ लिखा है उसपर हम छुछ कहना नहीं चाहते! हाँ! एक बात मंत्रीजीके प्रतिवादमें ऐसी भी है जिससे सभी लाग सहमत नहीं हो सकते और वह है कन्याओं या युवितयोंसे नृत्य कराना। जिस बातको मंत्रीजी इतना बुरी सममते हैं उसी "गरबा नृत्य" को गुजरातके निवासी अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे इस युगके सर्वोपिर महा पुरुष भी "गरबा नृत्य" को प्रायः देखा करते थे और प्रशंसा किया करते थे। ऋषि द्यानंदने भी बालक और बालिकाओंकी पाठ विधिमें संगीत और नृत्यको भी स्थान दिया है। अतएव सभी नृत्यको बुरा कहना मेरी समसमें तो उचित नहीं है।

—सम्पादकं)

## शोक सम्वाद

### स्वामी रामान्द्रजी।

बिहारके विख्यात आर्यनेता स्वामी रामानंदजी महाराज अपने जीवनका कार्यकाल समाप्तकर इस विश्वसे बिदा हो गये। स्वामीजीके निधनसे विहारका एक सचा सपूत उठ गया। आजसे चालीस वर्ष पहले उनसे मेरा परिचय हुआ था। उस समय वे श्री रामनन्दन शाहके नाम से प्रसिद्ध थे और आरा जिलामें रघुनाथर्पुरके नामी जमीं-दार थे। अपने जीवनके प्रथम चरणमें वे भी अन्य अमीरों की भांति वैदयाओंको नचाते और आमोद-प्रमोदमें समय गंवानेमेंही मशगूल रहा करते थे लेकिन उयोंही उनकी आर्यसमाजकी हवा लगी त्योंही उनके जीवनकी गति पलट गई। वे सच्चे संाधु बन गये। टोनों बेला सम्ध्या हवन करना और ईश्वरकी भक्ति तथा देश सेवामें अपना अधिक से अधिक समय लगाना उनका नित्यकर्म बन गया। जो पैसे पहले वेश्याओंके नाच रहमें उड़ते थे वे आर्यसमाजके उपदेशकों और भजनीकोंको बुलाकर जगह-जगह प्रचार करानेमें खर्च होने लगे। उन्हीं दिनों मैंने भी आयसमाजमें प्रवेश किया था और एक ही जिलेके होनेके कारण उनसे मेरा घतिष्ट सम्बन्ध हो गया। मैंने एक ट्रेक्ट लिखा था जिसमें कुछ चौपाई, दोहे, कुण्डलियाँ और कविताएँ थी। इन तुकबन्दियोंको मैंने शाहजीको समर्पित कर दिया था , और उन्होंने इसको छोटे आकारमें ''आर्थ भजन प्रकाश' के नाम से पुस्तकाकार छपवा डाला। मेरे जीवनमें मेरी बह पहली कृति थी जो पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुई और उसका श्रेय शाहजीको ही है। उससे मुझे साहित्य क्षेत्रमें आगे बढ़नेकी बड़ी प्ररणा मिली।

जमींदार होनेके कारण उनके दुश्मनोंकी कमी न भी। इसलिये कुछ लोगोंने उनको एक खूनके मामलेमें फँसा दिया था। कई महानीतक उनको हवालातमें रहना पड़ा था। सेशन कोर्टमें मामला चला। पर अन्तमें वे निर्दोष सिद्ध हुए। तमीसे गृहस्थाश्रमसे वे उदास हो गयं और उससे पिंड छुड़ा लेनाहा उनको उचित जँचा। अन्तत: उन्होंने अपनी जमींदारीका कारबार अपने पुत्रको सौंपक संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना शेष जीवन आर्थ समाजकी सेवामें उत्सर्ग कर दिया। वे बड़े सदाचारी औ सत्यवादी थे। यद्यपि उनकी वाणी बलवती नहीं थी है भी उनके आचरणका असर दूसरोंपर पड़े बिना नहीं रहत था।

विहारके आर्थनेता, साहित्य सेवी और गुरुक वैद्यनाथ धामके मुख्याधिष्टाता श्री महादेव शरणजीने स्वार्ध रामानन्दर्जाका एक जीवन चरित्र भी लिखा है जो स्वामीन के कई चित्रोंके सीथ प्रकाशित भी हो चुका है। उसे स्वामीजीके जीवनकी गति विधिका पूरा परिचय मिल जात है। सन् १९४८ के मार्चमें जब मैं पटना गया था तो व डाक्टर दुखन रामके गृहपर कई बार स्वामीजीके दर्शन हा थे. वे स्वामी अभेदानन्दर्ज। महाराजके साथ अक्सर मिल के लिये आया करते थे। उनको देखकर मेरे हदयमें उस युगकी स्मृति जाग उठती थी जबकि आर्य समाजही देशह सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली संस्था थी। उस जमानेमें आयाँ परस्पर ऐसा प्रेम था कि एक दूसरेकी अपने सगे भाई भी बढ़कर माना करते थे। आर्थसमाजी और सत्यवार दोनों पर्यायवाची शब्द बन गये थे। हाकिम आर्यसमार्थ की बातपर विश्वास कर सुकद्दमेका फैसला किया कर थे। आर्यसमाजीके छोटे छोटे बच्चे भी जब बाजारमें जा तो मुसलमान तथा अन्य वगके लोग उनको घेरकर बहा छेड देते क्योंकि सभीका खयाल था कि आर्यसमाजीह बचा भी शास्त्रार्थं करनेमें दूसरोंका कान काट सकता है उस युगसे जब आर्थसमाजकी वर्तमान द्शाकी तुलना कर हैं तो ब्यथा और ग्लानिसे हृदय भर आता है।

स्वामा रामानन्द जीसे उन दिनों मेरी बड़ी घनिष्ठत थी। मैं अकसर रघुनाथपुर जाया करता था और वह स्वामीजीके मकान पर ठहरकर प्रचार किया करता था जब ब्रह्मपुरमें मेला लगना तो वहाँ भी स्वामीजीकी कृषी हम सब जुटकर वैदिक धर्मका डंका बजाया करते। स्वामीज ने आयसमाजकी जो कुछ सेवा की है उसका यहां सम्बक्त स्वपं वर्णन करना तुस्तर है। उन्होंने अपना गाँउसे हजा रूपये प्रचार कार्यमें लगाये थे और अपना गाँउसे हजा अपयसमाजकोही निछावर कर दिया था। वे कुछ वर्षों गुरुकुल वैद्यन।थ धामके मुख्याधिष्ठाता भी रह चुके थे उनके उठ जानेसे बिहारकी और विद्यापतः वहाके आ

समाजकी वर्णनातीत क्षति हुई है। प्रधासी भारतीयोंके लिये भी स्वामीजीके दिलमें बड़ी हमदर्दी थी। वे अक्सर मुझसे उनकी चर्चा किया करते थे और उनके सम्बन्धमें अधिकसे अधिक जानकारी हासिल करनेकी कोशिश। उनकी दुःखभरी गाथा सुनकर वे आहें भरते और कहा करते कि जबतक भारत स्वतंत्र न हो जायगा तब तक

15

क्त राप्ती

HÀ

**न्ह**े

उस

शर्व

यों

184

वार्द

गर्ज

जा

वहर

काः

ष्ठत

वह

5916

मीर्ज

यक

जा

न्हां

**गैत**्

धं

प्रवासी बन्धुओं के संकट मोचनका और कोई उपाय दृष्टि-गोचर नहीं होता है। पर आज भारतके आजाद हो जाने पर भी प्रवासी भारतीयोंकी जो दुर्गति हो रही है उसकी देखकर स्वामीजीके हृदयमें कैसे कैसे भाव उठते होंगे, यह कहना कठिनहीं है। महा प्रभुसे मेरी विनम्न प्रार्थना है कि उनकी दिवंगत आत्माको अनन्त शान्ति देवें।

## मारतीय जनतंत्रके मथम मेसिडेंट ग्रीर प्रवासी मारतीय

शतियांकी गुलामीके बाद गत २६ जनवरीको भारत पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र हो गया। उस दिन संसारकी सभी दिशाएँ इस आवाजसे गूँज उठीं कि भारत आज सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक-जनराज्य बन गया और बिटिश ताजको उसने अन्तिम नमस्ते कर दिया। ऐसे

0=

तो भारत सन् १९४७ के पन्द्रहवें अगस्तको ही स्वतंत्र हो गया था पर वह स्वतंत्रता ब्रिटिश अधिराज्य (Dominion) कं रूपमें सीमित थी। भारतके गर्वनर जनरल, राज-मंत्रियों और राजदूतों आदि उच्चाधि-कारियोंकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राटकी स्वीकृतिसेही होती थी अब भारतकी स्थिति बिलकुल बदल गई है। अब ग्रेट ब्रिटेनके साथ भारतका कोई सम्बन्ध नहीं रहा । ब्रिटिश सम्राटके स्थान पर अमेरिकाकी भांति भारतने भी अपना प्रेसि-डेंट चुन लिया जो जनराज्यका सर्वोपरि सत्ताधारी होगा।

किसी विशिष्ट व्यक्तिको प्रेसिडेंट बनानेको उत्सुक थे पर वे ऐन मौकेपर संभल गये, यह उनकी राजनैतिक बुद्धिमत्ता का ही द्योतक है अन्यथा जनतामें ऐसा असंतोष फैलता जिसकी कल्पनासेही हृदय प्रकंपित हो उठता है। श्री राजेन्द्रवावू एक अद्वितीय महापुरुप हैं, भारत तो क्या

संसारमें भी उनके जोड़का नर रत्न मिलना दुर्लभ है। उनको राष्ट्रपति बनाकर भारतीय राष्ट्र स्वयंही गौरवान्वित हुआ है।

राष्ट्रपति राजेन्द्रवाबूसे हमारा गत तीस वर्षका पुराना परिचय है और उनके सेना-पतित्वमें भारतीय स्वाधीनताकी लड़ाईमें हम एक सिपाहीकी हैंसियतमे काम भी कर चुके हैं। सन् १९३० में जब हजारीबाग जेलमें मैं ढाई बरस की सजा काट रहा था ठीक उसी समय राजेन्द्र बाबूको भी कैदी बनाकर लाया गया और उसी कमरमें टिकाया गया जिसमें मैं पहलेमे ही टिका हुआ

राष्ट्र स्वयह है।

ह मारा गत पिरचय है पितत्वमें भे लड़ाईमें है सियतमे हैं। स्व हजारीबाग की सजा व उसी समय केंद्री बनाक उसी कम

यह हर्ष और संतोषकी बात है कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसादको भारतका पहला प्रेसिडेंट चुना गया । यह चुनाव भारतीय जनताकी आकांक्षाकी प्रति एवं लोकमतकी शान्दार विजय है। कुछ लोग जनताकी इच्छाके प्रतिकृष्ट

था। लगभग छ: मास तक मुझे रात दिन राजेन्द्र बाबूके सहवासमें रहनेका सौभारय प्राप्त हो गया और मैं उनकी अत्यन्त निकटसे देख पाया। अतएव में अपने व्यक्तिगत अनु-भवसे कह सकता हूँ कि बापूके बाद राजेन्द्र बाबूही भारतके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। उसी समय मुझे यह भी माछूम हुआ कि राजेन्द्र बाबुके हृदयमें अपने दलित और पीड़ित प्रवासी भाइयोंके लिये कितनी वेदना और सहानुभूति है। राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबूके विषयमें "प्रवासीकी आत्मकथा" में हमने जो कुछ लिखां है उसीकी यहां पुनरावृत्ति करना अनावश्यक है। जब जब प्रवासी भारतीयोंपर विपत्तियाँ आई है, राजेन्द्र बाबूने उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर



भारतीय जनतंत्रके प्रथम राष्ट्रपति (डा॰ राजेन्द्र प्रसाद)
प्रवासी-भवनमें स्वामी भवानी दयालके साथ, भारतके
स्वाधीन होनेके बाद १७ अगस्त १९४७ को अजमेर
पधारनेके अवसर पर। उस समय वे भारतीय संविधान
परिषद और भारतीय राष्ट्रिय काँ प्रेसके सभापति और
राष्ट्रिय सरकारके कृषि मंत्री थे।

The first President of Indian Republic (Dr. Rajendra Prasad) with Swami Bhawani Dayal at Pravasi-Bhawan during his visit to Ajmer, a day after the attainment of India's Independence (17th August 1947), when he was the President of the Indian Constituent Assembly and the Indian National Congress and the Minister of Agriculture in the National Government of India.

अपनी सहदयताका परिचय दिया है। मुझपर तो उनकी सदा कृपादृष्टि रही है।

यहां हालकी एक घटनाका उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा। सन १९४७ में पन्द्रह अगस्तको जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके तीसरे दिन सत्रह अगस्तको डा॰ राजेन्द्रण्मादना अजमेर पधारे। स्वाधीनता दिवसके उपल्लक्ष्यमें आयोजित कई उत्सवोंमें भाग लेने और भाषण देनेके कारण मेरी तिबयत बहुत खराब हो गई थी और दूसरे दिन तेज बुखार भी हो आया था। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि मुझमें खाटसे उठनेकी भी शिक्त नहीं रह गई थी। इसलिये १७ अगस्तको राजेन्द्र वाव्के स्वागत समारोहमें में सम्मलित नहीं हो सका और एं॰ कन्हैयालाल आर्य द्वारा अपनी बीमारीकी सूचना राजेन्द्र बाव्को दे दी। इस खबरसे राजेन्द्र बाव्को दे दी। इस खबरसे राजेन्द्र बाव्को दे वी। इस खबरसे राजेन्द्र बाव्को देवा अगस्ति।

इधर इस खबरसे आदर्शनगर निवासी हर्षीछाससे भोत्रशेत हो उठे और उधर स्थानीय काँ प्रेसके कुछ स्वयंम् नेताओं के सिरपर मानो बज्र फाट पड़ा। असल बात यह थी कि आदर्शनगर निवासियोंने उन काँग्रेसी नेताओंके दरबारमें एक अर्जी दी थी कि राजैन्द्र बाबूको केवल दस पन्द्रंह मिनिटके लिये आदशनगर आनेकी स्वीकृति दी जावे, यहाँके निवासी अपने पूज्य नेताको मानपत्र देकर उनके चरणोंपर अपनी श्रद्धांजिल चढ़ाना चाहते हैं, पर उन्होंने दरखास्तको नामंजूर करके सूखा जवाब दे दिया था कि राजेन्द्र बाबूको आदर्शनगर जानेकी फ़र्सत नहीं है। इस-लिये राजेन्द्र बाबूने जब स्वयं यहाँ आनेकी इच्छा प्रकट की तब वे बड़े असमंजसमें पड़े और किसी न किसी प्रकार आदर्शनगरकी यात्रा रहं कराने पर तुल गये। उन दिनीं राजेन्द्र बाबू भारत सरकारके कृषि-मंत्री थे, इसलिये प्रवासी-भवनके सामने पुलिसका एक बड़ा दल आ जु<sup>टा</sup> और रास्तेमें जगह-जगह पुलिसका पहरा बैठ गया। आदर्शनगरके नर-नारी और बच्चे अपने पूज्य नेताके दर्शनके लिये प्रवासी-भवनमें एकत्र हो गये | उधर हमारे काँग्रेसी नेताओंने राज़ेन्द्र बाबूके सामने एकके बाद दूसरा डेपुटेशन पेश करना शुरु कर दिया और इस प्रकार छः बजा दिये। उन्होंने सोचः कि चलो काम बन गया क्योंकि ब्यावरमें साव जिनक सभाका समय हो गया था। इससे आध घन्टा पहलेही उन्होंने पुलिसको सूचना दे दी कि राजेन्द्र बाबू आइर्शनगर नहीं जायँगे और शहरसे सीधे ब्यावरके लिये प्रस्थान कर देंगे। इसलिये पुलिस भी साढ़े-पांच बजे हमें निराशजनक खबर देकर प्रवासी-भवनसे रघाना ही गई और ब्यावर रोड पर उसका पहरा पड़ गया। उस समय आदर्शनगर निवासियोंको जो संताप हुआ उसको अभिन्यक्त करनेकी शक्ति शब्दोंमें कहाँ?

निदान राजेन्द्र बाबूसे यह कहा गया कि व्यावरकी सार्वजनिक सभाका समय हो चुका और वहाँ पहुंचनेमें करीब घंटा भर लग जायगा । अतएव अब आदर्शनगर जानेका बिचार तो त्यागही देना चाहिये अन्यथा ब्यावर पहँचनेमें बहुत देर हो जायगी। पर राजेन्द्रबाबूको अपने वचन और प्रणसे डिगा देना आसान काम नहीं है, यह बात हमारे मेहरवान मित्रोंको शायद मालूम न थी। राजेन्द्रबाबूने स्पष्ट कह दिया कि हम यहाँ से पहले आदर्श-नगर चलेंगे और स्वामीजीको देखकरही द्यावरके लिये रवाना होंगे। यदि व्यावर पहुँचनेमें देर होगी तो दस-पन्द्रह मिनटकी और देर सही । अब किसका साहस कि और कुछ कहे। इधर मैं भी निराश होकर स्नानागारमें गया, गर्म पानीसे स्नानकर सो जानेके विचारसे। कपड़े उतारकर ज्योंही सिरपर पानी डालना चाहता था त्योंही एक लड़का दौड़ा हुआ आया और खबर दी कि राजेन्द्र बाबू आ गये। मैं उसी हालतमें स्नानागारसे निकल आया और तेज चालसे जब प्रवासी-भवनके मुख्य द्वार पर पहुँचा तो देखा कि हमारे हृदय-सम्राट प्रवासी-भवनके अहातेके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मैंने दौड़ कर उनका अभिवादन किया और फिर प्रवासी भवनके पुस्तकालयमें बाबूकी ला वैठाया । लगभग पन्द्रह मिनट तक उनसे भिन्न-भिन्न विषयों पर बहुत कुछ चर्चा हुई पर उनमें मुख्य बात थी "प्रवासी की-आत्मकथा" की भूमिका ।

मेरी आत्मकथा ''प्रवासीकी आत्मकथा'' के नामसे दिल्लामें छप चुकी थी और वह राजेन्द्रवाबूकी भूमिकाकी प्रतीक्षामें अप्रकाशित पड़ी थी । मैंने जब उसकी ओर उनका ध्यान खींचा तो उन्होंने बतलाया कि उसके कुछ अंश वे पढ़ चुके हैं पर शेष पुस्तक पढ़नेके लिये उनकी अवकाशही नहीं मिल रहा है, इसीसे भूमिका लिखनेमें देर हो रही है। मैंने उनसे निवेदन किया कि संविधान

11

ये

टा

परिषद्के सभापतित्व, भारत सरकारके कृषि-मंत्रित्व तथा अन्य अनेक कार्योंमें व्यस्त रहनेके कारण मेरी तुच्छ रचना को पढ़नेके लिये उनको समय मिलही कहाँ सकता है। इसिलिये मैं तो यही आग्रह करूँगा कि इधर-उधरके पन्ने पलटकर देख लेनाही पर्याप्त होगा। पर उनको मेरा प्रस्ताव पसंद न आया और उन्होंने यह कह कर इस विषयका अन्त ला दिया कि वे सम्पूर्ण पुस्तक पद्करही सूमिका लिखेंगे। मैं इसका जबाब तो क्या देता। सोचा कि वर्तमान स्थितिमें न तो बाबूको समयही मिलेगा, न भूमिका ही लिखी जायगी और न पुस्तकही प्रकाशित हो सकेगी पर मेरी यह धारणा भ्रमात्मक निकली। दूसरेही महीनेमें बाबू बीमार होकर दिछीसे पिलानी गये और वहाँ उन्होंने सारी पुस्तक पढ़कर भूमिका लिख डाली। उनके सेकेटरी श्री चक्रधर शरणने भूभिकाकी एक प्रति प्रकाशकके पास भेज दी और दूसरी प्रति मेरे पास भेजते हुए यह सूचना दी कि बाबूने सारी पुस्तक पदकरही सूमिका लिखी है। मेरे आश्चर्यकी सीमा नहीं रही कि राजेन्द्रवावूने, अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्योंमें ब्यस्त होते हुए भी, मेरी नीरस, शुष्क और तुष्छ आत्मकथाको आद्योपान्त पढ़ जानेका समय कैसे निकाल लिया ? उन्होंने सारी पुस्तकका निचोड़ केवल एकही पृष्टमें दे दिया और साथही अपना अभिमत भी। एक पृष्टके भूमिकासेही यह पता चल जाता है कि ६५० पृष्टोंकी पुस्तकमें है क्या ?

कहनेका तारपर्यं यह है कि राजेन्द्र बाबू जमताके आदमी हैं। वे जनताके सम्पर्कसे कभी अलग नहीं हुए। ज्यों-ज्यों वे ऊँचे चढ़ते गये त्यों-त्यों जनताके और भी निकट आते गये। साधारणसे साधारण व्यक्ति भी उनके पास पहुँचकर अपनी गाथा सुना सकता है। जहाँ हमारे अन्य नेता राजपद्पर पहुँचकर जनतामे बहुत दूर हो गये हैं, यहाँ तककी स्वाधीनताके युद्धमें जो उनके सहकर्मी रह चुके हैं उनको भी अब कहीं तेरह डेबढ़ी लांघ कर मंत्रियों से मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। सन १९४८ के मार्चमें जब मैं अतिमबार दिल्ली गया था तो पंडित जवाहर लाल नेहरूसे न मिल सका। डाक्टर लंकासुन्दरम्ने जब समय निश्चित करनेके लिये फोन किया तो एक सेकेटरीने दूसरे सेकेटरीसे बातचीत करनेकी सलाह दी। इस प्रकार कई सेकेटरियोंसे बातचीत की गई पर फल कुछ न निकला। मुझे इतना रंज हुआ कि मैंने डाक्टर लंकासुन्दरम्को इन

सेक्रेटरियोंके समेलेसे अलग हो जानेकी प्रेरणा की और नेहरूजीसे मिलकर दक्षिण अफ्रिकाकी विकट परिस्थितिपर बातचीत करनेका विचारही छोड़ दिया । पर राष्ट्रंपति राजेन्द्रप्रसाद्से मिलनेमें मुझे कोई दिकत नहीं हुई । मैं बिना सूचना दियेही उनके दरवाजे पर जा पहुँचा । दरवाजेके पुलिस गार्डको मुझे फौरन अन्दर आने देनेके लिये हुक्म मिल गया । उसः समय राजेन्द्रवावू दमा और बुखारसे बहुत बेहाल थे, फिर भी उन्होंने मुझसे फीरन मुलाकात की और उस कमजोरीके हालतमें भी बहुत देर तक मुझसे बातचीत करते रहें। राजेन्द्रबाबूमें यही तो विशेषता है कि वे अपने क्षुद्रसे क्षुद्र कार्यकर्ताकी भी उपेक्षा नहीं करते और उसके सुख-दुःख और हर्ष विपाद में शरीक होकर अपनी सहदयताका परिचय देते रहते हैं। इसीसे वे जनताके हृदय-सम्राट बन गये हैं । जब जब काँग्रेसपर संकट आया है तब-तब राजेन्द्रवाबूकोही उसकी संभालनेके लिये अग्रसर होना पड़ा है। नेताजी सुभाष चन्द्रं बोस और आचार्यं कृपलानीके कांग्रेसके सभापतित्वसे इस्तीफा देनेपर बापू तथा अन्य नेताओं की दृष्टिमें कांग्रेसकी बागडोर राजेन्द्रबाबूको थमाना ही उपयुक्त जँचा था । एक बार बिहारके त्यागी और तपस्वी नेता स्वर्गीय मज़रूल हक साहेबने एक पत्रकारसे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि भारत क्यों स्वराज्यके योग्य है ? पत्रकार महोदयने भारतकी योग्यता प्रमाणित करनेके लिये अनेक तरहकी दलीलें दी पर इक साइबको संतोष नहीं हुआ । जब पत्र-कारने उलटकर यही प्रश्न उनसे कर डाला तो हक साहेब ने फरमाया कि भारत स्वराज्यके योग्य इसलिये है कि उसने राजेन्द्रप्रसादके जैसे नररत्नको जन्माया है। जब राजेन्द्र बाबू मेट्रिककी परीक्षामें प्रांत भरमें सबसे अधिक अंकसे सर्वप्रथम आये थे तो उस समय विहारके वयोष्ट्र नेता डाक्टर सम्बदानम्द सिंहने बाबुको आशीर्वाद देते हुए अपने "हिंदुस्थान रिज्यू" में लिखा था कि यह युवक ऐसा प्रतिभाशाली होगा कि यदि यह चाहेगा तो भारतमें कोई भी ऐसा ऊँच पद, जो भारतीयोंको प्राप्त हो सकता है, यह अवश्य प्राप्त कर लेगा। उस समय सिंहजी ने ब्रिटिश राज्यको लक्ष्यमें रखकर यह भविष्यवाणी की थी और उनका मतलब था कि हाईकोर्टकी जजी या वायस-रायकी कार्य समितिकी सदस्यता प्राप्त करनेमें वावकी कोई कठिनाई न होगी। उस समय भारतीय जनतन्त्र

और उसके प्रेसिडेंटकी कल्पना भी असम्भव थी। सरकार ने तो इस शतीके तीसरी दशाब्दीके आरम्भमेंही राजेन्त्र बाबूको पटना हाईकोर्टका जज बना कर उनको देशसे छीन छेनेकी कोशिश की थी पर उसकी मनोकामना प्रीन हुई। राजेन्द्रबाबूने जजके आसनको दूरसे ही नमस्ते कर दिया और उसकी जगह मातृभूमिकी स्वाधीनताके लिये जलकी यातनाएँ भोगना अधिक पसंद किया।

सन १९४९ के मार्च महीनेमेंही मैं असाध्य रूप्रे बीमार पड़ा और उसी समय मुझे यह भान हुआ कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका और बीमारीके रूपमें मेरी महायात्राकी यह अग्रीम सूचना है। उसी समयसे मेरे कुछ मित्र अखबारोंमें समय समयपर मेरी बीमारीकी खबर छपवाना चाहते थे और मेरे सहकर्मी पंडित कन्हैयालाल आर्यने तो अखबारोंमें भेजनेके लिये एक विज्ञिप्त तैयार भी कर डाली थी पर जब मुझे यह बात मालूम हुई तो मैंने उनकी विज्ञप्तिको फड्वा डाला और उनको सख्त हिदायत कर दी कि वे मेरे जैसे सुच्छ व्यक्तिकी बीमारीकी खबर अखबारोंमें छपवानेकी भूल कदापि न करें। केवल "प्रवासी" में मैंने बीमारीकी खबर छापनेसे नहीं रोका, क्योंकि एक तो "प्रवासी" के पाठकोंको मेरी बीमारीका समाचार मिल जाना आवश्यक था और दूसरी बात यह कि मित्रों और शुभचितकोंने पत्र लिखकर मेरी बीमारीका समाचार पूछना आरंभ कर दिया। उन सबको अलग अलग विस्तार पूर्वक उत्तर देना प्रवासी कार्यालगके लिये कठिन हो गया इस लिये "प्रवासी" में प्रतिमास मेरी बीमारीकी सूचना प्रकाशित कर देना उचित जँचा । पर राजेन्द्रवाबू जैसे कार्यंध्यस्त महाभागको "प्रवासी" में मेरी बीमारीकी खबर पढ़नेका अवकाश कहाँ ? अतएव आर्य साहित्य मण्डलके मनैजिङ्ग डायरेक्टर बंधुवर मथुराप्रसाद शिवहरेने मुझसे अनुरोध किया कि चूंकि राजेन्द्र बाब मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं अतएव उनको कमसे कम पत्र लिखकर मेरी बीमारीकी खबर अवदय दे दी जानी चाहिंगे पर मैंने उनके इस प्रस्तावका प्रवल प्रतिवाद करते हुए कहा कि देशके महत्वपूर्ण कार्योंमें व्यस्त महाभागको ऐसी तुच्छ बातोंकी खबर देकर उनके समयको नष्ट करनी नैतिक दृष्टिसे बहुत बड़ा अपराध है पर शिवहरेजी न माने और उन्होंने मेरी सम्मतिकी उपेक्षाकर बाबुको पत्र द्वारी मेरी बीमारीकी खबर देही डालो। दिल्लीसे बाबू कातार फीरन

शिवहरेजीके पास पहुँचा जिसमें उन्होंने परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए यह आशा प्रकट की थी कि मेरा स्वास्थ्य शीघ्र ही सुधर जायेगा । हमारे राष्ट्रपतिमें यही तो सबसे बड़ी विशे-पता है कि वे क्षुद्र जन-सेवककी भी उपेक्षा नहीं करते ।

गत २४ जनवरीको वे संविधान परिषद्में सर्वानुमतसे प्रजातंत्रके प्रथम राष्ट्रपति चुने गये। उस दिन
प्रवासी भारतीयों और अपनी ओरसे एक तार देकर मैंने
राष्ट्रपतिका अभिनन्दन और अभिवादन किया। इस प्रकार
के तारोंका उत्तर प्रायः राष्ट्रपतिके सेकेटरी दे दिया करते
है परन्तु यह मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि
राष्ट्रपतिने मेरे तारका उत्तर स्वयं देकर मुझे अनुगृहीत
किया। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसका प्रत्येक शब्द
उनकी सहदयताका परिचायक है। उस पत्रको यहाँ मैं
उद्धत करता हूँ:—

गवर्नमेन्ट हाउस, नई दिल्ली । ३१-१-५०.

शिय श्री स्वामी भवानी दयालजी, प्रणाम ! मेरे भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्यके राष्ट्रपति चुने जाने के अवसरपर आपका भेजा शुभकामनाका तार मिला। इसके लिये अनेक धन्यवाद।

आपकी बीमारीके समाचारसे चिन्ता हुई । उम्मीद है ईश्वरकी कृपासे आपके स्वास्थ्यमें सुधार होता जायगा। आपका—राजेन्द्र प्रसाद।

आज सारा देश राजेन्द्र बाबूको भारतीय प्रजातंत्र के प्रथम प्रेसिडेंटके रूपमें पाकर हर्षसे गद्गद्र हो उठा है। जनता अपने हदय-सम्राटको आज सचमुच सम्राटके सिंहासनपर विराजमान देखकर अपनी चिराभिलाषाकी प्रिंके लिये ईश्वरकी अंतरतमसे धन्यवाद दे रही है। राजेन्द्रवाव् शतायु हों, उनके द्वारा प्रजातन्त्र भारतकी मान-मर्यादामें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती रहे, यही जनता की ग्रुभकामना और अंतर्भावना है।

### 

### नवरस

## सचित्र मासिक पत्र हिंदीमें अनुठा है।

नवरसमें कहानियाँ छपती है—सरल और सुन्दर। मनोरंजन करना उनका प्रधान उद्देश्य होता है और भावपूर्ण और सरल भाषा होनेके कारण पाठकोंका ध्यान भी वे आकर्षित करती है। नवरसमें रचनाओंका संकलन विभिन्न विचारधाराओंका ध्यान रखकर होता है। व्यक्ति और समाजके उथल पुथलकी चर्चा लिलत और कलापूर्ण ढंग से आप नवरसमें पायेंगे। नवरसमें विविध प्रकारकी रचनाएं प्रकाशित होती है। देशी-विदेशी साहित्यका संकलन, यात्रा वर्णन और रहस्यमयी तथा रोमांचकारिणी कहानियाँ नवरसमें आपको पसंद आयेंगी। वार्षिक मृत्य ५) प्रत्येक अंक।।) नमूनेका अंक आप मुक्त मैंगाकर देखें।

### विह्यानिर

विद्यार्थियोंको सामियक और ज्ञानवर्द्धक पठन सामग्री देनेवाला सचित्र मासिक पत्र।
पत्र अत्यन्त सुंदर, सुपाट्य और सर्वोपयोगी है। विद्वारका यह गौरव है और किशोरोंका पथ प्रदर्शक—
भवानीद्याल संन्यासी। पत्र इतना सुन्दर निकल रहा है कि हम हिंदुस्तानकी किसी भी भाषाके श्रेष्टसे श्रेष्ट
बालोपयोगी पत्रोंके साथ इसका मुकाबिला कर सकते है— गोपालसिंह नेपाली। हमें निश्चय है कि किशोर-अवस्थाके पाठकों को यह पत्र बहुत प्रिय होगा — 'विशाल भारत'।

Hindustani Press, Patna 4,

वार्षिक मूल्य ४) साधारण अंक ।=) हिंदुस्तानी प्रेस, पटना ४ Bihar, Ind



### प्राक्तिस्थानका विश्वासचात

संयुक्त राष्ट्र संघकी पिछली बैठकमें जब भारत सरकारकी अनुमतिसे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडितने दक्षिण अफ्रिकाके झगड़ेमें पाकिस्तानको भी एक फरीक बनाया था उसी समय स्वामी भवानी द्याल और डाक्टर लङ्कासुम्दरम् ने भारत सरकारकी इस पॉलिसीका प्रचंड विरोध करते हुए यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि भारतको एक दिन इसका बड़ा कटु फल चखना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान का रवैया ऐसा है कि वह विश्वासघात किये विना मानेगा नहीं। उन्होंने अपने इस बातकी पुष्टिमें यह भी प्रकट किया था कि दक्षिण अफ्रिकामें पाकिस्तानियोंकी तादाद उँगिलियोंपर गिनी जा सकती है। वहाँ दो तीन दर्जनसे अधिक सिंधी नहीं हैं, और जो हैं भी, वे सब हिंदू हैं और उनके परिवार सिंधसे भागकर भारतमें आ बसे हैं। पंजाबी और पठानोंकी संख्या पांच सी से अधिक नहीं है। दक्षिण अफ्रिकाके साठ हजार मुसलमानोंमें एक हजारसे अधिक पाकिस्थानी नहीं हैं। वहाँके सारे मुसलमान गुज-रात और काठियावाड़के निवासी हैं और उनका सम्बंध स्बदेशसे बना हुआ है। उनका घरवार, परिवार और रिश्तेद्वार सभी भारतमें हैं और इस छिये वे भारतकी प्रजा हैं। इस स्थितिमें पाकिस्थानको दक्षिण अफ्रिकाके मामलेमें फरीक बना लेना तुष्टिकरण नीतिके सिवा और क्या कहा जा सकता है। उस समय डरबनके मुसलिम पत्र "इन्डि-यन ब्यूज" ने अपने दो अंकोंमें एक विस्तृत अग्रलेख प्रकाशित कर स्वामी भवानी दयाल और डाक्टर लङ्कास्-म्दरम् पर गालियोंकी वेतरह बौछार की थी, अंग्रेजीके शब्द- कोपमें ऐसा कोई भी अपशब्द न बचने पाया था। जिसका प्रयोग इस लेखमें नहीं किया गया था। इस अखबारकी दलील यह थी कि दक्षिण अफ्रिका प्रवासी भारतीयों के मामले में पाकिस्थान बराबर भारतके सुरमें सुर मिला रहा है और उसने साफ तौरसे ऐलान भी कर दिया है कि हम लोगों के आपसमें चाहे कितना ही और कैसा ही मतभेद क्यों न ही पर दक्षिण अफ्रिका मामलेमें दोनों मुल्क एक मत है। इस हालतमें पाकिस्थानकी नीयतपर शक करना उसके साथ घोर अन्याय है। पाकिस्थान किसी न किसी दिन इस मामलेमें विश्वासघात करेगा यह

"द्याल और सुन्दरम्" के शरारती दिमागकीही उपज है। उस समय "इन्डियन व्यूज्" के अनुगल आक्षेपोंकी उपेक्षा करनाही उचित समझा गया था। पर आज असलमें हुआ क्या ?

आज पाकिस्थानने भारतके पीठमें छुरा भोंक दिया। जब यूनियन सरकारने सन् १९४६ में "घेटो कान्न" पास किया था उसी समय भारतके ब्रिटिश सरकारने दक्षिण अफ्रिकासे ब्यापार-सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। स्वतंत्र भारतकी राष्ट्रिय सरकार भी ब्रिटिश सरकारकी नीतिपर अटल रही और उसने भी तब तक दक्षिण अफ्रिकासे व्यापार सम्बन्ध बनाये रखना उचित नहीं समझा जब तक कि वहांकी सरकारकी नीति और प्रवृत्तिमें कोई परिवर्तन न दिखाई पड़े। पाकिस्थान भी इस नीतिका समर्थन करता आ रहा था लेकिन अचानक उस दिन भारत सरकारको उसने सूचना दे दी कि ६ फरवरीको जिस दिन केपटाउन में भारत, दक्षिण अफ्रिका और पाकिस्थानके प्रतिनिधियों की कान्फ्रेन्स ग्रुरु होगा उसी दिन पाकिस्थान दक्षिण अफ्रिकाके साथ व्यापार सम्बन्ध शुरु कर देगा और जी संयुक्त भारतकी तरफसे सन १९४६ में दक्षिण अफ्रिका<sup>के</sup> विरुद्ध ब्यापार प्रतिबंध लगाया गया था उसको रह कर देगा । इस खबरसे भारत सरकारके अफसोस और आ<sup>हच्</sup> र्यका ठिकाना न रहा और उसने पत्र लिखकर पाकिस्था<sup>नसे</sup> अनुरोध भी किया कि इस मौके पर उसकी इस कार्यवाही सै प्रवासियोंको हानिके सिवा कोई लाभ न होगा छे<sup>किन</sup> पाकिस्थान टससे मस न हुआ और उसने साफ जबाब <sup>दे</sup> दिया कि हम अपने इरादेको ६ फरवरीके दिन अवर्य अमलमें लावेंगे।

गत ६ फरवरीको केपटाउनमें तीनों देशके प्रति-निधियोंकी कान्फ्रेंस बैठी और उसी दिन पाकिस्थानने दक्षिण अफ्रिकासे ज्यापार सम्बंध स्थापित कर लिया। वास्तवमें पाकिस्थानको प्रवासी भारतीयोंसे वास्ता ही क्या है-वह तो अपने स्वार्थ साधनमें लगा हुआ है। भारतको दुनियामें बदनाम करना और हर तरहसे उसकी नुकसान ु पहुंचानाही पाकिस्थानका सजहब बन गया है। इधर जब से भारतने पाकिस्थानको कांयला देना बंद कर दिया है तभी से उसकी छाती जल रही थी। चूकि दक्षिण अफ्रिकामें काफी कोयला निकलता है और वह पाकिस्थानकी सारी आवश्यकताओंको पूरा कर सकता है और इधर पाकिस्थान के पास जूट है जिसकी दक्षिण अफ्रिकाकी इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है। बोरियां न मिलनेसेही दक्षिण अफ्रिकाको भारतका ब्यापार-विच्छेद अखर रहा था और उसकी बड़ा हानि हो रही थी सो अब पाकिस्थानकी क्रवासे उसका यह संकट कट जायगा। इस प्रकार दोनों देशोंने अपने अपने स्वार्थका साधन हुँढ निकाला। उस दिन हमारे प्रधान मंत्री पं० नेहरूने बड़े जोश और रोपके साथ कहा था कि चाहे परिणाम कुछ भी क्यों न हो पर भारत अपनी बातसे हटेगा नहीं और जबतक दक्षिण अफ्रिका सरकारकी प्रवृत्तिमें कोई अन्तर न पड़ेगा तब तक भारत अपने ब्यापार विच्छेदके निश्चयपर डटा रहेगा। इस पर वहांकी मलान-सरकारके मुख पत्र ''अफ्रिकान डी बर्गर" Afrikaans Die Burger ने अप्रलेख लिख-कर पंडितजीको खूब जली-कुटी सुनाई है और यह भी लिखा है कि दक्षिण अफ्रिका और पाकिस्तान जो चाहें सो कर सकते हैं उसमें नेहरूजीको दखल देनेका क्या अधिकार है। उनको अपनी जबानको काबूमें रखना चाहिये और नई दिल्लीमें बैठकर इस तरहकी वाहियात बातें बकनेसे बाज आना चाहिये। पाकिस्तानकी इस नीति और कार्य-वाहींसे दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंमें भी बड़ी वेचैनी फैल गई है। इनका यह आज्ञा नहीं थी कि पार्कि-स्थान अपने स्व,र्थ साधनके लिये उनके साथ ऐसा घोर विश्वासघात करेगा। खासकर मुसलमानोंकी दशा बड़ी दर्नाक हो गई है।

संयुक्तराष्ट्र संघमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डलके भूत-पूर्व सदस्य और मानवाधिकार कमीशनके सदस्य डा० लंका सुन्दरम्ने दक्षिणी अफ्रिकाके विरुद्ध ब्यापारिक प्रतिबन्ध उठा लेनेके पाकिस्तानी निश्चयके सम्बन्धमें के प्रकट करते हुए कहा कि पाकिस्तानने प्रत्याशित छुरा भारतकी पीठमें भोंक दिया है और केपटाउनमें आज प्रारंभ होने वाली वातचीतके भाग्यमें असफल होना लिखा है।

केपदाउन-कान्फ्रिस्।

पूर्व निश्चयके अनुपार गत ६ फरवरी को केपटाउन में दक्षिण अफ्रिका, भारत और पाकिस्थानके प्रतिनिधियों की कान्फ्रेंस बैठ गईं। दक्षिण अफ्रिकाकी तरफसे वहाँके आंतरिक मंत्री डाक्टर डोक्स, भारतकी तरफसे प्रवासी प्रश्नोंके विशेपज्ञ पं० हद्यनाथ कुंजरू और पाकिस्थानकी तरफसे वहांके बेदेशिक उपमंत्री डाक्टर महमूद हुसेनके नेतृत्वमें कानफ्रेंसका मंगलाचरण हुआ। इन पँक्तियोंके लिखते समय तक यहां खबर मिली है कि परिपदका काम सुचारू रूपसे चला और उसका परिणाम संतोषजनक हुआ है। परिपदकी बैठक समाप्त हो चुकी है। एक बातका तो हमें ध्यान रखना चाहिये कि यह असली कान्फ्रेंस नहीं थी यह बैठक हो रही थी—असली कान्फ्रेंसमें विचारार्थ एजन्डा तैयार करनेके लिये। इसी बैठककी सफलता या निष्फलतापर असली कान्फ्रेंसका भविष्य निभर थी।

डाक्टर डोङ्गस कईबार स्पष्टरूपसे घोषणा कर चुके हैं कि भारतीयोंका स्वदेश प्रत्यागमनही उनकी सरकारकी मुख्य नीति है और उनकी सरकार भारतके साथ किसी भा समय बातचीत और समझौता करनेको तैयार है वशत कि गोलमेज परिषदका मुख्य उदेश्य हो—प्रवासी भारतीयों का स्वदेश प्रत्यागमन । यदि इस प्रश्नको चर्चाका मुख्य विषय नहीं बनाया जाता है तो उस चर्चामें यूनियन सर-कार भाग लेना ब्यर्थ समझती है। इधर भारत यदि प्रवासी भागतीयांके प्रत्यागमनपर सहमत हो जाता है तो जहां वह स्वयं आत्मघात करता है वहां प्रवासी भारतीयोंका सर्व-नाक्ष भी । दक्षिण अफ़्रिकाके प्रवासी भारतीयोंकी अदाई लाखकी आबादीमें ९५ प्रतिशत वहांके जन्म-प्रवासी हैं जिनका भारतकं साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है। यहां तकिक उनके बाप दादें किस गांच और जिलेसे गिरमिट में भर्ती होकर नेटाल गये थे, यह भी अधिकांश जनमध्वा-सियोंको पता नहीं। इस स्थितिमें उनको भारत लाना मानो मछलीको पानीसे बाहर निकालकर मरनेके लिये छोड़ देना है। महात्मा गांधांके शब्दोंमें वे विचारे जब मातृभूमि की गोदमें आ जाते हैं और जब अपने गांवोंमें पहुंचते हैं तो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

ही व्यवहार किया जाता है जो स्वस्थ व्यक्ति है साथ करता है। भारतको इस प्रत्यागमनका बड़ा ही कटु अनुभव हो चुका है। विदेशोंसे जितने प्रवासी भाई मातृभूमिमें आये उनमेंसे कोई भी सुखी और सन्तृष्ट नहीं रहा। अधिकांश तो यहांके प्रतिकृल वातावरणमें धुल- धुल कर मर गये। अतएव पंडित कुंजलको इस प्रश्नेपर बड़ी दृद्तासे काम लेना होगा। यह बात दृसरी है कि स्वेच्छापूर्वक जो स्वदेश आना चाहे उनके मार्गमें किसी प्रकारकी रुकावट न डाली जाय। इस बैठकमें यदि इस प्रश्नेका संतोषजनक निपटारा हो गया तो फिर असली गोलमेज परिषद बुलानेका रास्ता साफ हो जायगा और उसमें सभी प्रश्नोंका किसी न किसी रूपमें निवटारा हो सकेगा। इसलिये हम इस परिषद्के परिणामकी उत्सुकता पूर्वक प्रतिक्षा कर रहे हैं।

## भारतमें मोरिश्सके प्रवासी भाई।

भारतीय प्रजातंत्रके महोत्सवमें शरीक होने के लिए लगभग दो-सौ मोरिशसके प्रवासी भाई यहाँ आये हए हैं, और गत २६ जनवरीको दिल्ला पहुंचकर उन्होंने शताब्दियोंकी गुलामीके बाद अपनी प्यारी मातृभूमिको लोकतंत्रात्मक जनराज्यके रूपमें परिणत होते हुए देखा। इस दलके नेता हैं श्री जयनारायणराय, जो वहाँकी कौन्सिलके सदस्य हैं और "जनता" नामक अखबारके सम्पादक भी। इन प्रवासी भाइयोंका दिल्लामें अखिल भारत कांग्रेसके महामंत्री श्री कालावंकट रावकी अध्यक्षता में आगतस्वागत किया गया था। हर्पकी बात है कि सभामें पार्लामेन्टके सदस्य, विभिन्न प्रान्तीय काँग्रेस कमेटियोंके सभापति तथा मंत्री, दिल्लांके विशिष्ट नागरिक और प्रमुख साहित्यकार भी उपस्थित थे। सभापति ने मोरिशस प्रवासी भाइयोंके देश प्रेमकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अपनी मातृभूमिसे सम्बंध बनाये रखनेकी सलाह दी । प्रवासी भाइगांके सुप्रसिद्ध ग्रुमचिन्त व डाक्टर लक्का-सुन्दरम्ने इस अवसर पर बड़ी मर्मस्पर्शी वक्तृता दी और बतलाया कि प्रवासी भारतीयोंकी समस्या स्वतंत्र भारतके लिये बड़े महत्वकी समस्या है और उसकी हल करनेमें तनिक भी शिथिलता नहीं होनी चाहिये। इस बातपर भी आपने बहुत जोर दिया कि भारतकी ओरसे प्रवासी भारतीयोंके सांस्कृतिक अभ्युत्थान तथा उनसे घनिष्ट सम्बंध बनाये रखनेके लिये सद्भावना मण्डल

भेजे जाने चाहिये। श्री अरुणचन्द्र गुप्त तथा श्री चन्द्रजी विद्याचा चस्पतिने कहा कि हमारे लिये अब उपयुक्त समय आ गया है जब कि हम अपने प्रवासी भाइयोंकी सेवा कर सकते हैं। श्री जयनारायण रायजीने प्रवासियोंकी ओरसे उनके आदर-सत्कारके लिये आभार मानते हुए कहा कि भारतको मोरिशसके ब्यापार पर अधिकार जमा लेना चाहिये, तथा मोरिशसमें भारतीय पूँजी लगाने और वहाँसे आयात-निर्यातका सम्बंध सुद्ध बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। आपने विश्वास दिलाया कि यदि भारतीय व्यापारी वहां अपनी पूँजी लगावें और सचाई तथा ईमानदारीके साथ व्यापार करें तो कमसे कम प्रति वर्ष छः करोड़ रुपयेका व्यापर हो सकता है। यदि कोई भारतीय बैंक खोला जाय तो उस बैंक्को सालाना तीन करोड़का ज्यापार मिल सकता है। अन्तर्मे आपने यह भी कहा कि यहाँ से भारत आनं-जानेमें हमें बड़ी कठिनाई होती है। मोरिशससे हमें मोम्बासा आना पड़ता है और वहाँ से फिर भारत । इस प्रकार ''नौकी लक्डी नब्बे खर्च'' हो जाता है। यदि कोई भारतीय कम्पनी अपना एक भी स्टीमरको मोरिशस आनेके काममें लगा दे तो जहाँ उसको काफी कार्गो (माल) ढोनेको मिल सकता है वहाँ काफी यात्री भी । इस प्रकार प्कही स्ट।मर सालमें लाखों रुपया कमा सकता है। लड़ाईसे पहले अंग्रेज कम्पनी यह फायदा उठाती थीं लेकिन इस समय यह क्षेत्र खाली पड़ा है। यदि भारत इसपर दल्ल जमा ले तो उसकी काफी आमदनी हो सकती है। श्री जयनारायणजीकी राय और सलाह तो बहुत अच्छी है पर यहाँ के कूप-मंडूक ज्यापारी इस पर ध्यान भी देंगे या नहीं, इसमें हमें सन्देह ही है।

Were word we we we we we wow wow word word

प्रकासी

में

विज्ञापन देकर लाभ उठाइए।

## स्वामी भवानीद्यालजीकी बीमारी

一%言:寒:予参一

पिछले महीनेमें लगभग एक पखवारा स्वामीजीका म्बास्थ्य बहुत अच्छा रहा । उनके स्वास्थ्यमें क्रमशः सुधार और शरीरमें शनै-शनै शक्तिका संचार होने लग गया था और हमें ऐसी आशा हो चली थी कि शायद संकटकी घड़ी अब टल गई। पर फिर अचानक बुखारका प्रचण्ड आक्रमण हो गया और कई दिनों तक झुखार बना रहा। फलतः स्वामीजीकी तबीयत पहलेमे भी आंधेक खराब हों गई और शरीरमें शक्ति लेशमात्र भी नहीं रहने पाई । डाक्टर अम्बा-लालके प्रयत्नसे छुखार तो जाता रहा किन्तु उसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ है। स्वामांजीकी अवस्था बड़ी चिन्तनीय हो गई है। भविष्य परमात्माके अधीन है। स्वामीजीके स्वास्थ्यकं सम्बन्ध में हमारे पास देश ओर विदेशोंसे पत्र आतेही रहते हैं उनमें से डमरारा (ब्रिटिश गायना ) के श्रीमती सरयू देवीके पत्रका एक अंश हम यहाँ देते है जिससे "प्रवासी" के पाठकोंको माळूम हो जायगा कि स्वामीजीकी बीमारीसे प्रवासी भारतीयोंमें कितनी गहरी चिंता फैल रही है। देवीजी लिखती है;

से

मं

में

नी

'आएकी बीमारीकी खबर पढ़कर हम लोगोंका हृदय दुः ख से भर आया है। मैं तो "प्रवासी" की प्रतीक्षा करती रहती हूँ और उसके प्राप्त होने पर सबसे पहले उस लेख को खोजती हूँ जिसमें अपनी बीमारीकी चर्चा रहती है। यह जानकर कि आपके जीवनका संध्याकाल आ गया है और रोगने आपको सर्वथा शक्तिहीन बना दिया है, हमारा रोम-रोम काँप उठा । आपके सिवा भारतमें हम अभागे प्रवासी भारतीयोंका शुभचिन्तक और है कौन ? दादा बनारसीदासजी भी प्रवासियोंके कार्यसे विमुख हो गये हैं। अव आपके सिवा दूसरा कोई नहीं रहा। आपके उठ जाने से तो हम प्रवासियोंका भविष्य अन्धकारमय हो जायगा। इन उपनिवेशोंमें हमपर जो अन्याय और अत्याचार होते हैं, कौन निर्भय होकर उसने विरुद्ध आवाज उठावेगा ? भारतमें ऐसे तो अनेक सज्जन होंगे जो प्रवासियोंके साथ सहानुभूति रखते हों परन्तु उनका कोई कार्य दृष्टि-गोचर नहीं होता है। आप तो अपने जीवनके तीस साल

और प्रवासियोंके दु:खोंको व्यक्तिगत रूपसे अनुभव कर चुके हैं। इस लिये आप हमारी स्थितिको भली भाँति समझ लेते है और हमारे कष्ट निवारणके लिये प्रयत्न करते रहते हैं। आपके ग्रन्थोंको पढ़कर आपके प्रति मेरे हृदयमें बड़ी श्रद्धा हो गई है। हम लोग ईश्वरसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको शीघ्रही स्वस्थे बना दे और दीर्घापु प्रदान करें ताकि आप हम पीडित प्रवासियोंके करुण क्रम्दनको सुन कर हमें सान्त्वना तथा अत्याचारोंका मुकाबला करने के लिए हिम्मत देते रहें।"

## व्यासी भ्वन्में मोरिश्सके भाई

समुद्र-पार सुदूर विदेशोंमें बसते हुए भी हमारे प्रवासी भाइयोंके हदयमें अपनी पितृभूमिके लिये इतना अनुराग है कि वे आठोंयाम भारतके नामकी माला जपा करते हैं। इधर कुछ दिनोंसे स्टीमर न मिलनेके कारण मोरिशसके भाइयोंका स्वदेश आना रुकसा गया था किन्तु हालहींमें एक-दो जहाज मिल जानेसे वहाँके दो-तीन सौ प्रवासी भाई भारतीय प्रजातंत्रके महोत्सवमें शरीक होनेके लिये यहां आ पहुंचे हैं। उनमें कुछ तो ठीक समय पर दिल्ली पहुँच गये थे परन्तु कुछको पहुँचनेमें दो-चार दिनकी देर हो गई--जहाज समयपर न आ सका, इसलिये वे प्रजातन्त्रके महोत्सवमें शरीक न हो सके और प्रजातन्त्र भारतके दर्शनसेही उनकी संतीप कर लेना पड़ा।

इस मासके द्वितीय सप्ताहमें मोरिशसकी आर्य प्रतिनिधि सभाके मंत्री श्री मोहनलाल मोहित और उनके साथ श्री रामनारायण घुराजी, श्रीमोती भीनिक तथा एक और सज्जन प्रवासी-भवन पधारे थे। यहां दो द्विस ठहर कर उन्होंने भिन्न-भिन्न संस्थाओं और ऐतिहासिक स्थानों को देखा तथा विशिष्ट व्यक्तियों एवं नेताओंसे मुलाकात भी की। इनसे पहले श्री दौलत देवी भी अपनी पत्नीके साथ प्रवासी-भवन पहुँचकर रुग्नशय्या पर पड़े हुए स्वामी भवानी दयालको देख गये थे। इन भाइयोंसे हमें मोरि-शसकी वतमान परिस्थितिका बहुत कुछ परिचय मिला है। प्रवासमें बिता चुके हैं, नाना प्रकारके कष्टोंको लेल चुके हैं, Gundku Rangife आस्त्रास्त्र भवास्थानित करनेमें सहायक होगी। भाशा है कि इन भाइयोंकी भारत यात्रा मोरिशस और भार-

## सात्विक जीवन।

ऋषिकेश (हरद्वार) के प्रख्यात तपस्वी श्री स्वामी शिवानम्दजी महाराजके ''डिवाइन लाइफ'' मासिफ पत्रका अविकल हिंदी अनुवाद । आध्यात्मिकतासे ओतप्रीत पाट्य सामग्री । समाजमें चरित्र-गठनका संदेशवाहक । ईश्वर-भक्ति, कर्तव्य-बोध, धर्माभिमान, देशसेवा, समाज संस्कार एवं आत्मोन्नतिका पथ प्रदर्शक । वार्षिक मूल्य देशके लिये ३) रुपया और विदेशों के लिये केवल ६ शिलिंग ।

## सात्विक जीवन ग्रंथ माला।

आम् भणव रहस्य।

श्रीस्वामी शिवानंदजी महाराजकी लिखी हुई यह पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय है । ओम्की ब्यापकता, श्रेण्टता और महत्तापर उत्कृष्ट रचना । थोडीसी प्रतियाँ शेष हैं। इन अनमोल प्रंथके कागज और मुद्रणका मृत्य केवल दस आना, सजिल्द बारह आना ।

#### सचित्र हुठ योग ।

संसारके सुखोंमें स्वस्थ शरीरही सर्वोपिर सुख है। स्वस्थ शरीरमें ही सबल मन बसता है। यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्तिको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी पैसे खर्च किये बिना तो योगके अनुभूत उपायोंका आश्रय लें। इस पुस्तकमें प्रतिपादित योगके नियमों और आसन व्यायामोंका अभ्यास करनेसे आपका मन तेज और तन तारुण्यसे चमक उठेगा । सुंदर, सचित्र, सजिल्द पुस्तक का दाम केवल दो रुपया।

#### देराज्यके पथपर ।

मानवी जीवनका उद्देश्य बहुत ऊँचा है । जिसको भूलकर और विषय-वासनाओं में फँस कर लोग पतित हो जाते हैं। इस ग्रंथमें जीवनको उन्नतिके शिखरपर ले जानेके अनुभूत उपाय बताये गये हैं। विश्वके अशांत एवं दखद वातावरणमें विचरते हुए भी मनुष्य शांति और सुखका अनुभव कैसे कर सकता है, यह जाननेके लिये इस पुस्तकको पढ्ना चाहिये। सुंदर सजिल्द ग्रंथका मूल्य केवल एक रुपया ।

## मन त्रोर उसका निग्रह (दा भाग)।

मनकी चंचलता किसीसे छिपी नहीं है। अतएव उसकी अनियंत्रित रूपमे छोड़ देनेसे जहाँ वह मनुष्यको गहरे गर्नमें गिरा देता है, वहाँ उसको वश में लाकर सुप्य

पर चलानेसे वह मनुष्यको उत्कर्पके सर्वोच सोपानपर पहुँचा देता है। मनके वशीकरण बिना अभीष्टकी सिद्धि असभा है। यदि आप मनको वशमें रखना चाहते हैं तो इस ग्रंथके दोनों भाग को एकवार अवश्य पढ़े। सुंदर सजिल्ह दोनों भागका मूल्य क्रमशः एक और तीन रूपया है अर्थात कुल चार रुपया।

| हमारा | ज्ञानवर्धक | प्रकाशन | :- |
|-------|------------|---------|----|
|       |            |         |    |

| (१) ब्रह्मचर्य नाटक                     | ll)  |
|-----------------------------------------|------|
| (२) आध्यात्मिक शिक्षावली (प्रथम खण्ड)   | رااا |
| (३) " " (द्वितीय ")                     | رااا |
| (४) सचित्र हठयोग (सजिल्द)               | ر ع  |
| (५) स्वामी शिवानंदकी जीवनी व उनके उपदेश |      |
| (अंग्रेजी)                              | 911) |
| (६) मन और उसका निम्रह (प्रथम खण्ड)      | . 9) |
| (७) " (द्वितीय ")                       | . 3) |
| (८) ओ३म (प्रणव रहस्य)                   | 11=) |
| (९) वैराग्यके पथपर                      | 9)   |
| (१०) जीवन सौरभ                          | リ    |
| (११) मानव जीवनका रहस्य                  | り    |
| (१२) राष्ट्रीय जागरणका इतिहास           | IJ   |
| (१३) देशके नौनिहालोंसे                  | ラ    |
| (१४) सदाचारका महत्व                     | ラ    |
| (१५) काँग्रेसके सभापति                  | !)   |
| (१६) काँग्रेस चार्ट                     | IJ   |
| (१७) स्वास्थ्य पत्र                     | 1    |
| हमारी लोकप्रिय डायरियाँ तथा कैलेंडर जो  | NIG- |
| वर्ष बड़े सज-धजके साथ निकलते हैं:       | 211) |
| (१) राष्ट्रिय डायरी।                    | 911  |
| (२) जनरल डायरी ।                        | 9=)  |
| (३) सदाचार डायरी।                       | וליו |
| मिलनेका पता:—                           |      |
| जनरल प्रिन्टिङ्ग वर्क्स लिमिटेड         |      |
| जनर्वा । भान्द्रभु पनता राजिन           |      |

८३ पुराना चीना बाजार स्ट्रीट,

कलकता।

फोन न० २१०४ बड़ाबाजार। तारका पताः भाईकार्शा। General Printing Works Ltd.,

83 Old China Bazar Street, Calcutta

#### कम शियल बेंक लिमिटेड जीवपुर

(जोधपुर स्टेंटमें स्थापितः सभ्यों की जिम्मेदारी सीमित है।) जैयरमैन-श्री नारायगालाल दंसीलाल

........ 40 40,00,000. चकता मूलधन रिजर्ब फंड कठ ६,००,०००.

बैंकको शाखाए:---

راا

الا

3)

11)

9)

3)

9)

つ

リ

ラ

ति-

11)

911

=

fi I

वक्षण मारवाइ : जालोरी गेट, जोधपुर, स्टाक एक्सचेंज, श्री रघुनाथजीका मंदिर, घासमंडी, जोधपुर, खेनकी हाउँस, नोधपुर सिटी; कुवामन सिटी, नागोर, मेरता सिटी, पाली, रानी, बाढ़मेर (मारवाड़)

: ५३ टेमरिण्ड लेन, फोर्ट, २०७ कालवा देवी रोड, शिवाणी चौक, कल्याण, ११८-१२२ काजी सैयह स्ट्रीट. बबई माण्डवी, म्युनिसिपल विल्डिंग, भिवण्डी (जि॰ थाना) थाना-जामछी नाका, ६६०९ किंग्सवे, सिकन्द्राबाद ।

ग्रहमहाबाद: मस्कती मार्केट। कलकत्ता: १-१ मिशन रो, और १९५ / १ हेरिसन रोड i मद्रासः २६, गोविन्द्ष्पा नायिक स्ट्रीट, जी, टी. मद्रास ।

चालू डिपाजिट खाता : चालू डिपाजिट खाते में हु १,००,००० तक के दैनिक बाकी रकम पर १।४ सैकडा वार्षिक ब्याज मिलेगा । बड़ी रकमों पर खास निश्चित ब्याज दिया जायेगा ।

निश्चित अवधि के डिपाजिट : एक वर्ष अथवा उससे कम समय के छिये छिया जाता है। दुर आवेदन करने पर प्राप्त हो सकता है।

सेविंग बैंक खाता : दैनिक बाकी रकम पर १ प्रति सैकड़ा के हिसाब से अथवा मासिक बाकी पर हिपाजिटरोंके साथ तय झर्ती के अनुसार वार्षिक 1॥ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जायगा । हरू २०, १९० तक पर ५ से भाग दी जा सके इसनी रकम पर व्याज दिया जायगा । खाता खोळने वाळे बाताइ में दो वार अधिक से अधिक है, १०००)तक निकास शक्ती।

लोन, त्रोवर डाफ्ट और कैश केडिट: मान्य जामिनों पर उधार दिया जाता है।

सेफ कस्टडी के लिये रखी गयी तमाम शामिक-गीरियोंपर डिविडेण्ड एवं ब्याख बैंक वसूस करतः है।

बैंक सरकारी जामिनगीरियों तथा पब्लिक कम्पनियों के शेयरों की खरीद बिक्री का काम भी छेता है। वैंक सम्बन्धी सब प्रकार का कारोबार किया जाता है। सी. एच. दीवानजी, मैनेजर

## श्वासिता।

(मौलिक सामाजिक उपन्यास) (भवासी भारतीयों की करूण कहानी का मर्म-स्पर्धी चित्रण) छेलक:--श्रीयङ्गापसाह गौड 'नाहर'। भूमिक छेलकः : श्रीकिवपूजन सहाय।

भारत से दूर फिज़ी आदि जगहों में किस प्रपन्न से भारतीयों को ले जाया जाता था—वहां के भारतीयों पर गोरों का जुल्म-भारतीय छलनाओं के साथ गोरों का पाशिक अत्याचार आदि, कारनामीं से आज भी बहुधांश भारतवासी अनभिज्ञ हैं। 'प्रवासिता' प्रवासी भारतीयाँ की करण-कहानी का चित्रण चल-चित्र के दृष्य की संरह वपस्थित करेगी। साथ ही आप इसमें गृहस्थ-परिवार में पितिदिन घटनेवाळी छीलाओं; स्वार्थ-पिशाचों द्वारा अपनी कुप्रवृति की साधना के लिये बोर कुत्सिस कर्मों से सचरित्र और निर्दोष व्यक्ति पर जुल्म ढाना आदि देखेंगे।

कथानक के प्रवाह में आए इतवा मस्त हो जाएँगे कि वपरिणामानने के लिये आप नेचेन होकर पुस्तक को अन्त-CC-0 In Public Domain. तक पढ़े बिना न छोड़ेंगे। अपनी प्रति आर्डर सेक्कर शास ही सुरक्षित करा छै। एन्टिक कागंज पर छपी हुई, आक्ष्मक तिरंगा क्वर जगसम् ४०० पृष्ठकी पुस्तकका सूर्व सिक व

## मनोरंजनपद सामयिक पुस्तकः-

राष्ट्र-निर्मागुके युगमें क्रान्तिकारी विचारवाराओंसे त्रोत-प्रोक राष्ट्रियताका प्रतिनिधित्व कर्नेवाली

अपने दंगकी तीन अनुपम पुस्तकें अन्तिम इञ्जा १५ कहानियाका संप्रह, संजिल्द मू०१॥) आवर्तन १७ कहानियांका संप्रह सजिल्द म्० २)

अनुष्ठान मौलिक कांतिकारी सामाजिक डपन्यास सजिल्ब मू॰ ३॥)

एक साथ तीनों पुस्तकें पा) स॰ में डाक न्यय सहित। THE BENGAL PRINTING WORKS,

21 SYNAGOGUE STREET, CALCATTA. Gurukul Kangri Collection नमें andwar, सिनागाग स्ट्रोट, कलकता।

### Travel by Sea or Air

Tel. Add. "Colonial"

Phone: 23313

#### IOMAILBEAT VARED & SON.

Passenger & Commission Agents Behram Mahal, Dhobi Talao, Kalbadevi Road,

P.O. Box 2022. BOMBAY, 2.

BRANCH: Station Road, SURAT.

Station Road, NAVSARI.

## POPATLAL & CO.

General Merchants & Commission Agents
Exporters and Importers
P. O. Box 1122; Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

#### Morarjee Jivanjee & Co.

IMPORTERS & EXPORTERS

General Merchants

Tel. Add. JIVANJEE, P. O. BOX 837,

Lourenco Marques, P. EAST AFRICA.

#### J. MAGANLAL & Co.,

Brokers & Agents.

115-A, Victoria Street, DURBAN, P. O. Box 1582, Tel.Add. "Guythri", Natal, South Africa.

#### D. ROOPANAND BROS.

Music Saloon & Booksellers

Sole Agent for Rama Flute Harmoniums

AND

Hindustani Records
Cable Add. ANAND, Durban,

P. O. Box 2524. 85 Victoria Street, Durban, Natal, South Africa.

#### B. KAKOOBHAI & CO. LTD.

General Produce Merchants
AND

Commission Agents
Tel. Add. RICHNESS. P. O. Box 675,

Rua Araujo No. 82, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

## R. B. Maharaj & Sons,

Land, Estate and General Agents
Chief Agent:

British America Assurance Company,
Agent:

Sun Life Assurance Co. of Canada. General Business Consultants, Book-keepers and Secretaries.

Loan negotiated and Account collected.

Landed properties sold & purchased.

335 Church Street, Pietermaritzburg,
Natal, Union of South Africa.

## G.S. Maharaj & Sons

PROPRIETORS: Crown Clothing Manufacturer
City Funeral Furnishers

## HYGIENIC MILLING CO.

#### PARMER AND GENERAL DEALERS

553-555 Church Street, Pietermaritzburg, Natal, South Africa.

### KASHAVLAL MORARJEE

General Merchant
P. O. Box 515, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

#### PATEL & CO.

General Merchants
P. O. Box 350, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

#### RAMJI RAGHUNATH

P. O. Box 660, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

#### LALOOBHAI BHULABHAI

Farmer & General Dealer
P. O. Box 944, Lourenco Marques,
Portuguese East Africa.

Printed and published by Bhawani Dayal Sannyasi at the Pravasi Press Pravasi Bhawan,
Adarshnagar, Ajmer, India.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri and DELHI rer 0. CALCUTTA BOMBA BOMBA वर्ष ३

5

## THE PRAVASI

(Circulated throughout South & East Africa, British & Dutch Guiana, British West Indies, Mauritius, Fiji and the Union of India.)

For the

For Fore

| Annual Subscription |        |
|---------------------|--------|
| Union of India      | Rs. 10 |
| eign Countries      | Sh. 20 |
| Advertising Rates   | Rs.    |
|                     | 50     |

Full Page: One Insertion 270 Six Insertions 480 Twelve Insertions 30 Half Page; One Insertions 150 Six Insertions 270

Twelve Insertions Column's One Inch: One Insertion 40 Twelve Insertions

Second and Third Covers 50 per cent extra Fourth Cover 75 per cent extra. All correspondence should be addressed to Proprietar,

"The Pravasi" Office, Pravasi-Bhawan, Adarshnagar, Ajmer, India.

## प्रवासी

(दिश्रा और पूर्व अफ्रिका, ब्रिटिश और डच गायना, ब्रिटिश वैस्ट इंग्डीज, मोरिशस, फिजी आदि विदेशोंके सिवा सारे हिन्दुस्थानमें शचारित)

वाषिक मुल्य

१०) रुपया। हिन्द्स्थान लिये २०) शिलिङ्ग । विदेशोंके लिये

विज्ञापनका रेट। र्रपया पूरा पन्ना एक वारकी छपाई 40) छ: वारकी छपाई 200)

बाग्ह वारकी छपाई 860)

आधा पन्ना एक वारकी छपाई 301

छ: वारकी छपाई 949)

बारह वारकी छपाई (00) कालमका एक इंचः एक वारकी छपाई 4)

बारह बारकी छपाई 80)

इसरे और नांसरे कवरकी छपाई ५० प्रतिशत और चौथे कवरकी छपाई ७५ प्रतिशत अधिक। सर्व प्रकारका पत्र ब्यवहार इस पतेसे करना चाहिये-

**व्यवस्थापक** 

''प्रवासी'' कार्यालय, प्रवासी-भवनं, आदर्श नगर, अजमेर, विक्रुस्थानDbmain. Gurukul Kangri Collection, Handwar, अजमेर, हिंदुस्थान।

## (स्वामीज़ी की लिखी हुई पुस्तकें) प्रवासी-की-आत्मकथा

स्वर्गीय स्वामी भवानी द्यालजीकी जीवन-कहानी। भूमिका लेखक: राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी उप-न्याससा मनोरंजक । ६५० पन्नेके बृहद् ग्रंथका मूल्य ८) आठ रुपये डाक व्यय सहित।

## प्रवासी-पुस्तक-माला

अब्दुल्ला इस्माइल काजी।

दक्षिण अफ्रिकाके प्रसिद्ध भारतीय नेता स्वर्गीय अब्दुल्ला इस्माइल काजीका सचित्र जीवन-चरित्र। इसके छेखक हैं स्व भवानी दयाल संन्यासी और भूमिका-लेखक बम्बईके वर्तमान गवर्नर राजा महाराज कंघल एक रुपया। प्रस्तक अंग्रेजीमें है।

## वैदिक पार्थमा।

इसकी छठवीं आवृत्ति छप गयी है, यही इसकी लोकप्रियताका सर्वोपरि प्रमाण है। इसमें संध्या, प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शाँति प्रकरण तथा कुछ चुने हुए वेदसंत्रोंके हिंदी पद्यानुवादके साथही अंग्रेजी अनुवाद भी है। हवन मंत्रोंका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद तथा कुछ फुटकर कविताएँ भी है मूल्य डेढ़ रुपया डाकब्यय सहित।

## पोर्तगीज पूर्व अफ्रिकामें हिन्दुस्थानी।

मोजिम्बक प्रदेशके प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिका प्रामाणिक इतिहास । साठ चित्रांसे अलंकृत । लेखकः ब्रह्म-दुत्तं भवानी द्याल और भूमिका लेखकः मध्य प्रांतके नेता, भारतीय पार्लामेंट और विधान परिषद्के सदस्य सेठ गोविंददासजी। थोड़ीसी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य तीन रुपया डाक खर्च सहित।

## स्वामी शंकरानंद संदर्शन

स्वदेश और विदेशोंमें वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति के प्रचारक स्वर्गीय स्वामी शंकरानंदजी महाराज का सचित्र जीवन-चरित्र । यह भी स्व० स्वामी भवानी द्यालजीकी रेचना है। मूल्य तीन रुपया डाक न्यय सहित।

पताः-व्यवस्थापक, प्रवासी भवन,

## मारतीय मजातन्त्र के राष्ट्रपति का संदेश



गवर्नमेन्ट हाउस,

नई दिल्ली।

फरवरी २४, १९५०

विय भवानी द्यालजी,

"प्रवासी" पत्र ने श्रापके सम्पादकल में प्रवासी भारतीयों के हित के रज्ञणार्थ जो सेवायें की हैं, वह भारतवासियों को सदा याद रहेंगी। उनके लिये मेरा यहीं संदेश है कि विश्व बंधुत्व के सिद्धांत पर चलकर राष्ट्रपिता के बताये सत्य-श्राहिंसा के पथ को श्रपनायें। इसमें ही उनका श्रीर भारत के लोकतंत्र का गौरव है।

''प्रवासी'' अपने उद्देश्य में सफल हो, उसके लिये यही मेरी शुभकामना है। राजेन्द्रप्रसाद

[Translated from Hindi]

# MESSAGE FROM THE PRESIDENT Of Indian Republic

GOVERNMENT HOUSE,

NEW DELHI.

February 24, 1950.



Dear Bhawani Dayalji,

The services rendered by the **Pravasi** under your editorship to safeguard the interests of the Indians Overseas will ever be remembered by the Indians. My only message to them is—act on the principle of Universal brotherhood and adhere to the path of Non-

violence and Truth as suggested by the Father of the Nation. This alone will enhance their prestige and that of the Republic of India.

wish for it! The Pravasi may succeed in its mission is that all I can

Rajendra Prasad



Editor: Bhawani Dayal Sannyasi, SAHITYA-VACHASPATI

Vol. 3 No. 1

## OUR THIRD YEAR

DRAVASI enters its third year at the most unprecedented crisis in the life of the Indian community in South Africa. The preliminary discussions at Cape Town between the representatives of South Africa. India and Pakistan have concluded, and it is decided to recommend it to Governments concerned that a round-table Conference be convened to explore all possible ways and means of settling the Indian question in the Union of South Africa, the venue and the date of the said conference to be decided consultation between the after governments, with the three proviso that neither the discussions under this formula, nor the holding of this conference itself would involve any departure from or prejudice to the standpoints of the respective governments in regard to the question of domestic jurisdiction.

Pakistan, which was joined to the issue on the consent of India much against our protests, has turned hostile witness, and with treachery unmatched in the annals the world had lifted trade sanctions against South Africa just before hours commencement of the Cape Town discussions. The timing Karachi decision is such that every sane-minded person in the world conclusion the to come

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

pakistan is stabbing India in the back on the South African Indian issue, in order merely to obtain political advantage in the international sphere.

Pakistan's Coal Commissioner. an Englishman, was already in South Africa to negotiate purchases of coal from that country, even before Pakistan informed India of her intention to lift the trade sanctions. Mr. Donges announced while the Cape Town discussions were in progress that his Government was negotiating purchases Pakistan jute. Thus, the farce of Pakistan being a co-parcenary to India's problems is now fully exposed, and it only remains for India to stand by her former, children in South Africa in their last-ditch fight against apartheid and the herrenvolk in the country of their adoption.

While Pakistan, emulating Japanese pleasantries at Washington even as her bombers were delivering a mighty blow on Pearl Harbour, has succeeded in playing Judas in the modern world. South Africa herself, as the host of India and Pakistan at Cape Town, indulged in yet another "token" gesture of racialism in exelsis, Even as the Cape Town discussions were proceeding South Africa

S

j;

e

e

extended racialism to its race courses. In other words. the preliminary talks to which Pandit Hridayanath Kunzru went as a valiant fighter were vitiated by the host country with this latest of her racial measures. Race courses do not matter in terms of the soul of a people, but, again, the timing of this measure was such that the delegations from India and Pakistan were left in no uncertain mood about the intentions of the White community of South Africa.

The question remains as to what the Government of India and the Indian community in South Africa should do, even assuming that the agreed recommendation of the preliminary Cape Town tripartite meeting is towards the convocation of a full-fledged and plenary tripartite conference. As far as the Covernment of India are conderned, it is untenable that Pakistan should be permitted as a party to the discussions. India is the only disputant with South Africa before the U,N.O. India is the successor Government to Britain in undivided India, India alone has diplomatic relations with South Africa. Not a single Muslim among Indians in South Africa has taken out papers that he is a Pakistani. India foolishly agreed to Pakistan being

joined as a party to these talks. Now that these talks have been vitiated by Pakistan's treachery and ignoble quest after a mess of pottage, it is the bounden duty of the Government of India to refuse to sit any further with Pakistan at a round table at which its representatives are to formally and finally. discuss the future of South African the U.N.O. Indians, in terms of resolution. If South Africa refuses to agree to this demand of India, then it is as well that we should desist from paritcipating in the formal discussions for preparing for which this Cape Town meeting was arranged, and about which the so-called agreed recommendation might have contained a formula. There is no place for dishonour in our century-old fight to preserve for our children overseas their just rights. Even apart from the question of honour, it is clear that with Pakistan lifting trade sanctions, we cannot afford to permit trade diversion through Pakistan to South Africa, with the result that we ourselves must impose trade sanctions on our neighbour country. It is fantastic that Pakistan should have opportunities to buy from us, only for the purpose of sending the kanned goods to South Africa. Mere retentions by India against South Africa becomes meaningless in the face of this certain menace

to our national interest, and to the interest to our nationals overseas. In other words, from Pakistan. further talks with South Africa are untenable and become dishonour. able if Pakistan should continue to be the Trojan Horse within our There is no place for gates. compromise on this issue. If South Africa agrees to bilateral talks with good, and we India, well and would function honourable as members, with obligations, of the U.N.O. regime. Otherwise, we have to fend for ourselves, and take the consequences. In any case, with Pakistan holding a pistol to our it is obvious that even heart. compromise to fail is bound disastrously.

formal bilateral Even if a comes into between conference India and South Africa, there is no question that we would submit for the continuance of the apartheid, leave alone its extension. cannot send a delegation to Cape Town for the purpose of negotiating a settlement under which Indians in the Union are to be repatriated. In actual fact, the Whites of South Africa are planning for some such development. In other words, we cannot participate in conversations with South Africa under duress and threats. South Africa delayed to agree to these preliminary talks for three years, and it does not matter if a settlement with her—certainly with dishonour—does her—certainto being in the immediate not come into being in the immediate future. The Odessey of Indians in



Shri Swami Bhawani Dayal Sannyasi श्री खामी भवानी दयाल संन्यासी South Africa will continue as a saga of human effort, in which the ascent of man is to find appropriale expression.

Thus, we wish to address a few words to Indians in South Africa. Make a supreme effort to destroy schism in your ranks. Let all sections of the community, whether the so-called colonial-born or the fast disappearing immigrant, combine together to become a solid rock on which racialism in the Union is to lash to fury and death. The Government and the people of India, as well as ranascent Asia, are watching your heroic fight, and will give a hand to you at the appropriate time. Till then, your own battles

courage and dignity, and with that sense of stoic self-discipline which Gandhiji had taught you forty years ago. There cannot be

peace with dishonour. There is no survival in retreat. The time is coming when Indians, and other underprivileged people in South Africa are to march shoulder to shoulder in the lastditch fight against racialism and exploitation. Victory is assured. But it is blood, sweat, tears and toil for you, and for us in the Mother Country, in the mean time. Let there be no single false step, and let us not bend our dignified head to vassalage and thraldom. The fight is soon coming, and let us prepare for it. even as Gandhiji had taught us a generation ago.





## THE INDIANS

His Excellency Raja Maharaj Singh, Governor of Bombay:-

wish all success to "The Pravasi". It is a publication which is always readable and advocates with knowledge



Raja Maharaj Singh राजा महाराज सिंह

and sympathy the cause of our fellow country men settled in different parts of the world. Its Editor, Swami Bhawani Dayal Sannyasi, is an old and valued friend whom I have known, liked and respected for

nearly eighteen years. He is a pious gentleman who has devoted his life in South Africa and in India for the service of our brothers and sisters in other lands. As such he and his paper deserve encouragement and support from persons living in India who are interested in the objects for which he has consecrated his life. Swamiji has not been well for some time. With others I pray that with the blessing of Almighty God his valuable life may be prolonged.



His Excellency Loknayak M. S. Aney, Governor of Bihar:-

have been reading "Pravasi". I agree with you that it is the only paper which is exclusively devoted to the problems relating to the Indians abroad. The publication of a journal like "Pravasi" categorically inviting the attention of the Indian statesmen to the position of our brothers and sisters abroad, is more necessary



Lokuayak M. S. Anev

imperative now that we have attained perfect freedom and the status of a republic. Our countrymen abroad are, till they are recognized citizens of

लोकनायक एम. एस. अगो different countries in which they are living, are citizens of an independent state now, and any disabilities put on them in foreign countries in restraint of their rights as free citizens of India should be considered as a matter of a serious nature by the people of India. "Pravasi" has been doing this service. The country stands in need of it, and I wish "Pravasi" to grow and prosper. This is my message for your paper.

The Hon'ble Shri Jagjiwan Ram, Minister of Labour, Government of India:-

am glad to learn that PRAVASI has completed two years of its publication and is entering into the third year.



ıl

d

e

e

of

y

e

IS

d

Shri Jagjiwan Ram श्री जगजीवनराम

The PRAVASI has been started by Shri Bhawani Dayal Sannyasi, Shri Swamiji has been a brave fighter for the Indians overseas and his life has been a record of the struggle of Indians in foreign

countries for securing their just rights along with other citizens of those countries. His name is familiar to every Indian overseas, specially in South Africa and places in that region. In India, too, though his contribution to the national movement is not insignificant, he has devoted most of his time for the benefit of the Indians overseas. PRAVASI is a very useful contribution of Swamiji towards the cause of those brethren because it has not acquainted people in this country of their conditions, but has also been inspiring them to carry on their struggle unceasingly. Today every Indian is conscious of his responsibility towards the Indian settlers in other countries and is ready to do all that is possible to help them.

The great proof of Swamiji's love for Indians overseas, if any proof is needed, is that inspite of his failing health and paucity of funds, he is carrying on the publication of this Magazine even from his sick bed. It really a labour of love. I hope Swamiji will be spared to us for many years to come to serve the country and those brethren of ours who have settled in foreign countries and will continue to give inspiring message to them through PRAVASI. I wish the Magazine every success in its great mission.

The Hon'ble Shri Bal Gangadhar Kher, Premier of Bombay:—

T is necessary for us as citizens of sovereign republic to take active



Shri B. G. Kher श्री बालगंगाधर खेर

interest in the welfare of Indians out of India. They have helped in the struggle for independence with all the means in their power. Fortunately India is now

free and in a position to see that fair treatment is meted out to Indians in India as well as out of India. It is therefore natural that our interest in the difficulties experienced by our brethren in other countries should increase. Magazines, like the PRAVASI serve a useful purpose in satisfying this great urge to know about Indians outside India I wish that the PRAVASI may have a long and useful career in the course of Pravasi Indians.

\* \* \* \*

The Hon'ble Shri Mohanlal Saksena, Minister of Relief and Rehabilitation, Government of India:—

OU have asked for a message

() Y () for your next issue of 'Pravasi'.

() () () I do not know what to write.

However, in compliance with your wishes, I am sending you the following lines:-

Shri Bhawani Dayal Sannyasi is a



well-known public worker and writer. He has been a co-worker of Gandhiji and has devoted his whole life to the cause of our countrymen abroad. After the advent of Inde-

Mohan Lalji Saksena advent of Inde-श्री मोहन लाल सक्सेना pendence, he started

'Pravasi' in furtherance of his mission under the inspiration of Mahatma Gandhi. 'Pravasi' has now completed two years. I am sure it must have been a source of great encouragement and inspiration to our brethren abroad. Indeed 'Pravasi' provides a connecting link between India and her sons abroad and keeps them posted with the events here. I am confident that under the able guidance of Bhawani Dayalji it will continue to play a very useful role in future as in the past.

\* \* \* \*

The Hon. K. Santhanam, Minister

of State, Transport and Railways, Government of India:—

× WISH
× Y
+ SUCCESS
× X

TO YOUR



Shri K. Santhanam श्री के. सन्तानम

88

MAGAZINE.

88

\* \*

Shri Durga Prasad, Deputy Commissioner, Ajmer-Merwara:—

HE name alone—THE PRAVASI—speaks volumes; and
the landable service that
this paper is rendering to the cause
of humanity at large is its own
reward. Swami Bhawani Dayal
Sannyasi, who is a great link between
the past and the present between
the Gandhian era and post-Gandhian
era has unfortunately been confined

to his sick bed for sometime, is of our admiration deserving "The Service" to the continuing cause of which "the Pravasi" has dedicated itself. I wish and and pray "the Pravasi" may

to flourish as hither to and its founder-Editor, Swami Bhawani Dayal Sannyasiji may be spared by the ALMIGHTY for many more years to come so that the object Shri Durga Prasad with which this paper



श्री दुर्गाप्रसाद was started may be fulfilled.

Dr. D. Ram, B.Sc., M.B. (Calcutta) D.L.O., D.O.M S (London), Professor of Ophthamology and Oto-rhino Laryngology, P. W. Medical College, Patna, examiner of many medical colleges of India, a wellknown social reformer of Bihar, who has just returned after an extensive tour of the world and a sincere friend of the Indians overseas:

X \$ 1 & X T gives me immense pleasure to see that "Pravasi" which was started Swami by +\* Bhawani Dayal Sanyasi, Sahitya-Vachaspati, two years ago to champion the cause of the Indians overseas, has made tremendous strides during such a short space of time and is now entering in the third year. I have been regularly receiving the copies of the magazine which

invariably contain thoughtful interesting articles and informations about 40 lakhs of our brothers residing and trading in foreign countries, particularly in South Africa. Under

the able editorship of Swami Bhawani Daval Sanvasi "the Pravasi" has done a lot to advance the cause o f the



Dr. Dockhan Ram डा० दुखनराम

Indian settlers and has greatly attracted the attention of our country men and the inhuman treatment meted out to our brothers in South Africa. I greatly pained to learn am Swamijee has been ailing for the last ten months. I pray God for his speedy recovery and long life.

I wish all success for this most useful magazine.

## Pravasi

PRESS

A trial will CONVINCE you

of our efficiency

PRAVASI-BHAWAN, Adarshnagar,

AIMER

Dr. B. Pattabhi Sitaramayya,
President, Indian National
Congress:—

the EVERTHELESS 'Pravasi' has completed two years of its career and has done useful service



during the short period. I am sure the good work that it has done is a guarantee of its continued success and pros-

Dr. B. P. Sitaramayya serity.

\* \* \* \*

Shri P. Kodanda Rao, M.A., a trusted and respected member of Servants of India Society, who acted as private secretary to the Rt. Hon'ble Shri Srinivasa Sastri, P.C. during his Agent-Generalship in South Africa and a staunch advocate in the cause of the Indians overseas:—

× × × × × HANKS to his devotion

× combined with his vast

knowledge, Swami Bhawani

Dayal has been conducting

× × × × × the PRAVASI as a valuble

organ for looking after the interests

of Indians

Overseas. The maga-

rendered

very useful

service dur-

ing the last two years

since its

has

ol

CC

ag

or

th

fig

ha

SO

zine



Shri P. Kodanda Rao, श्री पी. कोडएड रात्र Swamiji has the goodwill of all patriotic Indians when he edits the magazine for the third year.

\* \* \* \*

Dr. Lanka Sundaram, M.A., Ph.D., (London), A doughty champion of the Indians overseas, a respected writer of the "Pravasi", author of more than half a dozen notable English books and the editor of "Commerce & Industry", New Delhi:—

TERNAL vigilence is the price of liberty, and 'Pravasi' which has completed two eminently justified its career as a

Indians overseas. 'Pravasi' is undoubtedly Indians overseas. 'Pravasi' is undoubtedly most closely connected with the problems of Indians in South Africa, and the Cape Town Conference now in the Cape Town Conference now in session is evidence of the unceasing effort which its Editor, Swami Bhawani Dayal Sanyasi, has been making to keep aglow the rights of our community in South Africa. Pakistan has stabbed India in the



Dr. Lanka Sundaram डाक्टर लङ्कासुन्दरम्, एम. ए., पी.एच. डी.

back, and soon South Africa is to obtain her jute and other essential goods from our neighbour country, thus completely destroying the trade sanctions imposed some five years ago by India, to which Pakistan had once pledged its sacred consent. Now that consent is no more, and very soon Indians in South Africa have to fight for their survival, verily as they had done under Gandhiji's leadership some forty years ago.

I must pay my public tribute to the devotion to duty of Swami Bhawani Dayal Sanyasi, who, cespite failing health, had undertaken this onerous task, and is fulfilling it with such remarkable success.

I do sincerely hope that Indians overseas and Indians at home would come to the assistance of 'Pravasi' financially and otherwise, and thus lighten the burdens of the Swamiji in the evening of his arduous and strenuous life.

Diwan Bahadur Har Bilas Sarda, Father of the famous Sarda Act, Great Scholar and Grand Old Man of Rajasthan:—

\*\* OU ask me a message for the Y 'Pravasi'. My message is this:

Treatment by the Government

of a foreign nation of the



Har Bilas Sarda हरविलास सारडा

nationals of a country is the test of the respect in which that country is held by the Government of the foreign nation. Applying this test the treatment of Ind-

ians by the Government of South Africa is not flattering to us. With best wishes.

which enables

the difficul-

ties, political

and econ-

omic, under

which they

are living

there. Inspite

know

tis to

The Hon. Dr. Sampurnanandji, D. Litt., Minister of Education, Finance and Labour, United Provinces:--

am glad to learn that 'The (:) I (:) Pravasi' is now entering its (:) third year of life after having already rendered valuable service for two years. 'The Pravasi' is a unique magazine, giving us news of our brethren in other countries,



of his ill health, Sri Hon. Dr. Sampurnanandiji Bhawani Bhawani Dayalji is editing this paper and doing selfless service to the Indian Community abroad. I send my best wishes to 'the Prayasi'

The Hon. Dr. Anugrah Narayan Singh, Minister of Finance, Supply and Labour, Bihar:—

It has got its Constitution framed and adopted by its own people. We have stepped into a new era

after sufferings centuries of humiliation. It is at this juncture that and my remembrance goes to those of my fellow country-men who are residing abroad. Although they are far away from us, the news of India having been declared a Sovereign Republic might have thrilled their veins and filled them with new hopes and aspirations, Independence brings in its trial a number of responsibilities. I hope, my country-men, wherever they are, will exhibit a true picture of Indian culture and civilization and behave in a manner



befitting the sons of a free land and thus raise the dignity of their mother land in the comity of nations. They will do to remember the message of 'Satya and Ahinsa' that

Bapu has left behind him and try to apply it in every walk of life and bisseminate it to the people of the world.

My remembrance also goes to the oppressed Indians in South Africa. We in India are fully aware of their sufferings and I feel, time is soon coming when racial descrimination

terested in

the welfare

of Indians

in South

Africa.

The Late

Revered

Gandhiji

did good deal

South Af-

rica and led

us in the

right direc-

work

o f

in

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

they are suffering will totally vanish and they will find from which themselves adequately placed in the society to which they belong. For this they have to keep up patience and perseverance. I wish them good luck. Jai Hind.

88

Rajkumari Amrit Kaur, Minister of Health, Government of India, New Delhi:-

apparage

t

n

t

d

3.

a

V

1

e

r

e

e

IS

e

e

f

y

0

15

e

id

at

to

ıd

18

le

11

n

HERE is hardly an Indian who is not interested in, and who would not sympathise, with those brothers and sisters who have emigrated to foreign countries. We have been specially in-



Rajkumari Amrit Kaur राजकुमारी अमृत कौर

tion. It is sad indeed to think that still our kith and kin in South Africa are being pro-

ceeded against. Another sad event which happened recently is the beginning of strained relations between us and the South Africans. This led to several riots which have brought the Indians bad name. It should be our effort to see the end once for all this trouble.

Mahatma Gandhi has asked us to follow the path of Non-violence and Truth and if we continue following in his footsteps, we shall never repent. When we go to foreign countries where we earn our living. Our duty is to serve the people of these countries and be loyal to them.

I hope the 'Pravasi' will be engaged in rendering two services-one, to make our own countrymen interested in the problems of the Indians abroad; second, to disseminate among the teachings of Mahatma Gandhi.

## Translated from Hindi

833 88 88 88

L. Polak. S. Henry Shri of Mahatma Gandhi Co-Worker in South Africa and Secretary, Overseas Association. Indians London:-

\* wish PRAVASI all success in the coming year thereafter, and I trust that %=== % it will be adequately supported, both in the Motherland and among Indians overseas, whom it has served so well under its devoted editor, Swami Bhawani Dayal Sannyasi.

To the children of the Motherland overseas, I would ask them most earnestly to regard themselves first and foremost as citizens; actual or countries their potential. of



Shri Polak श्री पोलक

residence. Their cultural loyalty to the Motherland need not and must not interfere with their separate civic loyalty. They should remain united in this among themselves, whatever other loyalties they may have. Only their devotion, with by united other races and fellow-citizens of communities in their new home-lands, can they hope to enjoy freedom, equality of rights, a sense of security, and mutual respect. The key-note of to-day is unity, interdependence, and under not brotherhood, world a matter compulsion, but as individual and group choice. For that

each may make his or its special contribution to the common welfare.

The last personal letter dated the 13th February 1950 addressed to the Late Swami Bhawani Dayal from the late Dr. Sachchidanand Sinha, Maker of Modern Bihar and Elder Statesman of India-

My dear Bhawani Dayalji,

\$\$ ≥ ≥ ≥ % have received your kind and affectionate letter of the 6th. and I have noted its contents, You will be sorry to learn that been seriously ill for more



Dr. Sachchidanand Sinha डा० सचिदानंद सिंहा

health.

than one month and can do no thing at present either for you or for me, When I am better I shall be at your service. Your review is an

exceedingly fine one, and I shall be happy to do what I can for it when I am in good S. Sinha

> 8 88 88

Rajya-Ratna Seth Nanji Kalidas Mehta, a Well-known Philanthro pist, Educationalist and Industrialist of East Africa and Kathiawar:—

heartily congratulate you for \$\$ the services f.you in the interest of Indians and am residing overseas God for your praying to



a]

be

be

al

Jd

Jd

nd

th,

its.

nat

ore

ne nd

110-

re-

her

10 e.

am

iall

our

our

an

gly

do

000

nha

des

10.

early recovery and to bestow upon you long healthy life. I sincerely wish the PRAVASI all success.

Seth Nanji K. Mehta सेठ नानजी का. मेहता

83 88 83 883

Bhagwandasji, Founder, Dr. Hindu College, Banaras:

\*\*\*\*。\*\*\*\*\*\* far as I aware am is the PRAVASI & menthly in India which is \*\*\*\* exclusively devoted to the cause of the Indians overseas. It is conducted by Shri Bhawani Dayalji Sannyasi, who has, I believe, more personal knowledge on the subject than any other Indian, as he has devoted his whole life in the service of our oppressed people settled in different parts of the world. He has been practically confined to bed for almost a year by serious illness, but has continued his labour of love over the magzine nevertheless. It continues to give



Dr. Bhagwandas डा० भगवानदास

every public-spirited Indian.

up-to-date information. month after month, on all matters of <sup>i</sup>mportance concerning our brethren overseas. It has completed two years of its very useful existence now and is entering upon the third. It deserves hearty support from

Rai Saheb Pandit Brahmadutt Bhargava, B.Sc., LL.B., F.S.S. (London), General Manager of the General Assurance Society and a sincere public worker of Rajasthan:-

( ÷ ) RAVASI has indeed proved very P ; useful not only for Indians living ÷ j abroad, but in acquainting our country-men also in 'Bharat' itself with the present conditions of life of their "Pravasi" brethren and their requirements. I am fully aware of the sacrifices made by you in continuing the publication for two years against heavy odds, but you have the satisfaction of carrying out the directions of

beloved 'Bapu' given to you in this behalf. I have no doubt still greater suc-



Pandit Brahmadutt Bhargava परिडत ब्रह्मद्त भागव

cess and a career use ful ness awaits the PRAVASI future years, and I and hope that pray God may ressoon tore you to your original health so you that may continue to serve our Motherland and guide the policy of the PRA-

Prof. Deoki Nandan Sharma, M.

VASI for a long time to come.

A.,L.L.B., Vice Principal, Government College, Ajmer:-

++-++ HEER doggedness on the part S of Swami Bhawani Dayal San-+++++ nyasi is responsible for the continued publication of the 'Pravasi'. He has been pushing through, in spite of financial instability and his shattered health. I am not sure, if anyone in his position-reduced to a mere skeleton, bed-ridden for the last more than eleven months and stricken with acute physical

ailments; would have directed so ably the publication of the 'Pravasi'.

The service of his countrymen abroad has been his passion right from his adolescence and God alone knows how he has been surviving the many crises he has been through. Thrice did he call me to bid farewell, but never failed to exhort me to see the special



PROF. D. N. SHARMA श्रोफेसर देवकीनन्दन शमा

issue of the 'Pravasi' through. The clarity of ideas. absolute self confidence and mental poise struck me as his marfeaked

tures.

I have yet to see a person more orderly in his habits, more cultured in outlook, more inflinchingly devoted ! the cause which has, since the time his apprenticeship in South Africa under Mahatma Gandhi, and mot straight-forward in his criticism, eve of the biggest personalities of his time in South Africa or in India and mor stable in his opinions, refusing to thrown off his feet easily.

Swamiji has been fortunate, having by his bedside, besides a har of devoted friends and admirers, h

daughter-in-law, Shrimati Prakashwati Ramdutt Dayal, a highly cultured and Ramdutt Dayal, who in addition to her duties of, nursing Swamiji has been actively connected with the publication of the Pravasi.

y

n

m

ly

id

er

al

si

h.

ity

as,

te

nfi-

ind

al

s e

ar-

fea-

ore

d in

d 10

ed

rice

11010

evel

imt

non

to to

har

I wish the noble example of Swamiji's self-sacrifice and the great cause he has been serving so ably and zealously will inspire his countrymen here and abroad to study the problems of the Indians abroad and follow in his footsteps in the service of the Motherland,

\* \* \* \*

Shri Narayanlal Bansilal, Chairman, Jodhpur Commercial Bank Limited and a staunch supporter of the "Pravasi":—

egarding giv-

ling a mesage

for 'Pravasi,

what message

can I give? All

those of our

countrymen

who have gone

out of India

must have the



Shri Narayanlul Bansilal the hardships श्री नरायण लाल वंसीलाल and make their say wherever they are a success.

\* \* \* \*

Shri U. K Oza, Editor of the several East African Indian journals and a most sincere worker in the cause of Indians abroad:—

X: X Y brother in the cause of (:) (:) Indians in Africa, Swami (:) Bhawani Dayal Sanyasi (:) (:) has asked me to send a X COOX message to him on occasion of the third birthday of the PRAVASI. This small monthly is a rare jewel in the aridity of Indian journals devoted in Bharat to the cause of the 'Bharateeyas' settled in Vishal Bharat. There is no other publication of a like nature. I pray to Ishwara and Rashtradevata to give the PRAVASI and its Editor a very long To the life of health and vigor. 'Bharateeya' settled in Vishal Bharat I wish to say one thing only. "Wherever you are claim equality with the White, the Imperialist and the European, but proclaim with a clarion call your identity with indigenous people of the land you live in. Let us identify yourselves with the Harijans of the international social and political order, for colour is a bar sinister for all of us everywhere in the white land white dominated land. Racial Harijanship must disappear, by Gandhian methods, if possible, by courageous democratic methods if necessary. We are humble, but in the freedom of Bharat we have the Dhanurdhar Partha and the Yogeshwar Krishna with us and therefore with the strength born of the consciousness of this spiritual association we must ultimately triumph in this struggle for all humanity."

## Letters to the Editor

My Dear Swami Bhawani Dayalji, Pranam.

× \ x \ received your x greeting me on my election to the office of the President × § \* × of the Indian Repubilc. I thank you for this.

The news of your illness has caused continue to improve in your health.

> Yours, Rajendra Prasad

(Translated from Hindi)

Dear Swamiji, Pranam.

8

% o x o have already heard about

your illness. Friends from
Ajmer occasionally inform your illness. Friends from Ajmer occasionally inform &oxo& me about you. I pray to God to help you in your complete recovery, so that you may be able to continue helping the cause of the Indians abroad.

> Yours Sincerely, Jagjiwan Ram

( Translated from Hindi ) 883

The Private Secretary to The Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, Government of India:-

Dear Sir,

e is extremely sorry to hear of 0 OHO your illness and hopes you will recover soon.

88

Yours faithfully, S. Bikram Shah

88

Dear Sir,

83

x \*\* x am very distressed to know & from your letter dated April x \$\$ x 1950, that my old and dear friend, Swamiji, has again become very unwell. All that I can do is to anxiety. I hope, God willing you will . pray that his precious life may be spared. Please give to him this message along with my affectionate regards.

> Yours sincerely, Maharaj Singh

Dear Brahmadutt,

was so sorry to read your . o postscript to your Father's letter of February 25, with its bad news regarding his health. I do hope that, since you wrote to me, he has taken a turn for the better. If not, it is better that he should sleep peacefully, rather than be conscious of pain and suffering.

> Yours very sincerely, H. S. L. Polak

My Dear Swamiji,

x \* \* x am sorry to hear that you are

% still ill. I have been confined

to bed for sometime, and am

not able to move about. I can
only pray that God may restore you to
health in the interest of Indians in

South Africa.

Yours Sincerely, Har Bilas Sarda

Bhai Kanhyalalji,

\*\* + ending message soon by post.

\*\* Hopefully pray Swamiji

\*\* will recover to carry on his

\*\* beneficial work. Convey to him

my affectionate respects.

\* \* \* \* \* \*

Yours faithfully, Purushottam Das Tandon

Dear friend

am very sorry to hear that you have been so ill. I do hope you have completely recovered by now. It is indeed brave of you to continue to carry on your noble work despite your age and ill health. Praying that all may be well.

I am, Yours sincerely, Sri Prakasa (Governor of Assam)

8

My dear Sannyasiji,

83

833

am, sorry to know that you are still ailing. May God give you speedy recovery in the interest of service to

the people!

Yours sincerely, A. N. Sinha

\* \* \* \*

Personal Assistant to the Hon. Minister of Health, Shrimati Rajkumari Amrit Kaur, Government of India, New Delhi, addressed to the Private Secretary to the late Swamiji:—

Dear Shri Kanhyalalji,

Sammensely pained to learn that Swamiji was in a critical condition. She prays that Swamiji will soon be restored to health. The Hon. Minister for Health deeply sympathises with you in this grave anxiety of yours.

Yours,
Jayanand Sharma

\* \* \* \* \*

The Hon. Shri Abdul Qaiyum Ansari, Minister, Public works, cottage Industries and Rehabilitation, Bihar.:—

My dear Swamiji,

OUR continuous and prolonged illness is a source of great anxiety and concern to me, as it would certainly be to millions of your countrymen who are well aware of the selfless and meritorious services rendered by you to the cause of the motherland, and, in particular, to her children abroad.

I pray to Almighty God that He may in His bounty speedily restore you to health and spare you long to serve the country.

Yours very affectionately, A. Q. Ansari

My dear Bhawani Dayal Sanyasi, \$××\$ am very sorry to read in your letter of Feb. 6 that you have not been keeping good health X \*\* × \* and have been writing your a sick bed. Prolonged letter from sickness for ten months must have very much weakened you, and the strain of running a magazine must be retarding the recovery to a great extent. I hope it would be possible for you to take rest to regain your health and strength to renew your activities with your full vigour.

Yours Sincerely, M. S. Aney

Commissioner for the Government of India in Fiji.:—

My Dear Pandit Bhawani dayalji, +38+ am deeply grieved to learn 00 that your health has been far 00 00 from satisfactory; and that +38+ you were confined to bed for over ten months. It is a distressing news not only to me personally but to our people living abroad. I know from experience that the "PRAVASI" has been a beacon light to Indians abroad and your noble life, a source of inspiration to them. Your selfless services in the cause of Indians in the Colonies are very much appreciated by

everyone who knows anything about them. It is our ardent hope and sincere prayer that God may give you health and strength to continue your great work for many years to come.

Yours Sincerely, S. A. Waiz

Dear Sir

O am sorry to know of your illness.

O I o I hope you will soon recover.

Yours sincerely, S. P. Mookerjee

My dear Swamiji

\*\*+\* ET me pray you will continue

† L † to improve and that the

† Almighty God will spare you

\*\*+\* for many more years to us.

With kindest regards.

Dear Shri Bhawani Dayalji

\* am very sorry to learn that
+ | + | you have been confined to bed by
\* serious illness for a whole year. I fervently hope you will make a good recovery soon.

Yours Sincerely, (Dr.) Bhagwan Das

My dear Bhawanidayalji

I am sorry to note that you were ill.

I hope you are better now.

Yours sincerely,

M. R Jaipuria

Prop. Swadeshi Cotton Mills, Kanpur.

## THE GREATER INDIA

By Pandit Benarasi Das Chaturvedi

THERE is an India and a Greater India as well. It comprises of more than three millions of Indians overseas that have settled in different parts of the world. These people represent our country to the foreigners much more faithfully than our Ambassadors or High Commissioners can ever do. And on them depends the fair name of Bharat as much as on ourselves.

"India is a very bad country that sends her women to Fiji to work as indentured slaves under abominable conditions."

These were the words used by the Fijian aboriginees, when they saw shiploads of our



Pandit Benarsi Das पंडित बनारसी दास

changed during these last thirty years or so. In this connection we may mention with gratitude the memorable services of Mr. H. S. L. Polak, who has been definitely our best friend during all these forty years or more and whose part in the struggle for Indians abroad has been inferior to none. Nor shall we forget the name of Rev. J. W. Burton of Australia who was the first to raise his powerful voice against Indenture system in the Pacific Islands

aviyaji. And things

and whose book "Fiji of To-day" was in a way epoch-making so far as our people in Fiji Islands were concerned. Rev. Burton, now an old man of more than 75, has still keen interest in the problems of our people in Fiji.

Another missionary friend, who carried forward the tradition of "Padre Burton Saheb" for quarter of a century, has been Rev. A. W. MacMillan, who has now retired to New Zealand after meritorious services to our people. It is to be noted that Rev. MacMillan is a Hindi scholar and we owe a great deal to him so far as Hindi Prachar in Fiji is concerned. If we can ever establish a Hall of Fame of Greater India we shall have the oil paintings of people like Burton and MacMillan along with Pearson and Duke, Hardinge and Andrews. It is people like these friends, who have kept our faith in humanity active and alive. If is they who have stopped the cancer of racial feelings from spreading into India and Greater India.

#### PROBLEMS OF GREATER INDIA

Now that India has become a Republic, the problems of Indians overseas will assume an importance of their own. The South African question looms large on the horizon and Pandit Hridayanath Kunzru will soon proceed to South Africa for a Round Table Conference there. No better choice could have been made. Let us hope that he will succeed in getting some relief for our countrymen in those parts. I wonder if the Govt. can persuade him to break his journey on way back for a fortnight a East Africa!

#### NEED OF ORGANISED EFFORT

"So long as we are slaves at home we cannot work efficiently for our countrymen

abroad". This was the argument thrown in the face of humble workers for Indians abroad by our political leaders and I can still remember our Congress refusing to give even a petty sum of Rupees twenty-five per month for the Colonial work. Now that we are free, our leaders in the Govt. cannot use that plea any longer. Of course no one can reasonably expect them to devote much of their time to the problems of Indians abroad, specially when their hands have been full with important domestic and international subjects. But there are certain things, that can easily be done.

Scholarships for the study of Greater India:—

The Government can easily establish a Gokhale Scholarship, a Gandhi Scholarship and an Andrews Scholarship for the study of the questions of Indians overseas. It will not be difficult for the Govt. to secure the services of a man like Dr. Lanka Sundaram to supervise their studies. Some of our well-to-do countrymen living abroad may be persuaded to donate a handsome sum for this cause.

#### CULTURAL GREATER INDIA

And there is a Greater India of the future that cannot be created by any I. C. S. officer or highly paid clerks of the Department of External Affairs, who can have no conception of it whatsoever. Of course we needn't under estimate their services. They can prepare a few memorandums, deal with a score of files or send a hundred formal letters per month. But they cannot have the vision of Greater India. That is beyond their strength. And for that we require the services of people like Dr. Kalidas Nag and Dr. Suniti Kumar Chatterjee—people who are eminent educationists as well as men of vision.

The problems of Cultural Greater India requires an imagination that is usually lacking in political fighters or Govt. clerks. There is an extract from a letter of the Poet Rabindra Nath

Tagore written to Dinabandhu Andrews on Sept. 25, 1920.

"Now that I have come in touch with Hol. land it will be easy for us to visit Dutch Indies and study their ruins and their peoples. We shall be able to establish a bond of sympathy with them and through it shall be greatly benefited, Simplicity is the best casket for gems of truth and these Balinese people, whe had their seclu. sion that saved their simplicity from all hurts of the present day have, I am sure, kept pure some beauty of truth that belonged to India. Let us bu ild a small bungalow for ourselves in one of their villages by the sea and when we have our summer holidays of three months we can go there and carry back to our Ashram, in exchange, some touch of the same India which keeps some part of its precious past living and moving in beauty among the cocoanut groves of this island. Nandalall must go there, for there they have their tradition of art fresh and active, for they have the sentiments deep in their heart which express themselves in works of beauty. We must found a special chair in Vishwa Bharatifor the study of Greater India. We must train teachers by sending them to these places and to China and Japan. The relics of the true history of India are outside India. For our history is the history of ideas, of how these, like ripe pods burst themselves and were carried across the seas and developed into magnificent fruitfulness. Therefore our history runs through the history of the civilization of Eastern Asia. To study a banyan tree you not only must know its main stem in its own soil, but also must trace the growth of its greatness in the further soil, for them you can know the true nature of its vitality. The civilisation of India like the banyan tree has spread its beneficent shade away from its own birth place. Let us acknowledge it, let us feel that India is not confined in the Geography of India — and then we shall find our message from our past. India can live and grow by spreading abroad—not the political India, but

the ideal India. Our Shantiniketan is for this mission."

The work for the modern Greater India will remain incomplete without the background of Ancient Greater India. Unfortunately no effort has yet been made for the co-ordination of both the sides of the work, that are complementary. It is high time that some University—preferably the Hindu University at Benares—arranged for a dozen of lectures on Greater India.

## HELP FOR THE PRAVASI

Pt.

ol.

les

all

ith

ed.

1th

lu.

of

me

us

of

our

ere ge,

in his

ey

Ve

or

iin

to

ry

he

ds

as

SS.

ry

1 a

in

he

or

ty.

ee

its

us

hy

ge

by

ut

As things stand at present, Swami Bhawani Daval Sannyasi is the only man who, inspite of his failing health, has been doing very useful work for Indians overseas. We must strengthen his hands by helping him in that noble cause and the least that the Indian Government can do is to subscribe a large number of copies of his journal—the "Pravasi"—to be sent to Indian settlers in the Colonies.

The problems of Greater India, as I have observed, will now assume great importance and we expect that people like Shriman Raja Maharaj Singh, Mr. S. G. Vaze, Mr. Perumal, Dr. Lanka Sundaram Mr. Kodanda Rao, Pandit Hridayanath Kunzru and others, who have made a special study of them, will come forward and give us the privilege of their expert guidance.

## Need of an Overseas Indians'Conference

By Shri Prem Narain Agrawal, M. A.

IT is a matter of great rejoicing and satisfaction to all Indians that India has after all become a sovereign democratic Republic. Overseas Indians have a greater cause to be happy over this long longed for Independent status of their Motherland. It is true that the

nationals of a down-trodden slave country suffer a lot as they are exploited by the ruling country and Indians were victimised in every possible way. But utmost sufferers were the Indians who have settled in foreign countries like South and East



Shri Prem Narain Agrawal श्री प्रेम नारायण अग्रवाल

Africa, Fiji, Mauritius, British Guiana, etc. They suffered not only economically but all sorts of discriminations were directed against them. They were the targets of all exploitation. The most interesting part of the whole game was that the country flourished and the white settlers were enjoying the best of life at the expense of the very Indians whose forefathers had toiled hard to make them what they are today. Today the white settlers do not want them. They want to get rid of them altogether by devising ways and means to drive them back to India.

It was their hope that when India becomes independent, their position would change and they would be respected and their voice will carry weight. It was often pointed out to them by their Indian leaders there and in India that all their ills and grievances were due to their Motherland being in subjection of a foreign power and the moment she was out of bondage things for them would change for the better.

That moment has now arrived and it has

gladdened the hearts of all. That is evident from the reports we have been receiving from the overseas countries as to how splendidly they celebrated the Indian Independence Day and the inauguration of Indian Republic.

had Long before this day we Self-Government in India with our top-most leaders at the helm of affairs. But no change seems to have come so far as Indians overseas are problems concerned. Their difficulties and continue to be practically the same though they incessantly hope for a silver lining in their black clouds of distress. It is because our able leader-ministries have not been devote to these spare time to problems, as they have been busy in other supreme problems of magnitude and of importance, partly because of partition difficulties, post-war conditions of the country and largely because our rulers left the country after having created a lot of mischief. It would take some more years to set the things in order. But the present question would be settled.

Therefore in order to interest them in these important questions of our countrymen abroad we have to continue the fight probably with greater vigour than what we had been doing hitherto. In a democratic country it is essential that public opinion should make itself effective and should be created to compel the people in power to turn their everbusy hands to other questions. We cannot, and we should not sit idle if we wish anything to be done for us by those who form the government and whosehands are already full. We have to continue to by educate the masses also and with a greater vigour, since in democratic countries the government rests upon the people. This question is bound to assume greater and greater importance in the years to come.

It is a known fact that we form the Government and since we wish a better government doing more useful things, so we have to be better ourselves. This is equally true in the case of our countrymen abroad.

It is not the time for the overseas Indians to sit idle and rejoice that their motherland had become independent and that their fate would improve. That their fate would improve is undoubtedly true; but it may take time and we may not like to wait for that. We shall have to work for it and the earlier we start our work the better it is. It is time when we should organise a truly representative overseas conference in India in a politically centrally situated city like Delhi and devise ways and means to carry on our work effectively in the years to come and mobilise public opinion. Some of the points they need to discuss in this conference, in my opinion, are:—

- (a) Opening of a central office well equipped with up-to-date information in a centrally situated city like New Delhi.
- (b) Publishing of a weekly journal devoted exclusively to the cause of overseas Indians which may guide the public opinion and the Government of India.
- (c) Opening of a research department interested in the cause of the Indians abroad.
- (d) This office to have some accommodation for Indian visitors from overseas.
- (e) Monthly meetings may be arranged to educate the public, and press conferences be organised to keep the Press-men in touch with the latest information from our nationals abroad.
- (f) It should also help visiting Indians to establish contact with Press, people and our leaders and provide them with facilities so that they may make the best of their stay in India.

Many other similar questions of common interest to our countrymen settled in different parts of the world may be considered and suggestions may be invited from them.

I think our people—leaders and readers alike will consider this suggestion and express their opinion on this rather important question.

It is the time to act and any delay will not be good in the larger interest of our country.

good in the larger interest of the state of the larger interest of the supportant of India may be the appropriate date when a conference may be called and the Government of India may be called and its support and full co—operation.

asked to lend its support and full co—operation.

Judging from the events that are taking place in

India and the countries where the Indians have settled, I am convinced that we must not neglect their cause any more now. Now, in fact, it requires greater attention than ever before, not only in the interest of the overseas Indians but also in the larger interest of our own country.

~ૄ૾ૺ૽ૼ **ૹ**ૹૢૻૹૢ૿૾ૢૹૺ૾ૢ૾૾

## Silver Jubilee of Arya Pratinidhi Sabha (Natal)

By Shri S. L. Singh

The Arya Pratinidhi Sabha of Natal celebrated its Silver Jubilee in February 1950 for 12 successive days. The response to these days was very gratifying, all sections of the Hindu people turning up to listen to the discourses on religion and

philosophy

Pundit

eminent persons.

A most gratify-

ing feature was

the presence of

Prasadh Uppadhyaya, the general

secretary of the

Ganga



Sarwadheshik Shri S. L. Singh Sabha of Delhi, श्री प्स. प्र. सिंह who consented to come out to South Africa for the celebrations.

On the 14th February 1950, the Proceedings opened wuirt an address by the President, Mr. R. Fodasing, who paid testimony to the work being carried out by the Sabha in disseminating religious teachings amongst the

Hindus, and bringing closer the various sections of the Hindu people domiciled in this land The Sabha has some thirty branches throughout Natal, and these bodies carry on the good work of the Arya Samaj. They conduct vernacular schools, impart religious teachings, create consciousness of the cultural heritage and civilisation the great Hindu religion. stressed the necessity of disseminating literature to all, so that they may learn of the precepts of the Hindu religion. In passing he paid his humble tribute to that great worker Swami Bhawani Dayal Sanyasi who was the creator of the Arya Pratinidhi Sabha and its first president, and wished him a speedy vecovery in his recent grave illness.

Pundit Ganga Prasad Uppadhyaya who attended the sessions regularly made his contributions to the religious, cultural, educational and philosophic needs of the community. His command of both English and Hindi created a very good impression amongst his many listeners. He urged the connec-



tions with Mother India, and a duty tions with Mother India, and a duty involved itself on the Sarwadeshik involved itself on the Sarwadeshik sabha to send out its preachers to various particularly where the Indians were particularly where the Indians were domiciled to preach the gospel of the Vedic religion and keep the contacts alive with the outposts.

A feature of the sessions was the response of the various religious groups on one platform discoursing on the subject of "Conception of God" according to their teachings. Here Hindu, Muslim, Parsee, Christian, Theosophist and Buddhist met and imparted their knowledge and this gathering of different faiths created a most pleasant atmosphere.

Another spectacular show was the procession of men, women and children of half a mile long with bands playing, community singing, banners swaying, many of the processionists being dressed in multicoloured dresses. This procession was led by the Arya Veer Dal with the "OM" penant flying in the foreground. The procession traversed the principal streets of the City without any incidents. Each evening the programme opened with the performance of a Maha Yugna. Immediately after, discourses educative and interetsing topics would take place both in English and Hindi. A couple of these sessions were entirely confined to the Sthree Samajes. As an act of appreciation by the Arya

Pratinidhi Sabha, for their invaluable services to the cause, framed addresses were presented to Messrs. R. Bodasing, S. L. Singh, D. G. Satya Deva, M. Moonoo and B. M. Patel. (It is a sad feature to record that Mr. B. M. Patel passed away about a week after the termination of the celebrations on board the S. S. Karanja on his way to India).

On the final day. February Mr. R. Bodasing laid the foundation stone of the proposed Vedic Temple cost of which to the value of £10,000 will be entirely borne by him. His only one wish is to dedicate this sum posterity so that they may gain the values of the teachings of the Vedic faith and keep the banner of Hinduism in this outpost alive of South Africa.

As a mark of the occasion an historical survey has been made by Pundit Nardev Vedalankar of Gurukul who has reviewed the position from the time of the arrival of the Indian immigrants to South Africa. He has compiled valuable data of the formation of the various Sabhas and their activities. A prominent feature is the work of the many missionaries of the Arya Samaj, from the advent of Pundit Bhai Parmanand, the noble consolidating work of Shree Swami Shankeranand, who laid the foundation of the renaissance of Hinduism, the practical work of Shree Bhawani Dayal Sanyasi, and the many

others who visited these and left their landmark. This book has been printed went off without a hitch and it speaks and published by the Arya Pratinidhi as souvenir of the Silver Sabha Jubilee and this contribution will undoubtedly find a place in every

Hindu home. The whole programme well for those officials who carried arduously and out their duties so conscientiously.

दी जनरल एश्युरेन्स सोसाइटी लिमिटेड, अजमेर।

--:0:--

.. Growing from Year to Year



BRANCHES

ALL OVER INDIA

AND ABROAD

gustness in Force: (1948)

Nesrest Office

## हिन्दी के महान् समर्थक, माननीय राजिं पुरुषोत्तमदासं जी टएडन, वर्तमान काँग्रेस अध्यदाः—

स्पीकर भवन लखनऊ

श्री स्वामी भवानी दयाल ने जो सेवाए भारत की की हैं—देश में तथा विदेश में, वे चिरस्मरणीय रहेंगी। देश सदा उनका ऋणी रहेगा। श्रवासी भारतीयों की निरन्तर सेवा का विस्तृत चित्र तो उनके नामके साथ मन में खड़ा हो जाता है। जहां भी वह रहे भारतीय संस्कृति और हिन्दी भाषाके श्रतीक होकर रहे।



ne

iks ed

ne

श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन Shri Purushottamdasji Tandon

पिछलीं बार स्वामीजी से अजमेर में मिलने का सुख मुक्ते उस समय हुआ था जब मैं चार वर्ष से कुछ ऊपर हुआ, उदयपुरके हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें सिम्मिलित होने के लिये जारहा था, उस समय भी वह अस्वस्थ थे। किन्तु विचारों और कार्य की योजनाओं में तेजस्विता मलकती थी।

इधर कई बार यह समाचार पढ़ना पड़ी कि खामी जी का शरीर अधिक अस्वस्थं है और यह अनिश्चित हो गया है कि यह अस्वस्थ शरीर कब तक चले। इस प्रकारके समाचार से खभावतः हृदय दुःख से विह्नले हो जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे देश और भारतीय प्रवासियों तथा हिन्दी भाषा के हितार्थ खामी जी को हमारे बीच अभी कुछ वर्षी तक रहने दे।

मासिक 'प्रवासी' स्वामीजी की भावनाओं की शाब्दिक मूर्ति है। वह अपने तीसरे वर्ष में पदार्पण करने वाला है। उसका यह सौभाग्य कि उसका सृजन और पालन स्वामी भवानी द्याल के वीर और प्रतिभायुक्त हाथों से होता रहा है, वर्षों तक बना रहे, यह हृदयकी पुकार है। पुरुषोत्तमदास टण्डन

## श्रीमती राजकुमारी अमृतकीर, खास्थ्य मंत्राणी भारत सरकार

नई दिल्ली 98-8-40

कोई भी देश-निवासी न होगा जिसकी सहानुभूति और दिलचस्पी उन भाइयों श्रीर बहिनों के साथ न हो जो बाहर के देशों में जाकर बस गये हैं। शुरू से ही



मार्ग भी हमें दिखा गये । अफसोस होता है कि वहां त्राज तक हमारे विरुद्ध कार्यवाही चल ही रही है। एक और भी दुःख जो हालमें हम सब को हुआ सो यह कि अफ्रिकाके निवा-सियों त्रीर हममें उतना सम्बन्ध नहीं है कि जिससे हम सब मित्र बन कर रहें। इसके कारण जो लड़ाइयां हुई, उनसे हमारा नाम भी बहुत बद-नाम हुआ। अब हमारा प्रयत्न यही होना चाहिये कि ऐसी लडाइयां फिर कभी न हों। पूज्य गांधीजी हमें ऋहिंसा और सत्यका

द्विण अफ्रीकाके भाई-वहनों के साथ हमारी

खास दिलचर्स्पा रही है। पूज्य गांधी जी ने तो काफी काम द्विए। अफ्रीका में किया और भन्ना

श्रीमती अमृतकौर Shrimati Amritkaur

निर्वाह कमाते हैं, वफादार रहें।

मार्ग बता गये हैं और अगर हम लोग उसी पर चलते रहें तो हमारा कभी हर्ज न होगा। परदेश में जब हमारे लोग जाते हैं तो उनका धर्म होता है कि वे वहां के लोगों की सेवा करें और उस मुल्क के, जहाँ जीवन-

में त्राशा रखती हूँ कि "प्रवासी" जैसी पत्रिका दो विशेष सेवा करती रहे, एक तो यहां के लोगों के दिलों में विदेश में रहने वाले हमारे भाइयों के बारे में दिलचस्पी पैदा करना त्रीर दूसरे यह कि उनमें पूज्य गांधीजी की शिचात्रों का अचार करना।

अमृत कौर



# मुम्पादक-भागानीदयाल मेन्यासी, साहित्य-गान्रपति

वर्ष ३

मार्च १६५०

ग्रङ्ग १

हिन्दी-पत्रकार-शिरोमिण श्री मृलचन्द्रजी श्रयंवाल, संचालक: विख्यांत 'विश्वमित्र' जिसके दैनिक संकरण हिन्दुस्थान के प्रसिद्ध पाँच नगरों—कलकत्ता, बम्बई, नई दिखी, पटना श्रीर कानपुर—से नित्य एक साथ ही प्रकाशित होते हैं:—



श्री मूलचन्द्जी अप्रवाल Shri Moolchand Agrawal

"प्रवासी" के नव वर्षां कके लिये सन्देश भेजनेके आदेशके साथ मुझे यह बताया गया है कि उसे संव प्रथम स्थान देना है। यह "प्रवासी" संचा-लकका स्वभाविक पक्ष पात और अन्याय है। अपनी बिरादरीके डयक्तिको गौरव प्रदान करना सार्वभौमिक प्रेमके प्रचारक संज्यासी की कंमजीरी ही कही जायेगी। "प्रवासी" हम लोगों के शिरपर एक बड़ा भारी बीलां हो गया है। वह स्वामीजी को शान्ति पूर्वक महा प्रस्थान भी न करने देगा। बापूके मुखसे अन्त समयमें "राम राम" निकला, परन्तु स्वामीजी के मुखसे तो "प्रवासी" ही निकलेगा। प्रवासी भाइथों के लिये अपना सारा जीवन लगाकर भी यह तपस्वी सन्तुष्ट नहीं, और आज मृत्यु से संग्राम करता हुआ रोग शब्या से "प्रवासी" का संचालन कर गहा है। यह स्वामी भवानीद्याल ही कर सकते हैं। इस मनस्वी संज्यासी को कोई नहीं समझा सकता। स्वामीजी के शुभिचन्तक इस नावकी पार लगवाने में अपना कर्तव्य पालन करें। पैतीस वर्षका पत्रकार होने के बाद "प्रवासी" पढ़नेके लिये डयाकुल रहता हूँ, क्योंकि उसमें सम्पादककी आत्मा बोलती है। आज देशमें ऐसे पत्रोंका वहा अभाव है जिसमें सम्पादककी आत्मा बोलती है। आज देशमें ऐसे पत्रोंका वहा अभाव है जिसमें सम्पादक की आत्मा

बोल रही हो। कभी कभी आत्मा शान्तिके लिये एक दो लेख लिख अपनी आत्माको उनमें देखकर सन्तोप लाभ कर लेता हूँ। बापूके "हरिजन" से बड़ा सहारा मिलता था। अब स्वामीजीके "प्रवासी" से। अब तो स्वामीजीके दीर्घ जीवनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में भय लगने लगा है, क्योंकि रोग शख्या उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती, वियोगकी कल्पना रोमांच उत्पन्न करती है, आगेकी बात राम जाने, आज तो स्वामीजीके जीवनकालमें उनके लाडले "प्रवासी" को जीवित देखते रहना है। उसे निर्धन होकर चलानेके लिये यह दों सौ रूपयेका चेक सेवामें प्रीपत है—धर्मपत्नी स्वदेश्वरीकी ओरसे। अन्य भाई बहन भी इस अंक को पढ़कर छोटी बड़ी रकम भेजना न भूलें—अब स्वामीजी अमण करने में भी तो समर्थ नहीं।"

राजस्थानमें आर्य संस्कृतिके प्रतीक, आर्य जातिके प्रकाश स्तम्भ और वैदिक धर्मके वयोवृद्ध भक्त, शाहर पुराके आर्य नरेश श्री राजाधिराज उम्मेद्सिंहजी साहबः—

आपके दर्शन करके अजमेरसे पिछली बार प्रस्थान करते समय उस रूग्ण अवस्था में भी आपने मुझे आज्ञा दी थी कि "प्रवासी" के लिये मैं अपना संदेश लिख भेजूँ क्योंकि "प्रवासी" अपना द्वितीय वर्ष समाप्त कर अब नृतीय वर्षमें प्रवेश करने जा रहा है। यद्यपि "प्रवासी" के



श्रीमान् उम्मेद्सिंहजी Shriman

लिये संदेश देना मेरे लिये अनिधि-कार चेष्टा होगी, तथापि आपकी आज्ञा का उर्छंचन करना मेरे लिये संभव नहीं है। "प्रवासी" ने पिछले दो वर्षमें प्रवासी बन्धुओं की जो सेवा की है वह सर्वथा अभि-नन्दनीय है। आपने तो अपनी सारी शक्ति ही उसके संपादन और संचालनमें लगा दी है। ऐसे तो देशमें आज पत्र निकलना और

Ummedsinghji व्यान जाज प्रशासकार आर बन्द होना एक तमाशा बन गया है, किन्तु "प्रवासी" का उद्देश्य कुछ और ही है। वह तो निःस्वार्थ भावसे उस दिलत वर्गकी सेवा कर रहा है जिसकी ओर हमारे देश-वासियोंने अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दिया । भारतीय पत्रकारितामें उसका एक विशिष्ठ स्थान है । वह युग- युगांतरों तक जीवित रहकर प्रवासी बंधुओंके सुख हु:ख, हर्ष विषाद की तरफ देशवासियोंका ध्यान दिलाता रहे और प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृतिका संदेश सुनाता रहे; यही हमारी एक मात्र कामना है।

हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृतिक रचक, पीषक और समर्थक, भारत में अनेक आदर्श हिन्दू मंदिरोंके संस्थापक, विश्वविख्यात विङ्ला परिवार के दानवीर नरस्त्र श्री जुंगलिकशोरजी विङ्ला:—

दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीय भाई वर्तमान समय में वहां जो कष्ट भोग रहे हैं उससे यहां के लोग भी बहुत दुःखी हैं। उनके कष्टों को दूर करने के लिये भारतीय गवर्नमेंट यथासाध्य चेष्टा करती जा रही है। हमारा पक्ष



सेठ जुगलिकशोरजी बिड़ला Seth J. K. Birla

न्याय का है इसिलये अन्त में ''यतो धर्मस्ततोजयः" तो अवश्य ही होगा। वहां के भारतीय भाइयों को भी अपनी न्यायसङ्गत मांगे वहां की गवर्नमेंट से मनवानेके लिये अपना आन्दोलन प्रेम तथा सङ्गावनाके साथ करते रहना चाहिये। तथा साथ ही उस जगन्नियन्ता ईश्वरमे जो कि अखिल विश्व का स्वामी है तथा प्राणीमानकं अन्तरमें वास कर रहा है प्रार्थना करते रहना चाहिये और उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये कि वह हमारे सङ्ग्रीं को अवश्य दूर करेगा। भारतके प्रख्यात उद्योगपित स्त्रीर देशको कला कौशलसे समृद्धिशाली बनाने वाले देश हितैषी सर प्रमित्र सिंहानियाः—

पद्मपत सिकारिया बड़े दुंख की बात है कि गत दस मार्स से स्वामी अवानी दयाल जी कंग्णायस्था में पड़े हुए हैं और उनके ब्रास्थ्य में कोई लाभ नहीं हो रहा है। 'प्रवासी' पत्र के सम्पादनके साथ साथ ही आपकी सेवार्य प्रवासी भारतीयों के लिये सदेव अमूल्य रही हैं। गत दो वर्षों में आपने अपने पत्र हारा देश से दूर उन भारतीयों की जो आर्थिक



रहे

क

कि

गेर

गन

भी

रीय

पक्ष

ı:"

भी

नेके

दते

रसे

त्रके

संकटों से छुटकारा पानेके लिए विदेशोंमें अपनी जीविका उपी-र्जन कर रहे हैं, और वर्ण विभेदके परिणाम स्वरूप श्वेतांगोंकी प्रतारणा सहन कर रहे हैं और आज मान-सिक अधिकारों से भी वंचित किये जा रहे हैं, लड़ाई का जो इति-हास हमारे सम्मुख रक्खा है उसने इन

सेठ सर पद्यपत सिंहानिया हास हमारे सम्मुख Sir Padampat Singhaniya रक्खा है उसने इन पीड़ित देश बंधुओं की ओर हमारा ध्यान अधिक आक-पित कर दिया है। आज हमारा देश स्वतन्त्रं है और हम भारतीय स्वतंत्र नागरिक होने पर गर्व करते हैं...... यही नहीं विदेशों में भी हमारे अन्तर्श्रष्ट्रीय सम्बन्धों की सराहना है, और भारतका स्थान व गौरव आज विदेशों में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ गया है।

इस बदलती हुई परिस्थितिमें हमें उन अभागे भाइगोंके प्रति भी अपना कर्त्तब्य निभाना है। भारतीय संस्कृति और मानव धर्मकी रक्षाके लिए यह आवश्यक है कि प्रचारार्थ जो भी सहायता हर व्यक्ति दे सकेगा वह हमारी लड़ाई को सफल बनाने में काम आयगी। हमारा यह परम कर्त्त व्य है कि हम अपने विदेशों में बसनेवाले भाइगोंके राजनैतिक स्वत्वोंकी रक्षार्थ अपनी लड़ाई को तब तक न बन्द करें जब तक हमें अपने कार्यमें सफलता न मिल जाय। इसके साथ-साथ सरकार का भी ध्यान इस और आकिंपित करना है। इस समय हमारे प्रवासी भाई

जो चालीस लाख से अधिक की संख्या में विदेशों में रहते हैं कुछ न कुछ अपनी आय का भाग अपने संबंधियों व इष्ट मित्रों को यहां भेजते हैं। यद्यपि देश की आर्थिक आय में उसका कोई मूल्य नहीं है फिर भी यदि प्रति व्यक्ति १००) रु० वार्षिक का ही औसत लगाया जाय तो भारत को लगभग ४० करोड़ की आय होती है, परन्तु इसमें भी सरकार द्वारा आयकर आदि विभिन्न कान्ती धाराओं द्वारा अंडचने पैदा हो रही है और जो भी भारतीय घिदेशों में अपना रुपया लगाना चाहते हैं उनके मार्गमें नियंत्रण पैदा कर दिए गए हैं इसलिए यदि ये नियन्त्रण हटा दिया जाय तो देशके औद्योगिकरण में भी सहायता मिल सकती है।

मध्य प्रांतके लोकनाथक और वहाँ के प्रांतिक काँ इरेसके सभापति. भारतीय पार्लामेंटके पुराने सदस्य, श्रांबल भारत हिंदी साहित्य सम्मेलनके भूतपूर्व सभापति और हिन्दीमें नाट्य कला तथा अन्य विषयोंके प्रन्थोंके प्रणेता श्री सेठ गोविन्ददासर्ज :--



संठ गोविन्ददास Seth Govind Das

कोई समय था जब भारतीय अपनी संस्कृति की भेंट लेकर देश विदेश-पर्वत उपत्यकाओं हिमांच्छादित वेनखंडों सुदुस्तर समुद्रों को पार कर पहुँचे और अपरिचित जन पदोंमें अपने शील एवं सौजन्य, परिश्रम एवं धर्म परायणतासे लोगोंकी सहा-नुभूति एषं स्नेह को प्राप्त किया। आज थाइलेंड, हिन्दे

शियाँ 'बाली' आदि प्रदेशों में राम और कृष्ण, महाभारत एवं रामायण को इतना आत्मसात् कर लिया है कि उस देश के निद्यासी 'राम' अयोध्या, सीता, आदिको अपने अपने देशों की ही संपत्ति और विभूति मानते हैं। सुदूर अफ्रिका अमेरिका आदि महाद्वीपों में गणेशकी प्रस्तर मूर्तियों और यज्ञस्तंभ उपलब्ध हुए हैं जो इन प्रदेशों से अपना प्राचीन संबन्ध निश्चित रूपसे सिद्ध करते हैं किन्तु कालकी गति, श्रंखला ऐसी दूरी कि अपने विदेशस्य बन्धुओं एवं समुद्ध-पारगामिनी संस्कृतिको भूलसे गये—जो हुआ सो हुआ

अब भविष्य में ऐसा न होगा। स्नेह और संस्कृति आत्मीयता एवं बन्धुत्व की भावना सिचित एवं परिपोपित होती रहेगी इसी आशा और अभिलापा को लेकर 'प्रवासी' प्रकाशित हो रहा है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक 'प्रवासी' सुप्रकाशित होता रहेगा प्रवासी देशवासी हमें अपने देश-चासियों से भी अधिक प्रिय रहेंगे।

स्वराज्यके पश्चात् हमें अपनी सांस्कृतिक एकता की और सबसे अधिक ध्यान रखना है।

\* \* \* \* \*

कलकत्ताके प्रसिद्ध देशसवक श्रीर "प्रवासी" के परम शुभवितक एवं सहायक श्री काशीराम गुप्तः



परमात्मा से प्रार्थना है कि "प्रवासी" दीर्घजीधी ही और उसके द्वारा प्रवासी भाइयोंकी निरंतर सेवा होती रहे। (तार द्वारा)

\* \* \* \*

राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के सभापति, सुप्रसिद्ध हिन्दू मेता, आर्य धर्म और आर्य संस्कृतिक जिल्लाही प्रचारक और प्रवासी भाइयों के परम शुभ वितक श्री कुँवर चाँदकरण शारदाः—

"प्रवासी" अपने तीसरे वर्ष में पदार्पण कर रहा है। यह जानकर कीन ऐसा प्रवासी भाई होगा जिसको हर्ष न हो। श्रीमान् स्वामी भवानीदयालजी ने इसे अपने रक्त से सींचा हैं। और वे रुग्ण शक्या पर पड़े पड़े भी दिन रात प्रवासी भाइयों का हितचिन्तन करते रहते हैं। प्रत्येक भारतीय का कर्त्वय है कि इसकी तन, मन, धन से सहायता करें। इमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि यह हिन प्रति दिन उन्नति करे । वास्तवमें "प्रवासी" हमारी रं द की हड्डी का काम दे रहा है। इसके द्वारा चलावे हुए आन्दोलनोंसे कुछ न कुछ प्रवासी भाइयों का लाभ ही होता है। हमारी सरकार की नीति प्रवासी भाइगींके सम्बन्धमें रंपष्टतथा हितकर है। क्योंकि प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्ब्यवहारके विरोधस्वरूप दक्षिण अफ़्रिकाके विरुद्ध ब्यापारिक प्रतिबंद लगा रखा है। हाँ ! पाकिस्तान वालीने दक्षिणी अर्फ्राका के रंग भेदकी नीतिके कटर हिमायती डाक्टर मलानके साथ संधि करके प्रवासी भारतीयोंके साथ गहारी की है। भारत सरकार को अवश्य ही पाकिस्तान वालोंके विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा। हमें जाति वाह और रंग भेद की नीतिके मानने वाले राष्ट्र मंडली के गुटको जो अपनी रंग भेदकी नीतिके कारण संसारमें अशान्ति उल्ल करते हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाही करनी चाहिये परन्त प्रश्न यह है कि वर्तमान असहाय अवस्था में हमारी उपरोक्त मनोवांछित आशाकी पुर्ति कैसे हो ? भारत में भूव



कुँवर चाँदकरण शारदा Kunwar Chandkaran

भीर बेकारी से दुखी जनता निराश हो कर बेठी हुई है। बेईमान मुनाफाखोर काला बाजार वाले रिश्वत खोर भानम्द लूट रहे हैं, बंगाल, बिहार, मझास, यू. पी. पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि संभी प्रान्तोंमें रिश्वत खोरीके विरुद्ध जनता आम्दोलन कर रही है कुछ पुरानी बिटिश

भीकर शाही के गुलांस रहे हुए लोग हमें गोली व जेल से द्वाकर रखना चाहते हैं वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये झालधर्म हा प्रचार करने वालोंको सम्प्रहाय वार्षि कहते हैं परन्तु ऐसी बातोंका जनता पर अब कोई असर नहीं रहा श्रव तो जनता देश हिसैपी झाल धर्मके प्रचार के विरुद्ध प्रचार करने वालें तथा कीसने वालोंका बर्तमान असन्तोप व उपद्यां का मूल कीरण वता रही है क्रान्ति की भीषण उवाला भड़क रही है, हमारी सरकारको यह समझना चाहिये की पाकिस्तान के साथ में प्रीका उपवहां

अब चल नहीं सकता। जनताकी शक्ति अपार है और की पुरुषार्थी भाइयोंका प्रश्न सुचार रूप से हल करना ही का अर्थ भीर हियों को बेइजात करने वालों को मिटाने के लिये हाबों देशके नव युवकों ने प्रण छे लिया है। नव युवकोंने अपने जीवन के प्रभात में अधिकारों की रक्षा कर जग हा नव निर्माण करने का ब्रत ले लिया है। अतः तिराशा वादी बन कर जो लोग यह कहते हैं कि हम कैसे गं। भेद वाले शक्ति शाली साम्राज्य वादी और उपनिवेष वादी गीरोंसे लड़ेंगे ? उन्हें इन नव युवकों का प्रण और वत देख और सुन कर आशा वादी बन जाना चाहिये। युद्यपि पंडित जवाहर लाल की कृपा से और विदेशी विभागके कार्यकर्ताओं के उत्साह से भारतको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई है परन्तु अभी दिल्ली दूर है। पाकिस्तान हम से ठंडी लड़ाई लड़ ही रहा है। दक्षिण अफ्रिकामें भारतीयों पर अत्याचार हो ही रहे हैं। मोरिश्समें भी हमारे भारतीयों की दशा सन्तीपजनक नहीं है। अमेरिका और इनालॅंड वालोंकी काइमीरके मामलेमें नीति हमारे विरोधमें ही है। युद्धके बादल छा रहे हैं, पाकिस्नान वाले खुछम खुछा कह रहे हैं "हँ स के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान" "हम श्रीनगर जायेंगे फिर पटियाला और फिर दिल्ली लेंगे" भूवीं पाकिस्तानने आसामपर हमला करनेकी तैरयारियां काली है और ''शिलांग चलो'' के नारे बुलन्द किये जा है है। अत: शात्र धर्मके उपासकोंकी बात मानकर ही पाकिस्तानियों तथा अफ्रांका, अमेरिका, और योरोपके गोरों के साथ हमारा वर्ताव जैसे को तैसाकी नीतिके अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बातमें दब जाना इन पश्चिमियोंके सामने कायरता का चोतक है। ये पिश्चमके गोरे तो वीर <sup>योग्य</sup>। वसुम्धरा के मानने वालों से ही द्वत हैं। फ्रांसीसी और पूर्तगीजी प्रदेशोंमें भी हमारे भारतीय भाई विदेशी शास जों द्वारा नाना प्रकारके दु:ख उठा रहे हैं। भारतके संपूर्ण प्रमुख संपन्न गणतंत्रदासनके स्थापित हो जानेके वाद हमारा यह परम कत्तं व्य हो जाता है कि हम हमारे प्रवासी भारतीयोंकी दासता से छुड़ार्चे। और रंग भेरके कारण जो अन्याय और अत्याचार उन पर हो रहे हैं उनको क्षात्रधम जागृत करके मिटावें। हम इतने शक्ति-भाली वनें और त्याग तपसे इतनी आर्थिक उन्नति करें कि इमारी हवाई सेना, जल सेना, और स्थल सेना, संसारमें

री

91

प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली बनें। ताकि भारतीयों पर अत्या-चार करने वाले गोरे घवरावें और आर्य सभ्यताके महत्व को समझ कर जगत् गुरु भारतके सप्तोंकी प्रतिष्ठा करना सीखें। अतः क्षात्र धर्म से ही हमारा वेड़ा पार होगा।

विहारके प्रसिद्ध देश सेवक, त्याग और सेवाके मूर्त्ति, "प्रवासी" के परम शुभचितक एवं सहायक श्रोर पार्लामेंन्टकं मेम्बर श्रीविपिन विहारी वर्मा (वैरिस्टर):—

स्वामी भवानी द्याल संन्यासीसे मेरी पहली मुला-कात जेलमें हुई जिसके। आज करीब बीस वर्ष हो रहे हैं। सुखकी बात है कि तबसे आज तक स्वामीजी का स्नेह भाव मेरे प्रति बराबर बना रहा।



श्री विपिन विहारी वर्मा Shri Bipin Bihari Varma

कलान्तर में स्वामीजी अजमेरके पास आदर्शनगरमें जाकर रहने लगे और वहींसे उन्होंने 'प्रवासी' पत्रका प्रकाशन आरम्भ किया।

राष्ट्रकी सेवाके साथ साथ प्रवासी भारतीयोंकी सेवा स्वामीजीके जीवनका अन्यतम रूक्ष्य और साधना रही है और इस दिशामें उन्होंने जो कुछ किया है, उसे कृतज्ञताके साथ इतिहास सदा याद करेगा। "प्रवासी" पत्रिका भी आज दो वर्षींसे प्रवासी भाइयोंके सुख सौभाग्यके लिए स्तुत्य प्रयत्न कर रही है। "प्रवासी" का मैं मंगल चाहता हूँ।

भारतीय खतंत्रतापर अपना सर्वस्व निछावर करने वाले और मातृभूमिको अंग्रे जोंके चंगुलसे छुड़ाने के लिए विदेशोंमें भटकते फिरने वाले "WORLD FEDERATION" के संचालक और सम्पादक राजा महेन्द्र प्रतापजी:—

प्रिय मित्र वा आदरणीय स्वामी भवानी दयालजी !
प्रेम ! बड़ी कृपाकी । याद किया । यह सुन कर तो दुःख
हुआ कि अभी तक आप अस्वस्थ्य हैं और पत्रिका भी धन
के अभावके कारण जीर्ण है परन्तु आपके उत्साह को देख
हर्ष हुआ । मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि हमारे दुःख, समाज
के कुप्रबन्धके कारण हैं। और यह कुप्रबन्ध ठीक नहीं हो
सकता जवतक या तो यह

सरकार हमारी बात मान ले

और या हम ऐसी सरकार

बना सकें कि वह कुटम्ब

प्रथा ही प्रत्येक ग्राम और

नगरमें चलादे। इसलिये मैं कहता हूँ कि हम कांग्रेस

को पकड़ेंगे। और दिलीको

पकडंगे अर्थात उसी प्रकार

पकड़ेंगे जैसे महातमा

गांधीजीने सन् १९२१

में कांग्रेस पकड़ी थी और

या जैसे उन्होंने १९४८

में दिलीको पकड़ा।---



राजा महेन्द्रप्रताप

Raja Mahendrapratap महात्माजीने कांग्रेससे अपना तीन बिन्दू कार्यक्रम बनवा लिया । उनैके तीन बिन्दू थे:—

१ — अहिंसा, २ — नामिलवर्तन और ३ — चर्ला। मैं अपने पांच बिन्दू मनवाऊँगाः —

१ — कीमनवैल्थ से देशको निकालना, २ — आर्थान बनाना — इरानसे आसाम तक होगा हमारा आर्थान, ३ — प्राप्त और नगरोंमें पूर्ण स्वराज्य। वे ही अपने आप नियम बनायेंगे और कुटम्ब प्रथाके सिद्धान्त पर राज्यको चलायेंगे। ४—मजदूरोंको बनायेंगे आधेका भागीदार।
५—विद्यालय ऐसे बनायेंगे जहां कारखाना, खेत, बाग,
गऊशालायें होंगी। लड़के लड़िकयां पढ़ेंगे और आवश्यक
वस्तुएँ भी उत्पन्न करेंगे। अन्तमें वे सब विद्यालयोंकी
समस्त सम्पत्तीके साझेके मालिक बना दिये जायेंगे। यह
पाँच बिन्दू कांग्रेस से मनवायेंगे।

सरकारसे मनवाना है कि मेरे तरीके से चालीस पचास लाख सेना बनाई जाय। अभी जब जातियां है तो क्यों न इन्हीं जातियोंकी सेना बनायें जो सैनिक जातियां हैं। साथ ही हम छावनियोंमें भी कारखाने, खेत, बात और गऊशालएँ बनायेंगे। हमारे सैनिक तीन घन्टे परेड़ करेंगे तो पाँच घन्टे आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न करेंगे। वे समाज पर भार नहीं होंगे। छावनियोंमें सेनिकोंकी खियां के लिए घर भी बने होंगे। हमारे सैनिक यहाँ बच्चे भी पेदा करते रहेंगे!

इस सरकारके भीतर अंग्रेजी चेले और गुलाम अधिक हैं। उन की अंग्रेजी बात ही पसन्द हैं। वे हमारी बात नहीं सुनते। हम सुनायेंगे, मनवायेंगे। यदि हमारे अनुयायी बहुतसे किसान, मजदूर, विद्यार्थी और सैनिक हो जायेंगे तो कौन सरकार हमारे विचारोंको दुकरा सकेगी!!

बहारके अपने भाइयोंसे कहना है कि हमारा कार्य-क्रम उनको भी अति लाभदायक सिद्ध होगा। सेनाकी हुँकारमें जो बल है वह वकीलोंकी बातोंमें नहीं। हम खाबी अफ्रिकामें अपने चालिस करोड़ भाइयोंको बसा सकेंगे। और प्रत्येक स्थान पर उनकी रक्षा भी कर सकेंगे।

साथही मेरा प्रचार ऐसा है कि हमारे देशवासी और दूसरे देशों के निवासियों का सोचने का ढंग बद्द जायगा। अभी तो उनमें रंग और बोलीका अधिक विचार है। हम सिखाते हैं कि रंग सरदी गर्मीसे बनता है। एक स्थानमें अधिक देर तक रहने से स्थानीय बोली बन जाती है। ईश्वर सबका एक है और वह सबका भला चाहता है। मैंने प्रेम धर्म पुस्तक भी तो लिखी है। हम उसकी प्रचार करेंगे। और मनुष्य मात्रको भाई भाई बना देंगे।

में वर्षोंसे संसार संघका प्रचार कर रहा हूँ। गई
प्रचार एक नई भावना उत्पन्न करता है।

मैं सिखाता हूँ कि समस्त संसारका बतायों एक संघ राजा धर्मोंमें मेल करायेंगे। सब धर्मोंकी भलाईबी इक्ट्टी करके बुराई की मिटायेंगे। प्रथा चलायेंगे कुटम्बकी अर्थात समस्त मनुष्य जाति एक कुटम्ब बन जायगी। अर्थात समस्त भनुष्य जाति एक केटम्ब बन जायगी। अर्थात समस्त अर्थेगे और बाटेंगे कि कोई भुखा न रहे!!

बस्त्य पदा कर से पत्र है और यह ही मेरा लेख इसे यह ही मेरा लेख इसे आप उर्यों का त्यों छाप दें। मैं 'प्रवासी'' की उन्नति बहता हूँ। वह फले और फूले !!

भारत के विश्वविख्यात प्रधान उद्योगपित, करोड़ों हपयेकी सम्पति के स्वामी, जगत भरमें भारतके एक धनवान व्यक्ति के नाम से मशहूर श्रीर स्वयं राजवाड़ी ठाट बाट से रहनेवाले श्री सेठ रामकृष्ण अलिमिया का संदेश:—

प्रिय महाशय।

1

ग

की

वह

स

तो

यां

ाग रेड

यां

भी

गम

।री

मारे

करा

ाय-

ाकी

ाली

गे।

ासी

दल

चार

एक

।।ती

हती

नका

यह

QF

हुंकी

श्रीमान सेठजीको आपका पत्र मिला । आप अपने कामोंमें सफलता चाहते हैं। प्रत्य स्वामी जी ने अपने जीवनमें जो सेवा किया है उसके लिये सेठजी के दिल में



बड़ी हमदर्श है। लेकिन आर्थिक मदद के लिये व्यापारकी स्थिति खराव होनेसे

भगवान आपका भलाकरे।

अापका सेठ रामऋष्ण डालमिया पी. एस. पतके, सेकेटरी Seth R. K. Dalmia सेठ आर.के. डालमिया।

हिन्दीके महारथी, हिन्दी साहित्यके प्रकाग्ड पंडित श्रीर विहारके शिचा मंत्री माननीय श्री बद्रीनाथ वर्माः—

प्रवासी भारतीयोंकी समस्या, आज हमारे सामने वह जिटल रूपमें खड़ी है। हमारे गरीब तथा भोले-भाले भाई जो जीविका की खोजमें और गोरे सामन्तशाहियोंके भुलावेमें पड़कर अपनी प्यारी मातृभूमिक प्रेमबन्धनकी वोड़कर संसारके दूर दूर देशोंमें जाकर बस गए उनकी संख्या आज लाखोंमें आंकी जाती है। परम्परा ऐसी रही मुक्कों पर अपना आधिपत्य जमाया तो उसके विकास

तथा उत्थानके लिए उन्हें श्रमजीवियोंकी आवश्यकता पड़ी। आधे पेट खाकर पशुओं का-सा जीवन बिताकर सस्ती मजदूरीमें काम करने वाले मजदूर इस अभागे देश के अतिरिक्त और कहां मिलते ? फलस्बरूप नाना प्रकार के अलीरिक्त और कहां मिलते ? फलस्बरूप नाना प्रकार के प्रलोभनोंमें फंसकर हिन्दुस्तानी मजदूरोंके जत्थे देश-देशान्तर और दीप द्वीपान्तरोंमें जाकर आज सैकड़ों वर्षोंसे गोरोंके अत्याचारोंके शिकार बन रहे हैं। क्या दक्षिण अफ्रिका क्या फीजी या मोरिशस, और क्या पूर्वी और पश्चिमी हिन्द द्वीपपुंज, तमामसे एकही समाचार सुननेको मिलता है गोरे सामन्तशाहिओं द्वारा हमारे निरीह देशवासी भाइयों पर अत्याचार।

अपने बिछुड़े हुए भाइयोंकी करुण कहानियोंसे हमारे ऑसू उमड़ आते हैं, हमारा रक्त उबलने लगता है, पर हम अपनेको इसके योग्य नहीं पाते कि उनके दुःखोंकी दूर करें और उन्हें कोई सिक्रय सहायता पहुंचा सकें। गोरे तो उनके परिश्रमसे लाभ उठाकर स्वार्थ सिद्धि कर चके। हिन्दुस्तानी मजदूर अपने गोरे मालिकोंके लिए लाखों बीचे जमीन आबाद कर चुके, उनकी सीने हीरेकी खानोंमें खट कर सरकार उन्हें करोड़पति बना चुके, अब उन्हें क्या अधि-कार है कि वे अपनी छायासे भी उन देशोंको अपवित्र करते रहें ? दक्षिण अफ्रिकाके प्रश्नकों ही लीजिये। हमारे पीडित और निःस्सहाय भाइयोंने उस देशको समृद्धिशाली बनानेमें कौनसी कसर उठा रखी ? प्रिटोरियाके हीरे और रेणडके सीनेकी खानोंमें काम करनेवाले येही भारतीय मजदर थे जिन्होंने उन खानोंसे अपरिमित धनराशि निकालकर अपने मालिकोंको कुबेर बना दिया। पर उन्हें मनुष्य कहलाने तक का अधिकार न मिला। नैरोबी और डरबनकी गुगन-चुम्बी अट्टालिकाएँ इन भारतीय मजदूरोंके परिश्रमके ही प्रतीक हैं, पर ये अछूत मजदूर उन अट्टालिकाओंके पासतक नहीं फटक सकते हैं। उन्हें इतना भी हक नहीं है कि वे गोरोंके साथ एक गाड़ीमें बैठकर यात्रा कर सकें।

आज कितने ही भारतीय अपने पुरुषार्थ तथा अध्यवसायसे बनी, शिक्षित, सुसंस्कृत तथा विख्यात हो चुके हैं, पर मलान सरकारके काले कानून सभी भारतीयों के लिये एक हैं। पद-पद पर उन्हें अपमान और कटु बाक्य सहन करने पड़ते हैं। वे किसी भी समय किसी अवस्थामें गोरोंके साथ बराबरीकी हैसियतसे नहीं मिल सकते हैं और न उनके साथ सामाजिक या आर्थिक सम्बन्धही स्थापित कर सकते हैं। अब जो नए कानून लागू हो रहे

हैं उनके मुताबिक भारतीय उन महलों टोलोंमें भी नहीं रह सकते हैं जहां गोरोंकी आबादी है।

ऐसे ऐसे और भी कितने ही कान्न बनाये जा रहे हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य है भारतीयों को पीड़ित और अपमानितकर एक ऐसी परिस्थित उत्पन्न कर देना जिसमें वे घवड़ाकर वहांसे अपनी सारी सम्पति घर-वार छोड़कर भाग जांय । दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंके कष्टोंका लम्बा और दु:ख जनक इतिहास है और उन्होंने अपने हकोंकी प्राप्तिके लिए जो संघर्ष किए हैं और बलिदान दिए हैं वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं। महात्मा गांधीके त्याग और तपस्यामय जीवनकी अमरकहानी यहां से ही शुरू होती है तथा दीनबन्धु एन्डूज सरीखे मानव-मित्रोंका कार्यक्षेत्र भी अनेक अंशोमें दक्षिणी अफ्रिकाही रहा है। आज भी वहांके पीड़ित पहलित भारतीय ऐसे तपस्वी महात्माओंके पदिचन्होंका अनुसरण करते हुए अपनी आजादीकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने मनुष्योचित अधिकारोंकी रक्षाकी चेष्टामें संलग्न हैं।

अन्याय तथा अत्याचारके विरुद्ध आवाज उठानेमं, आत्मबलसे पाद्मविक शक्तिका सामना करनेमें, जिन लोगों ने, प्रवासी भारतीयोंका नेतृत्व किया है उनमें स्वामी भवानीद्यालजी संन्यासी का नाम विशेष उल्लेबनीय है। अपनी अद्भुद कार्यकुशलता, संघटनात्मक शक्ति. विद्रता, वनतृत्व तथा, सबसे अधिक अपने त्यागमय जीवन से उन्होंने प्रवासी भारतीयोंकी जो सेवाएँकी हैं वे हमारे देशके लिये एक गौरवकी वस्तु है। कुछ दिनोंसे ये बृद्धावस्था तथा शारीरिक रोगोंके शिकार होकर अपने देश की छीट आए हैं और शरीरसे नहीं तो अपनी लेखिनीसे ही अपने प्रवासी भाइयोंकी सेवा कर रहे हैं। इनके सम्पादकत्वमें "प्रवासी" दो वर्ष पूरा कर तीसरे वर्षमें पदायंण कर रहा है। मैं "प्रवासी" का अंक देखा करता हैं। सभी दृष्टियोंसे यह एक उचकोटिकी पत्रिका है। मैं इसकी सफलता और उन्नतिकी कामना करता हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह श्री भवानी द्यालजीको स्वस्थ्य, निरोग तथा चिराय करे जिसमें "प्रवासी" उन्नतिपथ पर, अग्रसर होता रहे और जिस लक्ष्यको लेकर यह हमारे सामने आया है उसकी पूर्ति हो, अर्थात् वे भारतीय जिन्हें परिस्थितिने संमारके विभिन्न देशोंमें लेजाकर पटक दिया है, फूलें फलें और स्वतंत्र नागरिकके अधिकार प्राप्तकर अपना और अपनी मातृभूमिका गौरव वढावें।

काशी नागरी प्रचारिणी सभाके संस्थापक और हिन्दीके पुराने साहित्यसेवी पंडित रामनारायण मिश्र:—

''साहित्य-वाचस्पति स्वामी भवानी द्यालजी संन्यासी अपना स्वास्थ्य खोकर भी गत दो वर्षोंसे 'प्रवासी' पत्र निकाल रहे हैं। वे महात्मा गांधीजीके उन थोड़ेसे



पं० रामनारायण मिश्र

साथियोंमें से एक रह गये हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रिकामें भारतीयोंके जीवत सरधनके लिये कष्ट उठाया था। भारत आकर उन्हींके हितके लिये वे 'प्रवासी" निकाल रहे हैं। जिनके पठनसे भारत निवासियोंको पता चलता रहता है कि उनके द्र देशी भाइयोंकी क्या द्शा

Pandit Ramnarayan Mishra है। दु:खके साथ लिखना पड़ता है कि हमारा ज्ञान क्षितिज इतना संकीर्ण है कि इस अन्तरजातीय युगमें भी हमें यह नहीं माल्म कि हमारे स्वधर्मी भारतके बाहर बाहर कहां कहां है। माल्म होने पर भी हमें यह जाननेकी लालसा नहीं है कि उनसे हमारा सांस्कृतिक सम्पर्क किस प्रकार पुष्ट हो सकता है।

उपनिवेशों में कुछ मेरे भी मित्र हैं जिनसे मेरा पत्र ह्यवहार रहता है। मैं जानता हूँ कि कई पीढ़ियांसे और बरसोंसे दूर रहने पर भी भारतका जाद उनके सिरसे अब तक्क नहीं उतरा। उन्हें हमसे प्रीति है। हमारी मान मर्योदाको वे अपनी समझते हैं। हमारे ऋषियोंकी वे आदर से चर्चा करते हैं। एसी अवस्थामें, विशेषकर जब भारत स्वतंत्र हो गया है, हमें उनसे निकट संबंध स्थापित करते की चेष्टा करनी चाहिये, जिसका रास्ता हमें अपने निजी जीवनसे और ''प्रवासी' द्वारा स्वामी भवानी द्यालजी दिखला रहे हैं। इस मार्गको दिखलाने वाले वे अकेले ही हैं। ईश्वरसे प्रार्थना है कि वे दीर्घजीवी हों और सदा स्वस्थ्य रहें।''

भारतके विख्यात उद्योगपति, खंदेशप्रेमी सेठ



"प्रवासी" अपने दी
वर्ष प्रे करके तीसरे वर्षमें
प्रवेश कर रहा है यह
जानकर मुझे हर्ष हुआ।
"प्रवासी" ने हमारे
देशके बाहर रहने वाले
भारतवासियोंकी बड़ी
सेवाकी है। और मैं
आधा करता हूँ कि
भविष्यमें भी यह पत्र
हसी प्रकार हमारे
प्रवासी देशवासियोंकी

श्री मंगतूराम जयपुरिया प्रवासी देशवासिः Shri Mangtooram Jaipuria सेवा करता रहेगा।

इसके संचालक एवं सडपाइनके लिये श्री स्वामी अवानीस्थालजी संन्यासी धन्यवाइके पात्र हैं।

\* \* \* \*

हिन्दी साहित्यके त्यागी, तपस्वी पर्व यहास्वी संवक, अनेक पुस्तकांके प्रणेता सीर भारतीय प्रथमाला के संचालक श्री भगवानदास केला:—

"प्रवासी" सदगादक का आदेश है कि मैं 'प्रवासी' के तीसरे वर्षके वधमांकके छिए प्रवासी भावतीयोंकी कुछ सन्देश हैं। में इस समय अस्तरण हैं, सीचता हूँ कि श्री बामी भवानीद्यास्त्रजी सँग्यासी किस तकार एक जीती-जानती प्रेरणा वल रहे हैं। लक्की और कछदायक दीमारी में इन्हें एक मात्र 'प्रधासी' की चिश्ता सता रही है। भारतीय जनतारी फी हज़ार था फी लाख कितने स्थिक है, जिन्होंने अपने आपकी भारत और आरतीयताके लिए अपित कर रखा है। आज कलके अर्थप्रधान युशर्म खबकी अपना-अपना खार्थ सिद्ध करनेकी वड़ी है और अनेक भरते १ आदमी भी चोर वाज़ारियां रिश्वत आदि से अवना धर बना रहे हैं। विशेष दुःख इस बातका है कि जिस वीरोंके त्याग और विलिदानमें भारत स्वतंत्र हुआ था. उनमंत्रे कितने ही पथ-श्रष्ट हो गए हैं और अब अवनी पिछली सेवाओंका अधिक से अधिक पुरस्कार पानेके छिए मले बुरे सभी प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे दृषित वातावरण में श्री खामीजी जैसे महाजुभाव ही भारतमाताकी आशा-

केन्द्र हैं। इनके इदाहरणसे हम सब देशवासी हथा प्रवासी भारतीय यथेष्ट शिक्षा छैं। आवश्यकता है भारतयाताकी प्रत्येक सन्ताम सबे हदयसे यह कह सके:—

> स्त्रगर ये प्राण तरे थास्ते, ऐ हैश ! नहीं जातें। तो इस इस्लीफे तस्ते से, मिट्टै नामी निशां मेरा॥

"प्रवासी" ने प्रवासी भारतीयोंकी अञ्चयम सेवाकी है। यह यल शृद्धि पाकर चिरंजीवि हो, यही प्रत्येक देशप्रेमी की हर समय सोचना विचारना है।

\* \* \*

वयोष्ट्रद्ध भारबाड़ी नेता स्त्रीर प्रवासियोंके शुभ-चितक रायवहादुर श्री रामदेवजी चोखाणी।

आवने मेरे सन्देशके लिये लिखा सी में क्या लिखं ? समझमें नहीं आता। मेरी रायमें इस भारतशासियोंको दूसरे देशोंमें रहकर अच्छे वर्तावकी आशा करनाही अनु-



चित है, जब कि हम जानते हैं कि उन देशों के छोरां में यह उदारता और मानवता नहीं है जो भारतवर्ष चाछों में है। आर्थिक सहायता समया-घुसारकी जायगी। मैंने यह सम्मति भाजके १५-१० वर्ष पहले स्वर्गीय एण्डूज़ साहकको ही थी, कि हमें उनदेशोंको छोड़

283

श्री रामदेवजी चोखाणी Shri Ramdeoji Chokhany

हिया जाय। अपना देश काफ़ी बड़ा और सक्पक है। वे लीग हमें भादर नहीं देना चाहते सथा हमें भसक्य भी समझते हैं। दूसरेके घरमें ती उसकी इच्छाके अनुसारही रहा जा सकता है।

मेरी राय बहुतींकी अच्छी नहीं प्रतीत होगी पर सुझे तो यही लगता है, कि कलहका मिटानेका यही मार्ग है। क्या हिन्दुस्थान और पाकिस्तान और क्या आफ्रिका और युरोप ?

8 8 8

हिन्दीके महान काव्य-कलाधर श्रीर प्रवासी भारतीयों एवं "प्रवासी" के परम शुभविंतक पंडित हरिशंकर शर्माः—

प्रवासी भाइयोंसे मेरी तो यही प्रार्थना है कि वे विदेशोंमें रहकर अपनी भारतीय संस्कृति का क्षणभर के लिये भी विस्मरण न करें। स्यापार या जीविकाके लिये विदेशोंमें जा बसनेके मानी यह नहीं है कि हम भारतीयता को भूल जायँ, रामकृष्णके अनुयायी न रहें, गीता, उपनि-पद् और वैदोंके विश्वासी न रहें, शामायण महाभारतकी गद्य समझने छगें । ऐसा करना अर्थात् संस्कृतिकी स्यागना मृत्यु से बद्कर है। मृत्युसे तो व्यक्ति विशेष का ही भौतिक अन्त होता है, परन्तु संस्कृतिके विनाध से तो लाखों वर्षी की परम्परागत जीवन-धारायें बिनष्ठ हो जाती हैं। भाषा भी संस्कृतिका सबल आधार है। अतव्य प्रवासी भारत-वासियोंको चाहिए कि से हिन्दी और हिन्दी की जननी देववाणी संस्कृतिकी अपने जीवनके छिये अनिवार्यं समझे । भाषा भूळनेसे साहित्य नष्ट होता है, और साहित्यके अभावमें वे सब सांस्कृतिक परम्परायें मिट जाती हैं, जिनके कारण कोई जाति अपने की जीवित-जाग्रत समझती है। संस्कृतिके विना कोई राष्ट्र या देश जीवित नहीं रह खकता। प्रवासी भाइयोंके घर-घरमें हिन्दी संस्कृत का प्रचार हो। उनमें भारतीय भावना, भारतीय भूषा और भारतीयहाका उत्तरोत्तर विस्तार हो । जीविका या पैटपुर्तिकी धुनमें अपनी संरक्षति की मुला देना आध्यहत्या है, राष्ट्र-दस्या है और पुरुषाओंकी विमल विभूतिकी नष्ट श्रष्ट कर देना है।

बड़ी प्रसन्नताकी बात है कि प्रवासियों के बहुत बदे ग्रुमिचिन्तक प्रयचर श्री खाशी भवानी इयाल संन्यासीने 'प्रवासी' पत्र प्रकाशित कर प्रवासियोंकी शहती सेवाकी है। वे तो जीवनभर प्रवासियोंकी सेवा में ही संलग्न गहे हैं। उनका जीवन और मरण लाखों प्रवासियोंके लिये हैं। स्वामीजीका 'प्रवासी' जो सेवा कर रहा है, उसका बहुला नहीं खुकाया जा सकता। 'प्रवासी' भाइयों और 'प्रवासी' प्रेमियोंका कर्त व्य है कि वे इस पत्रकी जीवित रखें।

ियहारके प्रख्यान देशसेवक, विदार प्रसम्बर्ताकं मेम्बर और ''प्रवासो'' के शुभिवतक एवं सहायक श्री ग्राप्तनाथ सिंह:—

विभिन्न देशोंमें बसे हुए लगभग ६० लाख प्रवासी भाई बहन भारतको अपनी मातृभूमि मानते हैं। ये प्रवासी विदेशों में भारतीय सभ्यता और संस्कृतिके सन्देश-वाहर कहे जा सकते हैं। वे सुदुर देशों बसे रहने पर भी मातृ, अपूमि की भारत कभी नहीं भूछते। उनकी आंखें भारतके मध्य गौरवकी और छगी रहती हैं। भारतमें चछने वासी अनेक संस्थाएँ प्रवासियों के दान पर अवलक्षित्रत हैं, यह है प्रवा. सियों की अद्धा और देश भक्ति।

प्रवासी भारतीय आरम्भले ही वेबसी की बाहतमें पड़े हुए हैं। उनका प्रधन भारतीय खाधीनता संप्रामन महत्वपूर्ण अंग एहा है। सीभारयसे भारत अब गणराष्य वन गया है! दुर्भारयवश अभी प्रवासी बन्धुऑको कहाँहे मुक्ति नहीं मिली है। आए दिन उनके अपर नाना प्रनार के प्रहार होते ही रहते हैं। इस समथ उनके अधिकारोंन प्रशन बहुत गम्भीर उत्तर थारण कर रहा है। यद्यपि राज. नीतिक दिस्से आरत सीधे कुछ नहीं कर सकता फिर भी वह दूसरे उपायांसे बहुत कुछ कर सकता है। बहांनी सर कारोंपर नैतिक इबाब डाका जा सकता है। इसमें कें। सन्देह नहीं कि भारतीय सरकार अपना कर्त्वय सतर्कतारे पालन करेगी।

रही भारतीय जनताके कर्तंडयकी बात, जनता के प्रति जनता का जो कर्त्तंडय है उसके लिए हमें प्रवासी हम्धुओं के साथ सम्पर्ध बनाए रखनेके अतिरिक्त उनकी परिस्थितियों से परिचित्त होते रहना भी भाषदयक है।

इसके विना हम एक बूसरेके सुख-दुःखमें सहाः यक नहीं ही सकते।

इसके लिये सर्वेशिक साधन समावारपत्र किससे हम वारस्परिक आधरयकताओंकी स्थल कर सके हैं। आरवमें ऐसे साधनका अभाव का अनुभव कर्त



श्री गुप्तनाथ सिंह Shri Gupta Nath Singh

अभाव का अनुभव का प्रवासियों के प्राण, प्रव स्वासी भवानी द्या के वि ( प्रवासी ' का वका वा कि वि प्रस्ताना कात है वि ( प्रवासी ' अपनी आपुर्व तीसरे वर्षमें प्रवेश का हि वि रहा है | हसने प्रवासी भारती वां की सम्मानी के भारती वां की सम्मानी के भारती वां कि प्रवासी भारती वां के प्रवासी भारती करके प्रवासी भारती करके प्रवासी श्चितिसे परिचित कराकर देशकी बहुत बड़ी सेघाकी है। श्चितिसे परिचित कराकर देशकी बहुत बड़ी सेघाकी है। श्चामीजीके स्वास्थ्यपर बार-वार रोगोंका भयंकर प्रहार होते रहमेसे प्रवासीकी महत्वपूर्ण जनसेवासे वंचित हो जाने का मय उपस्थित होता रहा है। फिर भी स्वामीजीने रोग-का मय उपस्थित होता रहा है। फिर भी स्वामीजीने रोग-का श्चाप पड़े वह देवी प्रेरणाका ही परिणाम हीखता है। भगवान खा है वह देवी प्रेरणाका ही परिणाम हीखता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि स्वामीजी स्वस्थ रह कर "प्रवासी" होरा प्रवासियोंकी सेवा का पथ प्रशस्त करते रहें। भाषा है भारतीय जनता एवं प्रवासी बन्धुओं के सहयोग और सहायता से "प्रवासी" को किसी भी प्रकार की आर्थिक किताई का साधना नहीं करना पड़ेगा। "प्रवासी" के भाषी जीवन के लिये हार्दिक शुभकामनाएँ है।

FF

ने ब

वा.

हत्रम

मका

(130

षांत

कार

रोका

ाज.

र भी

सर

को

नता

गर्सा

नकी

81

सहाः

ाच है

स कते

कार्व

।शिम

118

1

11युक

वासी

(मिने

वासी

(AB)

विहारके साहि श्यिक-क्रांतिके प्रतीक, विख्यात देशिहतेथी स्प्रीर "प्रवासी" के सहायक श्री देवकुमार मिश्र—

स्वाधीनताकी प्राप्तिके बादसे इस भारतीयोंकी जिस्मेवारी बहुत अधिक बढ़ गथी है। इसारी यह ज़िस्मे-बारी जितनीही अधिक देशकी आस्त्ररिक सुदयबस्था, मुख-शान्ति और धन-धान्यके संवर्धनके प्रति है, उससे क्म प्रवासी भारतीवांके दु:ख-दुर्दशा उन्मूलनकी नहीं। हमारा उद्देश्य झुहत्तर भारतके पूर्व गी। चकी प्राप्त करना धीर प्रवासी भारतीयों की समस्याकी इस करना हीना बाहिए। हम जिस तरह धर्म-निरपेक्ष, रंग-भेद-हीन समाज और राष्ट्रकी स्थापना कर आव्तरिक ग्रान्ति, सुरयवस्था और नागरिकों की सम्मानधिकार देते हैं, वैसे ही चाहते हैं कि इमारे प्रवासी भाई भी रंग-भेदके शिकार त हों। 'प्रवासी' ने अपने दी वर्षके जीवनमें इस उद्देश्य की सर्वीपरि एक्खा है। इसके सहवाहक और संख्यावक बामी भवानीश्याळजी उन हुने-गिने महापुरुवींमेंसे हैं, जिन्होंने प्रवासी भारतीयोंकी मर्मवाणीकी मुखर किया है। अ। इरणीय स्वामीजीने ऋत्युष्यथा पर पड़े रहकर भी भीकापितामहकी तरह उनकी समस्याओं के हककी जीवनका <sup>हर्ष</sup> वनाचा है। हमारी कामना है कि 'प्रवासी' भारतीय जनताको उद्गुद्धकर प्रवासी भारतीयोंकी समस्याके इलका माध्यमहाँ और दिनांदिन उसकी उसति होती जाय!

हिन्दी साहित्यके महारथी और प्रवासी भार-त्रीयों एवं ''प्रवासी'' के परम हितैवी प्रोफेसर शिवपूजन सहायजी:—

प्रवासी भारतवासी भाइयोंके लिये प्रत्येक सचे भारतीयके हृदयमें स्वाभाविक सहानुभूति है। प्रत्येक भारतीय आशा और उत्सुकताके साथ इस बात की प्रतीक्षा करता है कि हमारी राष्ट्रीय खरकार उनके दितार्थ क्या कर रही है था क्या करने जा रही है था क्या करने का इरादा रखती है। भारत सरकारके सामने इस समय अनेक विषय एवं जिटिल समस्याएँ उपस्थित हैं। अपनी गणतंत्री सरकारकी विकट चिन्ताओंसे प्रत्येक समझहार भारतवासी चिन्तित है। महास्मा गांधीका सस्य, अहिंसा और विश्वप्रेमका सिद्धान्त बहुत ही ऊँचा, पवित्र और विश्वकल्याणकारी है। किन्तु यह कुटिल, कपटी, दुरभी दुनिया उस सिदांत का पालन अथवा निर्वाह नहीं होने देना चाहती । सचाई और प्रैमका शस्ता हमेशा खतरोंसे भरा रहता है। किन्त परम्परागत विश्वासके अनुसार अन्तमें सत्य और प्रेमकी ही बिजय होती है। इमारी कांग्रेसी सरकार विश्वशान्तिके छिए प्रतिदिन प्रतिक्षण हलाहल-पान करती जा रही है। देशमें भी रक्तपात जारी है। विदेशमें भी ईल्यां, द्वेष, छोभ, प्रतिस्पद्धां, वैमनस्य और असन्तोषकी कपटें इधर-उधर छउती दीख रही हैं। उनके प्रभाव से यह देश अछूता कैसे रह सकता है ? इस देश की सर्वधा साधन-सम्पन्न देख इसकी थावी उन्नति से विदेशी भी शंकित हैं। पहोसके और क्रके राष्ट्र बाहसे कुद् रहे हैं। भारतका वैभव खबकी आंखों का काँटा हो रहा है। ऐसी दशासे सभी यह मन-ही-मन चाहते हैं कि भारतीय छोग अपने देशमें भी चैन से न रहने पार्चे और विदेशों में भी जहां कहीं हैं वहाँ खुब खताये जायें। भैरी समलमें यही कारण है कि प्रवासी भारतीयों पर ठौर-ठौर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचारी बाहते हैं कि भारत-बरकार अपनी प्रजाके तु:ख-इदेंसे ही परेशान रहे और भाषी उन्नति सम्बधी खारी बीजनाएँ जहां-की तहाँ वही रह जायँ। इस तरहकी स्थितिमें हमारे या राष्ट्रके धैर्यंकी अन्निपरीक्षा हो रही है । खासकर दिम्सू जाति पर इस देवामें और हिम्दुस्थानी मात्र पर विदेशमें धीर संकट छा रहा है, असछ विपत्ति बहरा रही है। ऐसे ही दुर्दिनम प्रथ बाप्का अभाव हृदय शूल बनकर विह्नल कर रहा हैं। किन्तु आज भी उनकी दिल्य आत्मा इस देशके भूगील-

देशकी

चिंदानी

ताजा

समय

ध्यागियोंकी ही आध्यय-

कता है। इसारे देशमें

युवसोंकी कमी नहीं है।

मिशनरी-स्थिरिटके नी-

अपने

दिमाग्मे कई तरहके

तरीके सीच सकते हैं, जिनसे आज की बाहब समस्याओंके इल निकक्ष

भी

जवात

सगोलमें ब्याप्त है। राष्ट्रपतिमें और नेहरूजीमें उनकी तपस्याका तेज आज भी अवशिष्ठ है। वे प्रवासी भाइयाँ की दुर्दशासे परिचित और सजग हैं। फिर भी देशवासियों को अपने व्यक्तिगत कर्त्तहयका ध्यान रखना होगा । वीद्दित प्रवासियोंकी सहायताके लिए उपाय करना होगा। उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन कामीं और कार्यकर्ताओं को सहायता देनेमें तथ्वर होना पड़ेगा। कीरी सहासुभूतिसे प्रवासी भाइयोंकं गहरे घावकी भरहम-पष्टी नहीं हो सकती। जिसमें जो शक्ति हो वह अपनी उसी शक्तिका उपयोग करके प्रवासी आइयोंकी अइवाझन दे। हमारे राष्ट्रपतिने हालहींमें कहा है कि



प्रां० शिवपूजन सहायजी

सकते हैं। देश के अन्दर Shivpujan Sahaiji की करिवाइयोंके लिए हमारी स्वदेशी सरकारकी क्रियाचीकताही पर्यास है। विदेशमें वसे भाइयोंके लिए जो कुछ भी किया जा सकता ही उसकी और समर्थ लौगोंकी बांध्र ध्यान देवा चाहिए। प्रवासी भाइयोंके हिए पूज्य स्वामी भवानीह्यारजी संन्यासीने अवना जीवन होम हिया है। वेचारे प्रवासियों की चिक्तासे उनका शरीर दिव-दिन गलता जा रहा है। जीवन-भर उन्हीं वृत्वी भाइयों के लिए वे आब्दोलन करते आ रहे हैं। उनकी बाणी, उनकी केंद्रनी, उनकी . प्रतिभा, उनकी कार्यक्षमता, खारी शक्तियाँ प्रवासियाँकी वेवामही विद्वते वचास वर्षींवे लगासार लगती भा रही हैं। ऐसा कोई भी इस देश में ऑख़ों-तले नहीं आता जो उनका सचा उत्तराधिकारी बनकर उनका कार्यभार सँभाछ लें। किन्तु भारतकी रत्नगर्भा वसुन्धरा कभी रत्नशून्य नहीं हुई है। विश्वास है कि स्वामीजीकी लगन-भरी सेवा अवदय

कीई रत्व प्रसंघ करेगी। ईश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है दि 'प्रवासी' की शक्ति दिन-दिन बढ़े जिससे प्रवासी-समस्य की असुभूति देशमें खूव ख्यापक हो। स्वामीली शयाग्रस और अत्यन्त अशक्त हैं; किन्तु प्रवासी भाइयोंकी सेवारे लिए उनमें जो श्रद्धा है उसीकी दिस्य शक्ति उन्हें दीर्घाष्ट्र ऋरेगी तथा प्रवासियों की सुखी देखनेकी जी आशा उनके मनमें है उस आचाकी व्लिकी प्रतीक्षामेंही उनकी भादाल क्षात्मा उनके पार्थिव शरीर के अन्दिर में शिराजमान रहेगी, ऐसा विश्वास हैं। जैसे प्राणान्तक रोगोंसे वे वरसी आ आ का होते रहे हैं उन्हें देखने से, और फ्रणावस्थान भी प्रवासी भाइयोंकी सेवाम अहतिश लीन रहका अविश्वास्त गतिमें उनके काम करते जाने पर, ऐसा विश्वास स्थिर होना आइचर्यजनक नहीं है। परमास्या प्रसेक सेवाका पुरस्कार अवदय वैता है। खाझांजीके जीवन-काल में यदि प्रवासी समस्या हल न भी हुई, तो उनके स्याए-त्रजोस्य जीवनका अवस्त्र आदर्श आगे की पीहियाँको अनुत्राणित और उत्साहित करता रहेगा। मैं युना परमेश से यह प्रार्थमा करता हैं कि 'जवासी' पर स्वामीजीकी छत्रच्छाया घनी वनी रहे और उनकी सैवाके पुण्यसे 'प्रवासी' का प्रशतिषथ प्रशस्त होता च्छे । एवमस्तु !

प्रवासी साहित्यके प्रथम प्रकाशक, भूतपूर्व ''नवजीबन'' संपादक और हिन्दीके प्रसिद्ध साहित्यकार भी द्वारिका प्रसाद सेवक:-

' इलार विश्ववाधाओंके डीते हुए भी "प्रवासी" तीसरे धपेमें चदार्पण कर रहा है, जिल्ला अब धुंदुनीके वस बलकर अपने पैरोंपर खड़ा होना सीखेगा, यह देवना भुक्ते हार्दिक प्रसन्नता हुई। प्रभु इस नन्हें त्यारे शिशुरी पूर्णं वलकाली, सामध्येयुक्त और आदर्श बननेका सुभवसा हैं-यह ही बारइवार प्रार्थना है, आकंक्षा है।

भापका साइस, परिश्रम भीर तश्मवता भृति भूरि प्रशंसनीय ही नहीं वरन् आजके मध्युवकींके लि अञ्जयरणीय भी हैं। मैं चिरकालसे, आपसे सुपि चित हूँ और आपके सेवा-कार्योंका अध्ययन नधा प्रमा करता रहा हूँ। मैंने सदाही आपसे उत्साह और प्रेगी प्राप्त की है। सरस्वती-सदनका आरंभ मैंने 'प्रवासी भारतवासी' और 'सस्याग्रहके इतिहास' से ही किया ॥। "नवजीवन" द्वारा भी मैंने यत्किचित् सेवा की धी भी। बह सब आपकी प्रेरणाका ही परिणाम था। खेद है कि अह समय अपनी योजनानुसार कार्यको स्थिर नहीं रख अह समय अपनी योजनानुसार कार्यको स्थिर नहीं रख सका, किन्तु अब फिर मैं उस दिशामें सेवा करने को उद्यत सका, किन्तु अब फिर मैं उस दिशामें सेवा करने को उद्यत सका, किन्तु अह फिर मैं कि शीघ्र ही 'भारतवर्ष' द्वारा में आपको सहयोग दें सकूँगा।

िक

स्या

प्रस्त

नाके

षांव

नके

ाल

भान

सं

पाम

कर

रेसा

रयेक

नान

11,=

र्गको

नेश्वर

विकी

स्री

पूर्व

कार

ह्यी"

वस

वका

গ্ৰুকী

वसा

भूरिः

लिये

परि

**HAM** 

र्गा

वासी

था।

भी।

श्राप कितने दिन से, कितने अधिक रोगपीड़ित श्रीप कितने दिन से, कितने अधिक रोगपीड़ित हैं, फिर भी आप जिस अद्भय साहस, उत्साह और सिंडिणुताके साथ स्वक्तं ज्य पालनमें सल्यन हैं वह भावी मन्तानके लिये आदर्श हैं, प्रजनीय है और है परम स्फूर्ति-हायक भी। ईश्वर करें कि आप शीघ्रही पूर्ण आरोग्यता प्राप्त करें और अधिकाधिक समय तक इस सेवा क्षेत्र को सींचते रहें। इस क्षेत्रमें आप एक ही हैं। दूरतक खोजने पर भी दूसरा कोई नज़र नहीं आता। क्या ही अच्छा होता यदि भाई बनारस दास चतुर्वेदी पुनः इस ओर लीट आते। प्रवासी बन्धुआंका और साहित्यका कितना उपकार होता।"

\* \* \* \*

भारत के प्रख्यात देशभक्त, बरार-केसरी, सर्दस्य भारतीय संसद, प्रतिष्ठित साहित्यकार, "प्रवाह" के संस्थापक, एवं कई सुन्दर-साहित्यिक प्रंथों के प्रणेता श्री विजलालजी वियाणी:—

"प्रवासी" मासिक का तृतीय वर्ष का प्रथम अंक प्रकाशित हो रहा है। उसके लिए मेरी अभकामना प्रेषित करते अत्यन्त हर्ष है। प्रवासी भारतीयों का प्रश्न स्वराज्य



श्री निजलाल नियाणी Shri Brijlal viyani

के पहिले अत्यन्त किंठन था और आज वह अत्यन्त गम्भीर हो रहा है। स्वामी भवानीदयालजी ने प्रवासी भारतियों की भारतीय इतिहास में संस्मरणीय सेवाकी है। इधर प्रवासी मासिक को जन्म देकर वहीं काय उनके हाथों हुआ। जीवन की शक्ति किसी एक काम में लगाने की संलग्नता का नमूना स्वामीजी का जीवन है, और उसका दृष्यस्वरूप साहित्य के क्षेत्र में 'प्रवासी'' मासिक पत्र है। पत्र ने अपने दो वप पूर्ण किये हैं और वह तीसरे वर्ष में पदार्पण कर रहा है। पत्र प्रगति करे ! उसके द्वारा सेवाकार्य हो और स्वामी भवानीदयालजीक आत्मा की वह आवाज हो, यह इस नववर्ष कके लिए मेरी शुभकामना है।

\$\$ \$\$ \$\$

सलिकयाके प्रसिद्ध साहित्यकार तथा "दैनिक जागृति" के सम्पादक श्री मिहिरचंदजी धीमान्:—

आपका "प्रचासी" गत दो वर्षोंसे चिदेशों में रहने चाले भारतियोंके हितके लिये निरंतर प्रयस्न कर रहा है। और उसमें आपको कुछ सफलता भी मिली है।

यदि प्रचासी भारतियोंकी स्थितिका सिंहावलोकन किया जाये तो चिदित होता है, कि वहां के समाजमें उन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं है। यहां तक कि उन्हें मानव समाज का अंग भी नहीं समझा जाता, न ही उन्हें मानवोचित अधिकार ही मिले हैं। भारतकां स्वतंत्र हुए लगभग ढाई वर्ष ह्यतीत हो गये, पर प्रवासी अभी परतंत्र ही हैं। उन्होंने अभी सुख और स्वतंत्रताका अनुभव नहीं किया, उनकी अवस्था अभी सुधरी नहीं।

अफ्रीका निवासी भारतीयोंकी स्थिति सुधारके लिये तो अनेकानक प्रयस्न किये गये, हमारी सरकार ने भी दो बार सन्धिकी पर.... ...कोई लाभ नहीं हुआ।

इन सब अवस्थाओं को दृष्टिमें रखते हुए यह स्पष्ट है कि एक महान क्रान्तिकी आवश्यकता है, ऐसी क्रान्ति जो भारतियोंमें नवजीवनका संचार करे. और उन्हें अपने कर्तव्य की याद कराये। इन सब कार्योंके लिये अभी देश को माननीय स्वामीजीकी और इनके "प्रवासी" की आव-दंयकता है। ईश्वर वह दिन स्वामीजीको दिखाये जब कि विदेशवासी भारतीय, उच्च स्वरसे अपने अधिकार मांग सकें, और वह एक स्वतंत्र देशके नागरिककी भांति मस्तक ऊचा कर, स्वच्छन्द विचरण कर सकें। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि द्विवर्षीय "प्रवासी" ने जो उद्देश्य अपने सम्मुख रक्खा है उसे प्राप्त करनेमें वह शीघ्र सफल हो।

हिन्दी में श्रमेरिका प्रवास-साहित्यके श्रादि प्रवर्त्तक श्रीर "ज्ञानधारा" मासिक पत्रिकाके सम्पादक श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक:—

"आपकी बीमारी का हाल सुनकर मेरा हृदय करुणासे भर गया। दो वर्ष तक आपने अपने ध्यारे 'प्रवासी' को किन दिक्कतोंके बीच चलाया होगा, उसका चित्र में अपने मनमें भली प्रकार ला सकता हूँ क्योंकि एक साल तक "ज्ञानधारा" चलानेमें मैंने अपना चालीस पोंड वज़न खोया है और पत्रको लाचार होकर वंद कर देना पड़ा है।

इस अभागे देशमें सहानुभूति और सहयोगकी बड़ी कमी है और विश्वासपात्र आदमी तो चिराग लेकर तलाश करनेपर भी नहीं मिल सकते। आपके धैर्यकी बलि-हारी है जो आपका "प्रवासी" तीसरे वर्षमें प्रवेश कर रहा है। मैं आपको हृदयसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके इस पवित्र कार्यकी सफलता अपनी पूरी मानसिक शक्तिके साथ चाहता हूँ। मैंने आजतक कोई लेख आपके "प्रवासी" के लिये नहीं भेजा, क्योंकि नेत्रहीन हानेके कारण मुझे

'ज्ञानाधारां' से

ही फुरसत नहीं

मिलती थी। यदि

मैं किसी नरह इस

आपके नये वर्धमं

आपके काम आ

सक्ँगा तो अवश्य

प्रयत्न करूँगा ।

आपने मेरा चित्र

मांगा है जिसे मैं

भेज रहा हूँ और

आशा करता हूँ

कि आप अपने

''प्रवासी'' में एक

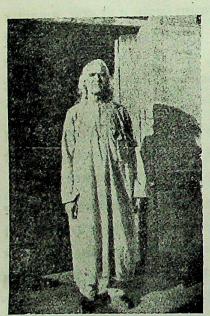

श्री स्वामी सत्यदेवजी परित्राजक दो पृष्ट अध्यात्म-Shri Swami Satydeoji Paribarajak बादके लिये अवश्य खोलें। मेरे पास तो लेखोंके बाद आये हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई लिखने वाला ही नहीं।

मैं आपको अपना यही संदेशा भेजता हूँ कि आप अपने "प्रवासी" को कदापि बंद न करें। यदि मैं नेत्रहीन न होता तो "ज्ञानधारा" कभी बन्द न होती। इस देशमें पहला पाँच-सात वर्ष हम लोगों के लिये बड़े विकट रहेंगे, क्योंकि प्रजा स्वाधीनता का गौरव नहीं जानती और वह साम्प्रदायिकतामें डूबी हुई है। मेरी उस सर्वशक्तिमान परमात्मासे यही प्रार्थना है कि वे आपके लिये सहायक खड़े कर दें और आपका "प्रवासी" प्रवासी भारतीयों के लिये प्रकाश स्तम्भ बनकर जीवन-उयोतिका पथ दिखलावे। ईश्वर आपको शीघ्र नीरोग करें।"

"प्रवासी" पत्रिका तथा दलित और पीड़ित प्रवासी भारतीयोंके परम हितैषी और शुभचितक श्री उद्यराज सिंह:—

जब सहस्रों कोसों दूर, अगाध जलनिधि के विकत तरंगोंको पार करके, प्रवास में अवस्थित प्रवासी भारतीय के पास "प्रवासी" पत्र अपनी निराली छवि और सुनहल प्रकाश लेकर पहुँचता है, तो उसका कुम्हलाया मुखकमल बिल जाता है। हृदय आनंद से प्रफुछित हो जाता है। सर्व प्रथम उन्हीं पंक्तियोंका पढ़ना प्रारम्भ करता है, जिनमें स्वामीजीकी बीमारी, या स्वास्थ्य उपलब्धि का वर्णन हो। स्वामीजी के प्रति "प्रवासी" के अन्तः करण में अथाह स्नेह भरा है, चिरकार्ल से ही आपका परिचय प्राप्त है। ''प्रवासी'' पत्र को हाथमें लेते समय, आपका डरवन, नैटालमें पूर्व प्रकाशित, 'हिन्दी'' नामक पत्रका संस्मण हो जाता है। आपकी हिन्दी सेवा वास्तवमें अनिर्वचनी है। अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनने जो आप को हालहीमें "साहित्य वाचस्पति" की उपाधिसे सुभूषि किया है, सर्वथा सराइनीय है। आप जैसे दिन्य आसी के रहते हुए "प्रवासी" पत्र, प्रवासमें रहने वाले भारतियाँ का प्रकाश स्तम्भ है, जो उनके करुणामय जीवनको आहवा सन देता है, और देता रहेगा। पर शोक इस बातके लिये है कि, जिसने असख्यों विपद ग्रस्तोंके अँधेरे जीवनी प्रकाश फैलाया आज उसही श्रद्धेय स्वामीजीकी जीवन ज्योतिके बुझनेकी आशंका है । रुग्ण अवस्थामें <sup>कीई</sup> आशाजनक परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इस अभागे ''प्रवासीं'' का हृद्य अक्षुण्ण वेदना से तड्पड़ा रहा है। क्या विद्याताको यही भेंट स्वीकार है ? क्या "प्रवासी

की आतमा, प्रवासियोंके सर्व श्री स्वामी भवानी दयाल की आतमा, अपनी दिव्य आकांक्षाओंको अधूरा छोड़कर संग्यासी, अपनी दिव्य आकांक्षाओंको अधूरा छोड़कर संग्यासी, विदा हो जायेंगे ? नहीं, नहीं, दुखी देशवासियों सी विश्वमें विखरे हुए प्रवासियोंकी हितकामनाके लिये करमात्मा स्वामीजीको पुनः आरोग्य प्रदान करेंगे। हमारे खामी विरंजीवी होवें, प्रवासियोंकी सुन्दर अभिलापा सफल होवे!

कलकत्तंके विख्यात साहित्यकार, अनेक साहि-त्यक ग्रंथोंके प्रकाशक खीर "प्रवासी" के सहायक श्री हिल्याराम गुप्तः—

आपका ''प्रवासीं'' अपने तीसरे वर्षमें पदार्पण कर रहा है यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। आज भारतीयों पर क्या-क्या कष्ट आ रहे हैं इनको भगवान ही जानता है।



श्री हतीयाराम गुप्त Ruliaram Gupta

हर जगह भारतको नीचा दिखानेका प्रयत्न किया जाता है। जिन भारतीयों ने दक्षिण अफ्रिकामें इतने घोर कष्ट सहे उनको आज क़ानूनसे निकालनेका प्रयत्न जारी है। भारतको वह प्राचीन गौरव आज कहां गया ? ऐसे समयमें आपने जो भारत माताकी सेवाकी है वह सराहनीय है।

'प्रवासां' भी आज उन प्रवासी भारतीयोंकी तु:ख गाथः गाता रहता है जिससे हम लोगों को काफ़ी जानकारी वहांके बारे में मिलती हैं। मेरी भगवानसे यही प्रार्थना है कि प्रवासी भारतीयोंके कष्ट निवारण करनेमें आप तथा आपका पत्र ''प्रवासी'' सफल हो।

गयाके प्रसिद्ध जागीरदार श्री बनविहारी प्रसादजी भूप:—

भारत, दक्षिण अफ्रीकाके अपने प्रवासी भाइयों की कष्ट-पूर्ण अवस्थासे किसी भी कालमें उदासीन नहीं रह सकता और यह उनके जीवन-मरणकी समस्या, भारत की अपनी समस्या है। यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिसे संसार के इस भागमें बसे हुए भारतीयोंकी यह कारूणिक श्चिति जो, दक्षिण अफ्रिका की स्वार्थमयी कुत्सित नीतिका ज्वलन्ता उदाहरण है, संसारके उन सभी राष्ट्रों की अपनी समस्या होनी चाहिए जो, न्याय-नीतिका दम भरते हैं तथा विश्व-शान्ति एवं विश्व कल्याणके निमित्त उत्सुक दीख पड़ते हैं।

\* \* \* \*

लोरेन्सो मार्किवस (पोर्तुगीज पूर्व अफ्रीका) की एक मात्र महान भारतीय संस्था, "भारत समाज" एवं "वेद मंदिर" के संस्थापक और प्रधान, गुजरातके कर्मठ देश भक्त, "प्रवासी" के परम हितैथी, स्वामीजीके अनन्य मित्र और सचाई एवं ईमानदारीकी प्रतिमूर्ति श्री भीखाभाई मूलाभाई:—

"प्रवासी" जैसे उचको टिके साहित्यिक पत्रको मेरे जैसा साधारण व्यक्ति क्या सन्देश भेजे ? लेकिन स्वामीजी की प्रवासी बन्धुओं की निरन्तर निष्काम सेवा, "प्रवासी" द्वारा विदेशों में बसे हुए प्रवासी बन्धुओं को देशकी स्थितिका ज्ञान उनकी भयंकर रुग्णावस्था में भी "प्रवासी" का निय-



मित प्रकाशन, एवं स्वामीजीका प्रेम मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपने "प्रवासी" के लिये चन्द शब्द अपित करूं। "प्रवासी" में

स्वामीजीकी भारमाकी ध्वनी निकलती है जो नग्न सत्य होती है जिनका

श्री भीखाभाई भूलाभाई होती हैं जिनका Shri Bhikabhai Bhulabhai आत्माके साथ सीधा संबंध है। परन्तु दुःख है कि ऐसे समय में जब कि 'भवासी'' और ''प्रवासी'' के संचालककी देशको आव- श्यकता है। स्वामीजीको बीमारीने मृत्युके दरवाजे पर उपस्थित कर रखा है। एक तरफ स्वामीजीकी भयंकर बीमारी दूसरी तरफ आर्थिक संकट-ऐसी करुणाजनक स्थितिमें भी ''प्रवासी'' का नियमित प्रकाशन वृद्ध तपस्वी की तपस्या का फल है। ''प्रवासी'' का एक मात्र आधार स्वामीजी पर है स्वामीजी जीवित हैं तो प्रवासी भी जीवित है। ईश्वरसे प्रार्थना है कि वे स्वामीजीको शीघ आरोग्य

प्रदान करें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने प्रवासी बन्धुओं से प्रार्थना करता हूँ कि "प्रवासी" उनके लिये अमूल्य सम्पत्ति है उनको "प्रवासी" की कृदर करनी चाहिये और उसे आर्थिक संकटसे मुक्त कर दैना चाहिये।

श्रजमेरके कर्मशांल नेता, दयानन्द एँग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक, श्रोर श्रार्थसमाजकी वेदी पर सर्वस्व निछावर कर देने वाले त्यागी कार्यकर्ता कर्मवीर पंडित जियालालजी:—

मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष है कि "प्रवासी" अपने जीवनके दो वर्ष सानन्द समाप्त करके तृतीय वर्षमें पदार्पण कर रहा है। इस अवसर पर मुझे यह बतानेकी तो आवश्यकता नहीं है कि "प्रवासी" ने अपने इस अहप जीवनमें जनताकी क्या सेका की है। "प्रवासी" पत्रके जन्मदाता स्वनाम धन्य श्री स्वामी भवानी द्याल जी वह कर्मठ और लोह पुरुष हैं कि जिन्हें अपने दृद्ध संकहपसे संसारकी कोई भी शक्ति विव्रकृष होकर हटा नहीं सकती। विदेशोंमें स्वामीजीन प्रवासी भाइयोंकी जो



. पंo जियालालजी Pt. Jiyalalji सेवाएँ निक्काम भावसे की हैं ये प्रत्येक देश दशा जाति-सेवीके हृदय पर अंकित होने योग्य हैं।

स्वामीजी पूर्ण वैदिक धर्मी हैं। महर्पि दयानन्द सरस्वतीजीके अनन्य भक्त हैं। ऋषिके मन्तव्योंका प्रचार विदेशों में स्वामीजीने जिस उत्साह और लगनके साथ किया है वह आर्य समाजके इतिहासमें स्ववर्ण अक्षरोंमें लिखे जाने योग्य है। धार्मिक भावनाओं के साथ स्वामीजी परम देश भक्त भी हैं। देशके सामने आई हुई समस्याओं के सुलझाने के हेतु उन पर स्वामीजीने समय समय पर जो गम्भीरता पूर्वक विचार प्रकट किये हैं उन्हें प्रत्येक 'प्रवासी'' का पाठक भली प्रकार जानता है।

स्वामीजी जबसे अजमेर पधारे हैं तबसे मेरा उनके साथ घनिष्ठ परिचय है। मैं जब कभी उनसे मिला हूं तभी मैंने उन्हें समाजगत रूढ़ियों के विरुद्ध वैदिक धर्मकी सार्वभौम प्रसिद्धि की चिन्ता तथा प्रवासी भाइयों के संकटों को दूर करने की गुरिययों को सुलझाने की चिन्ताम ही निमम्न पाया है। "प्रवासी" पत्रको जन्म देकर स्वामी जीने एक बड़े अभाव की पूर्ति कर प्रवासी भाइयों की सर्वतोसुखी सेवा की है। प्रवासी भाइयों की प्रत्येक प्रकार की उन्नति एवं उनके दुखको दूर करने का प्रयत्न जहां स्वामीजीन उनके बीच रहते हुए हुये किया था, आज भी वह उसी प्रकार बिरक उससे भी अधिक तत्परता के साथ हर प्रकारसे "प्रवासी" पत्रके द्वारा उनकी सर्वाङ्गण उन्नतिमें सतत प्रयत्नशील दृष्टि गोचर हो रहे हैं।

स्वामीजीके प्रेमी इष्टमित्रोंको यह जान कर दःख होगा कि आज दस मास से वह रुग्णश्या पर पड़े हुए हैं, उनके परम हितैषी मेरे जैसे अनेकों मित्रों और सेवकीं तथा चिकित्सकोंका उम्हें प्रबल आग्रह है कि वे जब तक पूर्ण स्वस्थ न हो जायं उस समय तक पूर्ण विश्राम करें। परन्तु स्वामीजी अपने सब प्रेमी मित्रोंके इस प्रवल आग्रह को यह कह कर उपेक्षित कर देते हैं कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अकर्मण्य होकर कैसे पड़ा रहूं। अस्तु ऐसे कर्मशील लोह पुरुप के दीर्घ जीवनके लिये किसे चिंता न होगी ? मैं परम पिता परमात्मासे हार्दिक प्रार्थना करता हूं। कि वह श्री स्वामीजी महाराज की बहुत त्रीप्र स्वास्थ्य प्रदान करें जिस से भली प्रकार दीर्घ काल तक प्रवासी भाइयों की तथा अन्य देश भाइयोंकी भी सेवा कर सकें। इस अवसर पर मैं 'प्रवासी" पत्र के लिये भी हार्दिक ग्रुभकामना करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। जो भाई ''प्रवासी'' पढ़ते रहते हैं उन्हें पता होगा कि ''प्रवासी एक सच्चे संन्यासी द्वारा स्थापित कैसी तिभीं वर्त्र है। उसकी संत्य समालोचना और श्लीर-नीर-वावपरक-विवेचनी नीति कैसी सुम्दर, सुद्दं है।

मेरी हार्दिक कामना है कि "प्रवासी" सर्वदा अपने जन्मदाताके गुणोंको धारण करता हुआ अपने सद् गुणोंसे उत्तरोत्तर देदीयमान हो भारतके स्वतंत्र आकाशमें विरकाल तक चमकता हुआ अपने पाठकों को स्वदेश, व्यर्भ, स्वजाति स्वसंस्कृति, तथा स्वाभिमानका पावन पाठ वृहाता रहे।

लोरेन्सो मार्कस के प्रसिद्ध लोकसेवक श्रीर "भारतसमाज" के पूर्व मंत्री श्री केशवलाल मोरारजी:-

आनम्द और गौरवकी बात है कि प्रवासी भारतीयोंका
मुख्यत्र "प्रवासी" दो वर्ष पूरे कर तीसरे वर्ष में प्रवेश
कर रहा है। सम्पादक महाशय भयंकर बीमारीमें फंस
चुके हैं, और जीवन एवँ मृत्युकी सिंध में झूल रहे हैं, फिर
भी "प्रवासी" अपने निश्चित समय पर प्रकाशित हो रहा
है, यह सम्पादकजीके जीवनकी कार्यपद्धति और उत्साह .
का उदाहरण है।



श्रद्धेय स्वामी भवानी द्यालजी संन्यासी मेरे लिये प्रय विभूति हैं। उनका दूसरों के साथ सम्बन्ध हो या न हो, यह अलग प्रश्न है, परन्तु पोई-गीज़ ईस्ट अफिकामें लोरेन्सो मार्कसमें "भारत समाज''की स्थापना उनकी मार्गदर्शिताका जीता जागता उदाहरण है, यह बताये बिना में नहीं रहूंगा। वर्तमान आर्थिक संकटकी घड़ियोंमें भी "प्रवासी" के

केशव लाल मारारजी वर्तमान आर्थिक संकटकी Keshavlal Morarji घड़ियोंमें भी 'प्रवासी' के नियमित प्रकाशन में कोई बाधा नहीं आई यह आश्चर्यकी बात है। 'प्रवासी'' पत्रमें जो प्रसाद मिल रहा है मुझे आशा है कि इस प्रसाद से सारे संसारके प्रवासी भारतीयोंका मन सन्तुष्ट होगा। स्वाभीजी का सारा जीवन प्रवासी भारतीयोंकी सेवामें ध्यतीत हुआ, ऐसे ब्यक्तिकी कलम से निकले हुए पत्रके लिये दो मत होने असंभव हैं।

परमात्मासे मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि ''प्रवासी'' के सम्पादक स्वामी भवानी द्यालजीकी आरोग्य प्रदान कर दीर्घजीवी बंनावे और उनमें "प्रवासी"को अधिक प्रगतिमय बनानेकी शक्ति दे। समग्र प्रवासी बन्धुओं से मेरी
विनम्न प्रार्थना है कि वे "प्रवासी" को अपनाकर आर्थिक
संकट से मुक्त कर दें। (गुजरातीसे अनृदित,)

### **88 88 88**

श्री मथुरा प्रसादजी शिवहरे, मैनेजर, आर्य साहित्य मराडल लिभिटेड और 'दी फाइन अर्ट प्रिंटिंग प्रेत' अजमेर:—

'प्रवासी' पत्र भारतीय प्रवासीभाइयों का एकमात्र पत्र है। इससे प्रवासी भाइयोंके दृष्टिकीणसे लिखे गये



श्री मथुरा प्रसादजी शिवहरे

Shri Mathura Prasad Shivahare श्री स्वामीजी महाराजके लेख वस्तुत: प्रवासी भाइयों के लिये प्रकाशस्तम्भ का काम देते हैं। "प्रवासी" पत्र अपने बाल्यकालके प्रारम्भिक दो वर्ष प्रं करके तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यह बड़ी प्रसन्तताकी बात है। विगत दो वर्षों श्री स्वामीजी महाराजने सदा रुग्ण रहते हुए भी इसके प्रकाशनके लिये कितना असाध्य श्रम किया वह किसी विज्ञ पाठकसे छिपा नहीं है। आपके ही महान् परिश्रमका फल है कि आज "प्रवासी" इस थोड़े कालमें ही अच्छी ऊंग्री स्थिति पर पहुंच गया है।

श्री पूज्य स्वामीजी महाराज जब अफ्रीकासे भारत लीटे तब मैंने उनसे निवेदन किया कि वे अपने भावी कार्य का केन्द्र अजमेर को बनावें। आपने मेरे निवेदनको स्वीकार किया और वे सन् १९४१ में अजमेर पधारे और यहीं स्थायी रूपसे रहना निश्चित किया। अपने कार्यके लिये प्रवासी भवनकी स्थापना की। श्री स्वामीजी महाराज की मेरे और मेरे परिवारके साथ अत्यन्त घनिष्टता है। इसके लिये मैं उनका अनुप्रहीत हूं।

\$ \$ \$ \$ \$

अजमेरनगर कांग्रेस कमेटीके संयुक्त मंत्री, पुराने आर्य प्रचारक, "प्रवासी" के सेवक, और स्वामी भवानी द्यालजीके प्राइवेट सेकेंद्ररी श्री पंठ कन्हें यालाल आर्यः—

हमें हर्ष है कि इस अंकके साथ "प्रवासी" कठिनता पूर्ण अपने प्रारम्भिक दो वर्ष समाप्त करके तृतीय वर्षमें



पंo कन्हैया लाल आर्ग्य Pt. Kanhyalal Arya

प्रवेश कर रहा है।
देशमें अनेक पत्र हैं
जो कि अपने अपने
ढंगसे देशकी सेवा
में लगे हुए हैं।
प्रवासी में भारतवासियोंके प्रश्नके
बन्धुओंकी अगणित
यातनाओं, अपमान जनक घटनाऔं और हृद्य
द्वावक अत्याचारों

की कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन यातनाओंसे छुटकारा पानेकी तथा अपनी मातृभूमि भारत को स्वतंत्र करनेके वीरतापूर्ण प्रयत्नोंकी महती गाथाएं हैं।

तारीख़ २६ जनवरी १९५० के स्मरणीय दिवसकी प्रथम रिश्मयों के साथ सैकड़ों वर्षोंसे पराधीन भारतके कोटि कोटि नर नारियों ने अपने आपको पूर्ण स्वतंत्र देखा और अपने राष्ट्रको पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न गणराज्यके रूपमें देखकर अपने जीवनोंको धन्य समझा। दूर देशोंमें प्रत्येक स्थानपर जहां कहीं भी भरतीय था उसने अपार हर्ष और उल्हासके

साथ अनुभव किया कि उसके अपमान और लाखनाके दिन समाप्त हो गये। परन्तु स्वतंत्रताके साथही साथ भारतके कर्णधार और तपस्वी नेताओं एवं जनताके कन्धें पर नवीन उत्तर दायित्वका भार भी आ गया है। आज देशके सामने अभूतपूर्ण एवं कठिनतम समस्याएं आकर खड़ी हुई हैं, देशको सुख और समृद्धिसे पूर्ण बनानेका महान् कार्य नेताओं के चित्तको अपनी ओर खींचे हुए हैं, प्रवासी भारतीयोंके सामने भी नई नई बात, नये नये प्रश्न और नये नये कष्ट उपस्थित हो रहे हैं। उनकी स्थितिको ठीक बनाना एक भारी प्रश्न है जिसमें कि भारतके प्रत्येक व्यक्ति की सहानुभूति और खिचकी आवश्यकता है।

प्रवासियोंके अनन्य सेवक एवं पूजनीय नेता श्री स्वामी भवानी दयालजी संन्यासी ने जो कि प्रथमहासा गांधीके उन इने गिने साथियोंमें से एक हैं इस स्थितिका अनुभव किया। उन्होंने देखा कि अभी प्रवासियोंका प्रश्न एक जाग्रत् प्रश्न है और इसके हल करनेमें अनेक कठिनाइ. . यांका सामना करना पड़ेगा । उन्होंने सन् १९१२ से ही अपना जीवन भवासी बन्धुओंकी सेवामें अर्पित कर दिया। प्रवासी बन्धुओंकी वेदना से उनका हृद्य व्यथित रहता है। एक क्षण भी वे उनके विचारको अपने मस्तिष्क से दूर नहीं कर सकते । जिस समय उन्होंने "प्रवासी"का प्रका-शन प्रारम्भ किया उस समय उनके स्वास्थ्यकी दशा बहुत गिरि हुई थी। परिचित घनिष्ठ मित्रों, डाक्टरों और वैद्यांने उन्हें सलाह दी कि वे इस चिन्ता और श्रमसे युक्त कार्यको प्रारम्भ न करें, परन्तु उनके हृदयने इस बातको स्वीकार न किया। परिणामतः उन्होंने अपने जीवनकी-जैसा कि वे प्रावासियों और देशकी सेवाके लिए सदासे ही करते आए थे कुछ भी परवाह न करके ''प्रवासी''का प्रकाशन प्रारम्म कर ही दिया। उनके हृद्यमें जी वेदना व्यास थी उसका आभास उनके उस लेखसे मिलता है जी कि उन्होंने ''प्रवासी'' के प्रथम अंकमें लिखा था।

विरोधी परिस्थितियों में परिश्रमकी अधिकताके कारण उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन क्षीण होने लगा। लगभग तीन चार वर्ष से मैं स्वामीजीके सेकेटरीकी हैसियतसे काम कर रहा हूं और इसिलये जो कुछ मैं लिंब रहा हूं वह अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधी पर लिख रहा हूं। लम्बे कालसे मुझे स्वमीजीकी सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनका जर्जर शरीर इस

बीय नहीं कि वे ज्यादा परिश्रम कर सकें। इसको ध्यानमें वार्थ गर । रहते हुए मुझसे जहांतक हो सका मैं बराबर यह प्रयत्न के कार्य में जहां तक हो सके वे हलके रहें और विश्राम कर सके परनतु प्रवासियोंकी समस्याको वे इतना महत्त्व देते हैं कि 'प्रवासी'' के किसी भी लेखको देखे विना या मुझसे सुने बिना पत्रमें नहीं जाने देना चाहते और जब तक फाइनल प्रक खतः देख न हैं तब तक कोई भी छेब प्रकाशित नहीं हो ैं: <sub>सकता। इस दीर्घकाल में वे अनेक बार मृत्युके सुखतक पहुंच</sub> बुकं। ऐसी भयंकर बीमारी की अवस्थामें उन्होंने "प्रवासी" का सम्पादन किया और "प्रवासी"के तमाम हेबों की मुझ से लेखबद्ध कराया। इसके अतिरिक्त पत्र-व्यवहार का सभी सहकारी कार्य मुझे करने का सीमाग्य प्राप्त हुआ। आज जब कि यह छेख प्रेसमें दिया जा रहा है स्वामीजी का स्वास्थ्य बड़ी चिन्ताजनक स्थितिमें है। अगले दिन का कुछ पता नहीं। जो मित्र उन्हें देखने के लिए आते हैं वे स्वभावन: उनके साथ सहानुभूति द्शित करते हैं और कहते हैं, यह शारीरिक कष्ट आज है कल ठीक हो जायगा । उस समय यदि स्वमीजी सचेत होते हैं और उनकी बाणी बोलनेमें समर्थ होती है तो उनके मुखसे गहीं उद्धार निकलते हैं कि "मुझे कोई कष्ट नहीं है मुझे तो आनम्द ही आनम्द है और इस बातकी बड़ी प्रसन्नता है कि मैं शीघ ही इस जराजर्ण शरीरको अर्थात् पुराने वसोंको छोड़कर सुन्दर नवीन बस्तोंको धारण करूंगा, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इतनी सुन्दर चीज़को इस जड़े गले शरीर के लिए छोड़ेगा 1।

ऐसी अचेत रूगणावस्थामें भी चेत होने पर वे "प्रवासी''के लेखोंको सुननेकी चेष्ठा करते हैं। मृत्युका आलिंगन करने के लिए इतने उतावले होने पर भी वे कभी कभी कह बैठते हैं "मृत्यु अभी त् धोड़ी ठहरजा "प्रवासी"का यह अंक प्रकाशित हो जाने दे"। "प्रवासी" में सामीजीकी आत्मा का अन्तनाद बोल रहा है।

ऐसी परिस्थितिमें जब यह समाचार प्रवासी बन्धुओं तक पहुंचेगा उस समय सभी बन्धुओंका उद्धिम हो जाना स्वाभाविक है। अपने महान् पथप्रदर्शक पूज्य महात्मा गांधीजीके सहवास और आदर्शी का स्मरण करके स्वामीजीने जिस प्रकार से सेवा-कार्य किया है वह हमारे लिये अमूल्य निधि है। आइये हम सब मिलकर परम पिता प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे इस कर्मठ पूज्य नेता को निरोग्य और दीर्घ जीवन प्रदान करे जिससे कि वे कष्ट सागर में पड़ी हुई प्रवासी बन्धुओं की नौका को सुरक्षित्त उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये उचित मार्गका निर्देश करते रहें।

## \* \* \* \*

# 🟶 हमारे प्रवासी वन्धु 🕸

(लेखक:—डा० सूर्यदेव शर्मा, साहित्यालंकार, सिद्धान्तशास्त्री, एम-ए., डी-लिट्, परीचा मंत्री भारतवर्षीय आर्य कुमार परिषद, अजमेर।)

(3)

संग हमारे, अंग हमारे, प्रियजन, प्रिय परिवार सगे। रक्त हमारे, भक्त हमारे, हृदय हमारे प्रेम पगे॥ बन्धु हमारे, सखा हमारे, सुखदुख में नित संग लगे। हम सोये तो सोये वे भी, हम जागे तो संग जगे॥

(2)

कीन बन्धु वे ? वहीं, प्रवासी भाई जिनको कहते हैं। मातृभूमि को छोड़ सदा जो दूर देश में रहते हैं॥ जीवन भर जो सब प्रकार से सारे संकट सहते हैं। फिर भी जो उत्साह प्रेम से "भारत की जय" कहते हैं॥

(3)

मातृ भूमि के प्रेम नेम से कभी न उनका हृदय हिला। निज संस्कृति में, धर्म कर्म में, बना रहा दृद यथा शिला॥ पर भारत के दर्शन का बहुतों को नहिं सौभाग्य मिला। अभिलाषा प्री न हुई, उनके न हृदय का कमल खिला॥

(8)

तड़प तड़प कर भारतभू के दर्शन के हित जीते हैं। भारतीय संस्कृति का प्यारा प्रेम पथोदक पीते हैं। आर्य जाति के गौरव से उनके हिय अभी न रीते हैं। वहीं प्रेम हैं उनमें यद्यपि वर्ष सैकड़ों वीते हैं।

(4)

पर उनके प्रति भारत ने अपना कर्तन्य बिसारा है। बैठे उनको भूल हमीं, भारी अपराध हमारा है॥ उनको तो बस भूमंडल पर, केवल एक सहारा है। भारत के वे सदा रहे हैं, भारत उनका प्यारा है॥ ( ( )

हम स्वतंत्र हैं अब, उनको भी कुछ स्वतंत्रता दान करें। हम चमकें यदि "सूर्य" तुल्य तो उनको चन्द्र समान करें॥ तन मन धन से सब साधन से उनको प्रेम प्रदान करें। एक मातृ-भू के हम सब सुत, भ्रातृतुल्य सम्मान करें॥

# दिनगा अफ्रिकाके प्रवासी मारतीयोंकी समस्या

लेखक:-स्वामी भवानी द्याल संन्यासी ( साहित्य-वाचस्पति )

( इस अङ्कके छपते-छपते स्वामीजी स्वर्गवासी हो गये )

दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंका इतिहास संकटो और संघर्षीका ही इतिहास है। सन् १८५७ की राज-क्रान्तिसे भारतका वातावरण शान्त नहीं होने पाया था और मानुभूमिके आँचल पर गिरा हुआ भारतीयोंका रक्त भी सूखने नहीं पाया था, जब कि महारानी विक्टोरि-याकी सरकारने भारतीयोंको गिरमिटकी गुलामीमें बाँध कर नेटाल भेजना आरम्भ कर दिया था। उस समय नेटालके गोरे प्लान्टरोंकी आर्थिक अवस्था ऐसी त्रासदायक हो गई थी कि यदि उस विपद्की घड़ीमें भारतीय वहाँ पहुँचकर उनके सहायक न हुए होते तो गोरोंके दिवाला निकल जानेमें कोई सन्देहकी बात नहीं रह गई थी। सन् १८६० में भारतीय मृज़दूरोंका पहला जहाज़ नेटालमें पहुँचा और उनके उद्योग एवं परिश्रमसे नेटालका नक्सा ही बदल गया । उस समय गवर्नरसे लेकर प्लान्टरों तकने भारतीय मजदूरोंकी श्रमशीलताकी भूरि भूरि प्रशंसा की थी। उनके वक्तत्र्य और भाषण भारतीय श्रमजीवियोंकी सहायताके साक्षी हैं।

प्रवासी भारतीय जबतक मज़द्र हालतमें रहे तबतक नेटालके गोरे उनका गुण गाते अघातेही नहीं थे। उनको वहां स्थाई रूपसे बस जानेके लिये मुफ्तमें जमीन भी दी जाती थी। पर जबने गिरमिटकी अवधि प्रा कर अपना स्वतंत्र काम धंधा करने लगे और शनैः शनैः उनका आर्थिक विकास एवं उक्कर्ष होने लगा तब घनेताङ्गांकी आंखें खुलीं। उन्होंने भारतीयोंके अस्तित्व और उनकी आर्थिक उन्नतिको अपने भविष्यके लिये एक खतरा समझा। सन १८९४ में उन्होंने भारतीयोंको राजनैतिक मताधिकार से वंचित करनेके लिये एक क़ानृन बना डाला। दैवयोगसे महात्मा गांधी उस समय नेटालमें ही विद्यमान थे। चूंक नेटाल ब्रिटिश सरकारका एक निजी उपनिवेश (क्राउन-कालोनी ) था इस लिये महात्माजीने एक अर्जी तैयारकी और उसपर दश हजार भारतीयोंकी सही लेकर इंग्लैंडके औपनिवेशिक सचिवके पास भेजी । इस अर्जीमें नेटालके वर्णविद्वेषमूलक कानूनका तीव प्रतिवाद किया गया था। महारानी विक्टोरियाने भी इस क़ानून पर सही बनानेसे इन्कार कर दिया, क्योंकि इस क़ानूनमें स्पष्टतः भारतीयों को रङ्ग-भेदके आधार पर मताधिकारसे वंचित किया गया था । पर इससे नेटालके गोरे हताश नहीं हुए। सन १८९६ में नेटालकी पार्लीमेन्टमें यही कानून कुछ संशोधनके साथ पास हो गया। इस बार क़ानूनमें यह कहा गया था कि जिस देशमें लोकतंत्रात्मक शाशन प्रणाली नहीं है और जिस देशकी प्रजाको अपने देशमें ही मताधिकार नहीं है उस देशके निवासीको नेटालमें भी मताधिकार न होगा। उस समय भारतकी जो स्थिति थी, उसका यहाँ वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं। भारतकी पराधीनताक ही कारण नेटालके भारतीयोंको राजनैतिक मताधिकारसे हाथ घोना पड़ा।

सन १८९५ में एक ऐसा भी क़ानून बना दिया गया कि भविष्यमें जो भारतीय गिरमिट लिखाकर नेटाल जायेंगे, उनके लिये पांच वर्ष मज़दूरीकी अविध पूरी करके स्वदेश लीट जाना अनिवार्य होगा और यदि वे नेटालों रहेंगे तो उनको तीन पौण्ड अर्थात तत्कालीन विनिमयके अनुसार पैतालीस रुपया सालाना टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस क़ानूनका उद्देश्य यही था कि भारतीय मज़दूर जायें अवस्य, लेकिन वहां रहने न पार्वे। उस समय तक खतंत्र. ह्रवि भारतीयोंकी रोजगार घंघा करनेके किये नेटाल जाने में कोई हकावट न थी।

उन्हीं दिनों महातमा गांधी भारत आ गये थे और यहाँ उन्होंने एक छोटीसी पुस्तिका निकाली थी जिसमें नेटालके प्रवासी भारतीयों के कष्टोंका दिग्दर्शन था। रुटरने महासाजीके वक्तव्यको तोड़ मरोड़कर जिस रूपमें नेटाल भेजा उससे वहाँ हे गोरोंमें बड़ी उत्तेजना फैल गई। इस लिये सन् १८९७ में जब महात्माजी यहाँ से नेटाल वापस गये तो डग्बनके बन्दरगाह पर चार हज़ार गोरे उनको मार डालनेके लिये मुस्तैद थे। कई दिनों तक महास्माजी का जहाज समुद्रमेंही डोलता फिरता रहा घाट पर नहीं हग सका। किसी तरह जब महात्माजी कई व्यक्तियोंके साथ छिप कर उत्तरे भी, तो किसी गारेने उनको पहचान कर भीड़को सूचना दे दी। फिर क्या कहना ! भीड़ महा-साजीपर टूट पडी। लेकिन ऐन मौकेपर पुलिस सुपरि-होन्डेन्टकी पत्नीने वहां पहुंचकर उनकी रक्षा करली अन्यथा वह भीड़ महात्माजीकी बाटी बोटी काटे बिना न छोड़ती। किसी प्रकार उनको फिल्ड-स्ट्रीटमें पारसी रुस्तमजीके मकान पर पहुँचाया गया था। उस मकानको भी भीड़ने घेर हिया। महात्माजी को वहाँ से पुलिसकी पोशाक पहनाकर हराया गया । भीड़ने रुस्तमजीका मकान ही फूंक डालने का निश्चय कर लिया था। लेकिन जब पुलिस अफसरोंने भीड़के नेताओं को समझाया कि गांधी जी उस मकानमें नहीं हैं और वे नाहकही एक निर्दोध व्यक्ति का संकान फूंकने जा रहे हैं तब भी उनको विश्वास न हुआ। आख़िर उनके प्रतिद्वन्दियोंने जब रुस्तमजीके मकानकी पूरी तलाशी हे डार्ला और कहीं भी गांधीजी का पता-सुराग़ न लगा तव भीड़ और भी उत्तेजित हो उठी। गोरोंको संतोप <sup>दिलानेके</sup> ख़यालसे सरकार की तरफ से यह घोषणा कर हो गई कि शीव्रही एक ऐसा कानृन बना दिया जायगा जिससे खतंत्र रूपसे यहाँ आने वाले भारतीयोंका रास्ता सदाके लिये बंद हो जायगा।

उसी १८९७ के सालमें नेटाल पार्लामेंटने एक इमीग्रेशन एक्ट पास भी कर डाला जिसके अनुसार नेटालमें स्वतंत्र भारतीयोंका प्रवेश बर्जित हो गया । उस कानुनमें सिर्फ इतनी रिआयत थी कि जो अंग्रेजीमें परीक्षा दें सकते थे उनको वहाँ जानेमें कोई हकावट न थी। उसी साल एक और कानुन बनाकर ब्यापारके क्षेत्रमें बढ़ते हुए आरतीयोंकी राहमें काँ हे किसेर दिये गये। किसी भी कार-बार और व्यापारके लिये छाइसन्स लेना आयश्यक हो गया और भारतीयोंको लाइसन्स लेनेमें तरह-तरहकी अड़-चनें डाली जाने लगीं। इसके बाद तो अंग्रेज-बोर-युद्ध लिड़ गया और सन १८९९ के अन्तसे लेकर सन १९०२ के आरंभ तक घोर घमासानें मचा रहा। उन दिनों भार-तंथोंकी राजभिक्तके राग अलापे जाते थे क्योंकि ट्रान्सवाल और ऑरोन्ज फी स्टेटके प्रजातंत्रके अंत लानेमें भारत सर-कार और भारतीय रजवाड़ोंसे बहुत बड़ी सहायता मिली थी। पर युद्धका अंत होते ही फिर अंग्रेजोंका रुख बदल गया और कानून पर कानून बनाकर भारतीयोंको द्वाने और मिटानेकी चेष्टा होती रही।

सन १९१२ में जब गोंपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रिका प्रवासी भारतीयोंकी स्थिति देखनेके लिये वहां गये तो खासकर सालाना तीन पौण्डके टेक्स भरने वाले भारतीय नर-नारियोंकी दुंगति देखकर प्रकस्पित हो उठे इसिलये प्रिटोरियामें जनरल बोधा और जनरल समट्ससे जब उनकी मुलाकांत हुई तो उन्होंने यूनियन सरकारसे मानवताके नाम पर इस खूनी टेक्सको रद करनेके लिये विशेष रूपसे अपील की। बोथा और स्मटसने गोखलेको बचन दिया कि यूनियन पार्लीमेंटके अगले अधिवेशनमें उनकी इच्छा-पूर्ति अवश्य कर दी जायगी और वह टेक्स रह कर दिया जायगा। दक्षिण अफ्रिकासे लौटकर गोखलेने बंबईमें जो भाषण दिया था, उसमें यूनियन सर-कारके इस इकरार पर खुशीका इजहार किया था। लेकिन जब यूनियन पार्लामेंटकी बैठक शुरू हुई और एक सदस्य ने सवाल किया कि क्या यूनियन सरकार तीन पौण्डका टेक्स रइ करनेके छिये गोखलेको वचन दे चुकी है, तो स्मट्स ने सचाई और ईमानदारीको ताक पर रख कर बेशर्मीसे जबाब दिया कि हमने गोखलेसे ऐसा कोई वायदा नहीं किया है। इससे पहले ट्रांसवालके सत्याग्रहके समय महात्मा गांधीके साथ स्मट्स विश्वास-घात कर चुके थे, लेकिन गोखलेको भी घोखा देकर उन्होंने अपनी धूर्तताकी हद कर दी। इस घटनासे सरल-हदय गोखलेको जो दु:ख ब्यापा उसका अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि सन् १९१३ में उन्होंने अपने जीवनकी खतरेमें डाल कर दक्षिण अफ्रिकाके सत्याग्रहमें सब प्रकार की सहायता पहुंचाई थी और सत्य बात तो यह है कि सत्याग्रहकी

समाप्तिके साथही गोखलेकी जीवन-लीला भी समाप्त हो गई थी।

सन् १९१३ में इमिग्रेशन कान्नमें फिर संशोधन किया गया और शिक्षित भारतीयोंका प्रवेश भी रोक दिया गया। सन् १९१२ के अंतमें अंग्रेजी शिक्षाके आधार पर नेटालमें प्रवेश करने वाला मैं ही अन्तिम भारतीय था जिसने इमीग्रेशनी स्कूलमें परीक्षा देकर वहाँ रहने का सार्टीफिकेट हासिल किया था।

सन् १९१३ में तीन पौण्ड टेक्सके विरुद्ध महा-स्माजीको सत्याग्रह छेड्ना पड़ा। उस समय ऐसी देश-ब्यापी हड़ताल हुई कि सरकार और गोरोंके छक्के छूट गये। कोयले की खानों और शक्करके कारखानोंकी चिम-नियोंने घुँआ उगलना बंद कर दिया। मज़दूरोंने फावड़े फैंक दिये और कारीगरोंने औज़ारें। हॉटल और रेस्टूरॉ में साहबोंको चाय, नाइता और खाना पका कर खिलानेवाले बाबचीं और बैहरे ग़ायब हो गये। यहाँ तक कि पाख़ाना उठानेवाले महतरोंने भी हड्ताल बोल दी। ऐसी मुकम्मल हड़तालकी किसी को भी आशा न थी। सरकारने दमन चक्र चलाकर हड़तालको द्वानेकी बड़ी कोशिश की। कई भारतीय गोलियोंसे मारे गये और हज़ारों मज़दूर जेलमें टूंसे गयें, लेकिन हड़तालकी आग देश भरमें फैलती ही गई। आखिर झख मारकर स्मट्सको महात्माजीसे समझौता करना पड़ा जो "गांधी स्मट्स अर्थ्यामेन्ट" के नाम से प्रसिद्ध है। इसी समझौतेके अनुसार सन् १९१४ में 'इन्डि-यन रिलीफ़ एक्ट' पास हुआ, । तीन पौण्डके टेक्ससे दस हजार भारतीय मजदूरोंका पिण्ड छूटा और महात्माजी विजयी होकर इंगलैंड होते हुए भारत लीटे।

इसके बादही प्रथम विश्व-युद्ध छिड़ा और नेटालके प्रवासी भारतीयोंको चार साल तक शान्तिसे रहनेका अव-सर मिल गया। उधर विश्वयुद्धका अन्त हुआ और इधर नेटालमें भारतीयोंके विरुद्ध श्वेताङ्गोंके युद्धका आरम्म। सन् १९१९ में एक कमीशन बैठा दिया गया जिसको यह काम सोंपा गया कि वह जाँच करके भारतीयोंको अञ्चतों की तरह अलग बसानेकी राय और सलाह देवे। किन्तु कमीशनने पृथक्करणको देश-हितके लिये घातक बतलाया और यह सलाह दी कि भारतीयोंको आर्थिक प्रलोभन देकर यहाँ से स्वदेश भेज देनाही श्रेयम्कर है। कमीशनकी सम्मतिके अनुसार एक नवीन योजना बनाई गई और

भारतीयोंको यह प्रलोभन दिया गया कि जो नेटालका पिण्ड छोड़कर भारत चला जायगा उसको राह ख़र्चके सिवा उपरसे पांच पौण्ड इनाम भी मिलेगा। मोले भाले भारतीयोंको बहकानेके लिये दलाल भी मुकर्रर किये गये और हजारों भारतीय मज़दूर पैसेके लालचसे स्वदेश लीट आये। उनकी भारतमें बड़ी दुर्गति हुई और उनमेंसे अधिकांश घुल घुल कर मर गये।

पर इसीसे स्मट्सको संतोष न हुआ। सन् १९२४ में एक तरफ तो जहां नेटालमें एक कानून बनाकर भार. तीयोंको म्यूनिसिपल मताधिकारसे वंचितकर दिया गया वहां दूसरी तरफ स्मय्स सरकारके आन्तरिक मंत्री पैरिक डङ्कनने यृनियन पार्लामेंटमें "क्लास एरियाज बिल" (Class Areas Bill ) नामक पृथक्रण कानृन भी पेश कर दिया । इस कानूनकी रूप-रेखासे प्रवासी भार-तीय आतिङ्कत हो उठे और उनमें बड़ी वेचैनी फैली। यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेसने श्रीमती सरोजिनी देवी और पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वहांकी स्थिति देखने और प्रवासी भारतीयोंकी सहायता करनेके लिये भेजा। कुछ विशेष कारणवश चतुर्वेदीजी तो दक्षिण अफ्रिका नहीं गये। उनको पूर्व अफ्रिकासे ही खदेश लौट आना पड़ा पर श्रीमती सरोजनी ऐन मौकेपर वहां पहुँच गई। उनके भाषणोंके प्रभावसे प्रवासी भारतीयोंमें अन्यायके विरुद्ध बड़ा जोश और रोप फैला और वे अपने स्वत्वोंकी रक्षाके लिये सर्वस्व होम करनेको प्रस्तुत हो गये। दैवयोगसे उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिससे स्मट्स सरकारकाही विनाश हो गया । बात यह हुई कि एक उपनिर्वाचनमें स्मटसकी साउथ-अफ्रिकन-पार्टीका उम्मेद्वार हार गया, इससे लिन्न होकर स्मट्सने क्वेतांग मतदाताओं की राय जाननेके लिये पार्लीमेंटको भङ्ग कर दिया और नवीन निर्वाचनकी आयोजना कर डाली। उनको अपनी पार्टीकी विजयपर पक्का विश्वास था क्योंकि सन् १९१० में जबसे दक्षिण अफ्रिकाका संघ बना तबसे पन्द्रह साल-सन् १९२५ तक स्मट्सकी पार्टीके ही हाथमें शासनकी बागडोर रही, पर इस बार भाग्यने कुछ और ही रंग दिखाया। स्मट्सकी ठीक वहीं गति हुई जो इंगलैंडके पिछले चुनावमें हमारे मेहरबान चर्चिल महाशयकी हुईं थी। जनरल समट्सकी साउथ-अफ्रिकन पार्टीकी करारी हार हुई और जनरल हर्टजोगकी नेशनलिस्ट पार्टीकी शान्दार जीत।

होकतन्त्रात्मक प्रणालीके अनुसार हर्टजोगकी सरकार

पर प्रवासी भारतीयोंके लिये तो जैसे नागनाथ वैसे ही सांप स्वामी। स्मट्स जो आग लगा चुके थे उसको योंही बुझा देनेसे इवेतांग मतदाताओं में हर्टजोग सरकारकी बद-नामी हुए बिना नहीं रहती। इसलिये स्मट्सके क्लास ्रियाज़ बिल' का नाम बदल कर हर्टजोग सरकारकी तरकसे 'एरियाज़ रिजर्वेशन बिल' (Areas Reservation Bill) के नामसे पार्लामेंटमें पेश कर दिया। क्ति प्रवासी भारतीयोंमें हाहाकार मचा। साउथ अफ्रिकन इंडियन काँग्रेसका एक शिष्टमण्डल भारत आया जिसके सात सदस्यों में इन पंक्तियों का लेखक भी एक था। शिष्ट-मण्डलके प्रयत्नसे भाग्तमें तहलका मच गया। भारत सरकारको अपना एक डेपुटेशन दक्षिण अफ्रिका भेजना पड़ा जिसने वहां पहुंच कर परस्पर समझौतेके लिये क्षेत्र तथ्यार करनेमें सफलता पाई । जनरल हर्टजोग बड़े दर-दशीं राजनीतिज्ञ थे, वे भारत जैसे विशाल देशसे बेर मोल लेना उचित नहीं समझते थे। इसलिये सन् १९२६ के अन्तमं केपटाऊनमें गोलमेज परिषद बैठी और सन् १९२७ के आरम्भमें समझौता भी हो गया जो 'केपटाऊन एग्रीमेंट' के नामसे मशहूर है। उस समय यही डाक्टर मलान वहाँ के आंतरिक मंत्री थे और उन्होंने दोनों देशोंके बीच सम-श्रीता करानेमें प्रमुख भाग लिया था। इस समझौतेमें यूनियन सरकारने प्रवासी भारतीयोंको वहांकी स्थायी प्रजाका एक अंग मान लिया और उनको अन्य किसी वर्गसे पिछड़े न रहने देनेका वचन दिया बशर्ते कि प्रवासी शर-तीय वहाँ यूरोपियन ढंगसे रहें और जो यूरोपियन ढंगसे <sup>रहना पसंद न करते हों उनको स्वदेश चला जाना चाहिये।</sup> जो भारत लौटना चाहेंगे उनको राह ख़र्चके सिवाय भारत में बसनेके लिये बीस पाउन्ड प्रत्येक व्यक्तिके हिसाबसे सरकार सहायता देगी। यदि भारतका वातावरण उनके अनुकूल न जचा तो एक वर्षके बाद और तीन वर्षके अन्दर सरकारी ख़चसे लौटाकर वे नेटाल वापस भी आ सकेंगे। इससे पहले जहाँ सरकारी खर्चसे भारत छोटनेवाले भार-तीयोंको नेटालका प्रवासाधिकार सदाके लिये त्याग देना <sup>पड्ता था</sup>, वहाँ इस समझौतेमें उनके लिये भी गुँजाइश हो गई।

इसके बाद 'लगभग पन्द्रह बरस तक-जब-तक

जनरल हर्टजोगके हाथसे दक्षिण अफ्रिकाका शासिन-सूत्र रहा तब-तक भारतीयोंके दिन शांति और चैनसे बीते । उस धर्म-भीरू और इमानदार बोअरने अपने वचनको अच्छी तरह निबाहा पर द्वितीय विश्वयुद्ध छिड्तेही जब समट्सका सोया हुआ भाग्य जाग उठा और दक्षिण अफ्रिकाके शासनकी वागडोर फिर उसके हाथमें आ गई तो उसके साथही प्रवासी भारतीयोंके बरे दिन भी आ गये। स्मटस ने किस छल-कपर्ट और विद्वासघातका प्रयोग करके इमानदार हर्टजोगको छकाया और दक्षिण अफ्रिकाका शासन स्त्र हथियाया, उसपर यहां कुछ कहना अप्रासंगिक होगा, पर इतना तो कहें बिना हम नहीं रह सकते कि जनरल स्मटसके हाथमें सत्ता आतेही प्रवासी भारतीयोंके संकटोंका सिलसिला भी शुरू हो गया। सत्तारूद होतेही स्मट्सने भारतके तत्कालान एजन्ट जनरल रामरावके ज़रिये प्रवासी भारतीयोंसे आश्वासन माँगा कि वे द्वेताङ्गांके मोहछेमें न जमीन खरीदेंगें और न मकान बनावेंगे। प्रवासी भारतीय जनतासे छिपाकर कुछ स्वयंभू नेताओंने स्मदस और राम-रावको संतुष्ट एवं प्रसन्न करनेके लिये लिखित आश्वासन देही डाला और इस बातका भण्डाफोड़ होनेपर जनताने विरोधकी आवाज़ उठाई, लेकिन तीर तो कमानसे निकाल ही चुका था। समद्सको आगे बढ़नेका एक सहारा मिल गया और उन्होंने 'उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना' की लोकोक्तिको चरितार्थ कर दिखाया। भारतीय नेताओंसे कहा गया कि उनके आक्वासनसे सरकारको संतोष नहीं हुआ है और भारतीयोंकी प्रगति रोकनेके लिये कोई अन्य उपायका अवलम्बन करना आवश्यक हो गया है। इस-लिये उरवनमें एक कमेटी बनाई गई जिसमें म्युनिसिपेलिटी और इंडियन कॉंग्रेसके चुने हुए प्रतिनिधियोंको स्थान दिया गया। इस कमेटीको यह काम सौंपा गया कि वे प्रवासी भारतीयोंकी हरकतपर कड़ी निगाह रखें और उनको समझा हुझाकर या उनपर दबाव डालकर गोरींकी बस्तीमें जमीन-मकान खरीदने और बसनेसे रोकें। इस कमेटाने सरकारकी इच्छा पूर्तिमें कोई कोर कसर नहीं रखी, लेकिन स्मटस साहबका तो कुछ और ही इरादा था। उन्होंने एक तत्का-लिक कानून बनाकरही दम लिया। यह कानून प्रथक्करणकी बुनियाद था। इमीके आधारपर सन १९४६ में स्मट्सने "एशियाटिक लेंड टेनयूर एन्ड इंडियन रिश्रेजेन्टेशन एक्ट" Land Tenure and Representation Act ) नामक कानून पास कर

भारतीयोंके सर्वनाशका रास्ता साफ कर दिया। सन् १९२४ में जिस पृथकरण कामृनको बनानेमें स्मट्सको सफलता नहीं मिली थी और उनके मनकी बात मनमेंही दबी रह गई थी, उसी कान्नको २२ वर्षके बाद यूनियन



स्वामी भवानी दयाल संन्यासी Swami Bhawani Dayal Sannyasi

पार्लामेंटमें पास कराकर उन्होंने अपने मनका अरमान प्रा कर लिया। इस कानूनमें प्रवासी भारतीयोंको अपने तीन प्रतिनिधि चुनकर यूनियन पार्लामेंटमें भेजनेका अधिकार दिया गया था; पर उन प्रतिनिधियोंका रवेतांग होना अनिवार्य था, क्योंकि दक्षिण अफ्रिकाके विधानके अनुसार कोई भी गैर-यूरोपियन पार्लामेंटका मेम्बर हो ही नहीं सकता था। यूनियन पार्लामेंटमें भारतीयोंके इस तुच्छ प्रतिनिधित्वको भारतमें कुछ लोगोंने स्मट्सकी उच्च राजनैतिक भावनाओंका परिचायक समझ लिया था, लेकिन बात असलमें कुछ और ही थी। वहांके प्रवासी भारतीयोंके मामलेमें भारत सरकार निरन्तर दखल देती आई है और उसका यह दावा है कि जबतक प्रवासी भारतीयोंको वहां

नागरिकताका अधिकार नहीं मिल जाता है तबतक उनको यूनियन सरकारकी दया पर भारत सरकार नहीं छोड़ सकती है। भारत सरकारके इस दावेको जड़ मूलमे उलाड़ फेंकने के लिये ही स्मट्सने भारतीय प्रतिनिधित्वका यह ढोंग रचा था।

इस कानुनके विरुद्ध जहाँ प्रवासी भारतीयोंने नेटालमें सत्याग्रह चलाया वहाँ भारत सरकारने दक्षिण अफ्रिकासे व्यापारिक संबन्ध विच्छेद कर लिया और संयुक्त राष्ट्र संघमें भी यूनियन सरकारपर अभियोग चलाया। राष्ट्र-संघमें स्मट्सकी बड़ी बेइजाती हुई। संघने एक प्रस्ताव द्वारा यूनियन सरकारको यह आदेश दिया कि उसने भारतसे समय-समयपर जो संधियाँकी हैं उनके आधार पर दोनों देशोंमें समझौता हो जाना चाहिये। पर स्मट्सने राष्ट्र-संघके प्रस्तावकी कोई परवाद नहीं की और उसके आदेशको कार्यान्वित करनेसे साफ इन्कार कर दिया। प्रवासी भाइयोंका प्रश्न खटाईमें पड़ा रहा।

इसके बादही दक्षिण अफ्रिकाके राजनैतिक रङ्गमंच का पदी गिरा और उसपर एक नई मंडलीने अपना अभि-नय आरम्भ कर दिया। प्रवासी भारतीयोंके मानवीय अधिकारोंकी निर्दयतापूर्वक हत्या करने पर भी और इवेतांग मतदाताओं के तुष्टिकरणके लिये हजार कोशिश करनेपर भी पिछले निर्वाचनमें स्मट्स फिर धुरी तरह हारे और इस बार डाक्टर मलानने इसी आधार पर चुनावकी लड़ाई लड़ी गई कि विजयी होने पर वे पृथक्करण सिद्धांतको पूर्णरूपसे कायोन्वित कर दिखावेंगे। इसलिये सत्तारूढ होते ही उन्होंने अपने वायदेके अनुसार कार्यारम्भ कर दिया। जहाँ नेटाल इंडियन काँग्रेसने यह सोचकर अपना सत्या-ग्रह स्थांगत कर दिया कि यह वही डा॰ मलान है जिन्होंने सन् १९२७ में भारत और दक्षिण अफ्रिकाके मध्य सद्गाव बनाये रखनेके लिये ''केपटाउन समझौते'' में प्रमुख भाग लिया था और इसबार भी सत्ताके साथही जिम्मेदारी आ पड़नेके कारण वे भारतीयोंकी समस्यापर दूरदर्शिता-पूर्वक विचार करेंगे और स्मट्मकी डार्ला हुई उलझनोंकी सुलझानेके लिये कोई उचित एवं न्यायपूर्ण उपाय हुंई निकालेंगे, वहां इस बार मलानने स्मटससे बढ़कर अपना भीषण राजनैतिक रूप दिखाया । स्मटसके प्रथक्करण कातृन में भारतीयोंको तीन श्वेतांग प्रतिनिधि चुनकर यूनियन पार्लीमेंटमें भेजनेका जो अधिकार दिया गया था, मलानते कान्नके उस अंशको पार्लामेंटमें रद्द करा डाला। यद्यपि

भारतीयांने इस प्रतिनिधित्वको स्वीकार नहीं किया था भारतात्र है तीन श्वेताङ्ग प्रतिनिधियोंको चुनकर वार्डीमें भेजने से साफ़ इन्कार भी कर दिया था तौभी पालान । सको दक्षिण अफ्रिकाकी कान्नी कितावमें पडे रहने देना भी अपने सिद्धांतके प्रतिकूल समझा और इस पर चौका लगाकरही दम लिया । मलान और उनके आन्त-िक मन्त्री डोङ्गसने यह भी घोषणा कर दे कि दक्षिण अफ्रिकासे प्रवासी भाग्तीयोंको निकाल बाहर करनाही उनकी सरकारका ध्येय है। मलानके सरकारी मंत्रियों और उनके पार्टीके नेताओंने प्रवासी भारतीयांके विरुद्ध बहर उगलना ग्रुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघमें दक्षिण अफ्रिकाकी वर्णविद्वे पमूलक नीतिके कारण उसकी जो बद-नामी और बेइजाती हो रही है उसका सारा दोप प्रवासी भारतीयोंके मत्थे मढ़ा गया और इससे साधारण यूरोपियन जनतामें भी भारतीयोंके प्रति कटु भावना फैले बिना न रहीं।

पिछले साल १३ से १६ जनवरी तक नेटालके मुख्य नगर डरबनमें हबशियोंने जो उपद्व मचाया-सैकड़ों निर्दोप भारतीय हताहत हुए; उनकी स्त्रियोंकी आवरू उतारी गई, छोटे-छोटे बच्चेतक हलाल किये गये, उनके गोदाम, दुकान और मकानके सामान दिन-दहाड़े हुदे गये और उनमें आग लगा कर फूंक डाला गया,-वह मलानकी नीति, सत्ताधारी और दवेतांग-नेताओंके विष-वमन तथा श्वेतांग जनताके कोपकाही परिणाम था । उपद्रव मचानेवाले अशिक्षित और अज्ञानी हर्ब्सा तो श्वेतांगांके बहकावेमें आकर अपने पैरांपर आपदी कुल्हाड़ी मार रहे थे। उन मूर्लोंको क्या पता कि उनके दुष्कर्मीका <sup>क्या परिणाम होगा। उनको तो यही पाठ पढ़ा दिया गया</sup> या कि भारतीयों को मार भगानेपर उनकी सारी संपत्ति हबिज्ञयोंके हाथ लग जायगी। इस दुष्कर्मके लिये न उनकी गिरफ्तारी होगी और न उनको सज़ा मिलेगी। इसी बातपर भरोसा करके उन्होंने अक्षम्य अपराध कर डाला और अपनी कौमपर वह कलंक लगा लिया जो कभी धुल न सकेगा । इस घटनाके तीसरेही दिन निम्रो नेताओं को अपनी कौमके मूर्बों ही नादानीका पता चल गया। अमन और कानूनके नामपर सैकड़ों हवशी बन्दूककी गोलियांसे भून डाले गये और इवेतांगोंके अखवारांने यह विद्याना गुरूकर दिया कि इस दुर्घटनासे जहां यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण अफ्रिकामें प्रवासी भारतीयोंको कोई भी नहीं चाहता है वहां यह भी मालूम हो गया कि हिन्दा-योंका जंगलीपन अभी दूर नहीं हुआ है, उनके दिलोंमें नृशंसताका शैतान छिपा बैठा है जो श्वेतागोंकी गोलियोंके डरसे अपना सिर नहीं उठाता है, लेकिन यदि उसको मौका मिल जाय तो वह मानवताका गला घोटनेसे बाज नहीं आ सकता और डरबनका वीभरस काण्ड इसका साक्षी है। अतएव सरकार और श्वेतांगोंको इन जंगलियों से सावधान रहना चाहिये—इनको द्वाकर रखनेमेंही देश का कल्याण है। इसके बाद हिन्शयोंको दमन चक्रमें कुच-लनेका सिल्सिला ग्रुक्ष हो गया।

भारतने किर राष्ट्र संघका दरवाजा खटखटाया और दक्षिण अफ्रिकापर यह अभियोग लगाया कि उसने राष्ट्र-संघके प्रस्तावको रद्दीके टोकरेमें फॅक दिया है और उसपर अमल करनेसे इन्कार कर रहा है। यद्यपि दक्षिण अफ्रिकाने राष्ट्र संघका खुछम्-खुछा अपमान कर डाला है तौभी यूनियन सरकारको दण्ड देनेकी बात तो दूर रही डांट-फटकार बतानेकी भी संघमें हिम्मत और ताकत नहीं है। आखिर बहुत बहस-सुवाहिसेके बाद फिर उसी प्रस्ताव की पुनरावृत्तिकी गई कि गोल-मेज-परिषद बुलाकर तीनों देशोंको आपसमें समझौता कर लेना चाहिये। इसबार प्रस्तावमें पाकिस्तान भी आ घुसा है। मलान परिषद धुलानेसे पहले उसका कार्यक्रम (Agenda) निश्चितकर लेना उचित और आवश्यक समझते हैं क्योंकि यह भारत सरकार वहांके प्रवासी भारतीयोंके स्वदेश प्रत्यागमनकी योजनाको स्वीकार नहीं करती है, तो डाक्टर मलानको गोल-मेज परिपद बुलानाही स्वीकार न होगा। येनकेन प्रकारेण प्रवासी भारतीयों को वहांसे निकालना और उनकी संख्या घटानाही मलान सरकारका मुख्योदे इय है। इस समय वह नेटाल छोड़कर स्वदेश लौटनेवाले भारतीयोकों राह-खर्चके अलावा ५० पौंड हर व्यक्तिके हिसाबसे इनाम भी दे रही है। अतएव इसी फरवरी मासमें भारत सरकार की तरफसे पंडित हृदयनाथ कुँजरू केपटाउन पहँचकर कार्यक्रम (एजन्डा) बनानेके लिये मलान और उनके मंत्रियोंसे विचार-विमर्श करेंगे । यदि एजन्डा सर्वसम्मति से बन गया, तभी गोल-मेज-परिषद होनेकी संभावना है। देखे, ऊँट किस करवट बैठता है ?

# स्वामीजीके जीवन की आंकी

"सन् १९४९ का साल मेरे लिये बड़ा दु:खदायक निकला। इस सालके प्रथम मासमें ही दक्षिण अफ्रिकाके डरबन नगरमें हबशियोंने पागल होकर जो उपद्रव मचाया उससे प्रवासी भारतीयोंकी कल्पनातीत हानि हुई और उनके साथ ही "प्रवासी" को भी भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। डरबनकी दुईटनासे मुझे बड़ी मानसिक वेदना हुई है और उसका असर मेरे स्वास्थ्य पर भी पड़े बिना नहीं रहा। सन १९४५ से ही मैं दमेकी बीमारीसे कष्ट भोग रहा हूँ और खासकर जादेकी ऋतुमें दमेका बेग अत्यन्त तीव्र हो उठता था लेकिन पार साल एक विलक्षण बात हो गई है। जाड़िकी ऋतु आई और चली भी गई पर दमेने पहलेकी भांति अपना रंग नहीं दिखाया। मैंने सीचा कि कमसे कम अगले आठ महीनेके लिये इस बलासे छुटी मिल गई पर अदृश्यमें भाग्यदेव मेरी मुद्मित पर हँस रहे थे। चैत्र मास आ गया और उसके साथही गर्मी भी शुरू हो गई। ठीक उसी समय दमेने घावा बोल दिया। इस बार दमेका आक्रमण ऐसा प्रचण्ड था जैसा इससे पूर्व कभी दृष्टिगोचर न हुआ था। अब तक दमा मुझे सिर्फ सबेरेके समय चार पाँच घन्टे तक तंग किया करता था और फिर वह ऐसा ग़ायब हो जाता था कि मानो मेरे शरीरसे उसका कोई संबंध ही नहीं है। पर इस बार का आक्रमण उससे नितान्त भिन्न था। दमेने सारे दिन और सारी रात अपना ताण्डव नृत्य दिखाना आरम्भ कर दिया और मुझे विवश होकर शब्याकी शरण छेनी पड़ी। उस समय जो खाटपर मैं गिरा तो अब तक नहीं उठ पाया हूँ। दस मास रुग्ण शख्या पर बीत चुके और यह ग्यारह भी आरम्भ हो गया। मेरी स्थिति ज्योंकी त्यों बनी हुई है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। सच पूछिये तो मैं जीवन और मृत्युके अधरमें लटक रहा हूँ। आगे क्या हांगा, यह ईश्वरके सिवा और कीन जान सकता है ?

इस बारकी बीमारीके दौरानमें मैं कई बार मौतके दरवाज़े तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन मुझे धक्के देकर अपने पूर्वकृत कर्मोंके फल भोगने के लिये वापस कर दिया गया है। पिछले जून मासमें मुझे अपनी विकट ज्याधि और उसके कारण रात दिन खाट पर पड़े रहनेकी कठोर क्रिया से बड़ी ग्लानि हुई। और मैंने सोचा कि जराजीण शरीर की रक्षामें अनेक व्यक्तियोंका कष्ट उठाना सर्वथा ब्यर्थ है। अतएव इसको त्याग देना ही हितकर है। यद्यपि मैं अपने शरीरको अपना नहीं समझता, इसको ईश्वरका एक भौजार मानता हूँ। जबतक उनकी इच्छा होगी वे अपने इस औजारसे काम लेंगे और जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी तो इसको विनष्ठ कर देंगे, तौ भी उस समय मैं अपनी इस धारणाको भूल बैठा और मृत्युका अवाहन करनेके लिये प्रस्तुत हो गया। सोचा कि मैं आर्य हैं. पुनर्जन्ममें विश्वास करता हूँ । गीताके कथनानुसार जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रको त्यागकर नया वस्त्र परिधान करता है उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीरको छोड कर नये शरीरमें प्रवेश करता है। फिर मृत्युसे भय कैसा १ इस जराजीण शरीरके स्थानपर बालकका सुन्दर सलीना शरीर मिळेगा, फिर बाल-सुलभ क्रीडाएँ करनेका अवसर प्राप्त होगा, फिर किशोर और युवा अवस्थाके आनन्द मनानेके दिन आवेंगे। इस सुन्दर भविष्यकी कल्पनामें में हुव गया और उस समय मुझे जितना आनन्द आया उतना इस जीवनमें कभी भी नहीं आया था। मैंने यह निश्चय कर लिया कि दो चार दिनमें इस शरीरको त्याग देना ही श्रेयस्कर है।

उस समय मेरी स्थिति अत्यन्त त्रासदायक थी। मैंने दूसरे दिनसे इन्जेक्शन लेना और औपधियोंका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दिया।"

नोट:-यह स्वामीजीका अन्तिम और अधूरा लेख है, जो स्वामीजी रूगण शथ्या पर पड़े-पड़े मेरेसे लिखा रहे थे। इसके पश्चात ता० १८ फरवरी को अचानक उनको हार्टका अटेक हुआ और व्लंड प्रेशर, गैस, दमा, मूर्छा आदि अनेक रोगोंने उनपर ऐसा आक्रमण किया कि फिर वे कभी न संभठ सके और दिन पर दिन असाध्य होते ही गये, और न कभी लेख लिखवाही सके। सारा पत्र-व्यवहार मेरे पर छोड़ दिया। हां, इतनी भयंकर अवस्थामें भी, जहां ज़रा चेत हुआ 'प्रवासी'' के उन लेखोंको जो तृतीय वर्षके प्रथमाङ्क में जाने वाले कम्पोज होते थे उन्हें अवश्य देखते। कभी-कभी तो इस्जेक्शनोंके बलपर प्रफका करेक्शन तक कर डालते

है। मुझे तथा स्वामीजी की पुत्र-वधु, प्रकाशवतीजी को है। मुझे तथा स्वामीजी की पुत्र-वधु, प्रकाशवतीजी को जब महाल्यम होता तो हम स्वामीजी से प्रार्थना करते—अप जब महाल्यम होता तो हम स्वामीजी से प्रार्थना करते—अप जागे होकर क्यों स्वास्य विगाइते हैं। कुछ सुनते, थोड़ी का बाद मधुर मुसकानसे कहते—क्या ? तुम लोग मेरे वारे प्रवासी भाईयों और ''प्रवासी'' को अभी से प्रवासी जहां करना चाहते हो ? अभी मैं जीवित हूं, क्या मेरे जीतेजी मेरा प्यारा प्रवासी नहीं निकल सकेगा ? इतना

कहकर अचेत हो जाते। कभी कभी प्रवासीकी विलम्बता को देखकर एक दम क्रोध में आते और साहसके साथ कहते "लिखो!" पर इतनी शक्ति कहां कि कुछ लिखा सकें। फ़ौरन अचेत हो जाते। निर्देशी कालने आखिर किसी की और न देखा और प्रवासी प्राणियोंको बिलबिल।ते छोड़ उनके प्राण-प्रवासी-नेताको आखिर प्रसही लिया और हमेशा के लिये प्रवासियोंको अनाथ बना दिया।

पं० कन्हैयालाल आर्य

# हमारे नेटालके एक स्वर्गवासी ''महाशयजी"

नाम तो उनका 'वेच्' था। उनके माँ बापको वही नाम पसंद भाया था; परन्तु मैंने उनको 'महाशयजी' कहकर पुकारना ग्रुट किया और धीरे धीरे उनका यह नाम नेटाल भरमें प्रसिद्ध हो गया। महाशयजी पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे पर भपढ़ भी न थे। उन्होंने परिश्रम करके हिन्दीके अक्षरोंसे परिचय कर लिया था। लिखना तो नहीं भाया पर हिन्दीके गम्भीर प्रन्थोंको पढ़ लेने और अर्थ समझ लेने उनको कोई कठिनाई नहीं होती थी। वे अच्छीसे अर्छी पुस्तकें खरीदते और उनको आद्योपांत पढ़े विना छोड़ते नहीं थे। आज भी उनकी घरेलू-लाइवेरी उनकी विद्याभिक्वि का परिचय दे रही हैं। इस प्रकार उन्होंने स्वाध्याय के सहारे यथेष्ट ज्ञानार्जन कर लिया था।

उनके माता-िपता गिरिमट लिखाकर नेटाल गये थे और गिरिमटकी अविध पूरी कर खेतीबारी करने लगे थे जिससे किसी तरह उनकी गुजर-बसर हो जाती थी। इस लिये बेचू महाशयको बचपनसेही मज़दूरी गले पड़ी। उनके नेटालके की पासके अनुसार उन्नीसवीं जनवरी सन् १८९२ में डरबनके समीप कलेर-इस्टेटमें उनका जन्म हुआ था। उनके पितामह शिवनारायण—सम्प्रदायके साधु थे तथा पिता भी उसी पन्थके अनुगामी। शिवनारायण बाबाके जितने ग्रंथ हैं, सब पद्यमय हैं और अभीतक शायद किसी प्रेसमें छपे भी नहीं हैं। इस पन्थके जितने ग्रंथ मैंने देखे हैं सभी हस्तलिखित हैं, वह भी कैथो अक्षरों में। लोग गही लगाते हैं, भजन गाते हैं, ग्रंथकी पूजा करते हैं; फूल-पत्तोंकी सजावट और दीपकोंकी जगमगाहट उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस सम्प्रदायमें खेंजड़ी बजाने और भजन गानेका ख़ास रिवाज है; इसलिये बेचू महाशयको

बचपनसेही भगवद्भजनमें अनुराग उत्पन्न हो गया।

उनको बाक़ायदा न हिन्दीकी शिक्षा मिली और न अंग्रेज़ी की । उनके पितामह और पिता कैथी-अक्षर पढ़ लेते थे. यद्यपि वे कैथी अक्षर लिखनेमें भी कोरमकोर थे। इनके एक चाचा भी थे जो नागरी अक्षरका कुछ ज्ञान रखते थे और कुछ बचोंको बटोरकर पढ़ाया भी करते थे। उन्होंने बेचुको भी पढ़ानेकी कोशिश तो की लेकिन उनके दादा बीचमें विझ-रूप बन गये। उन्होंने बेचुको समझाया कि "लिखावटके साथ माथापची करनेकी क्या ज़रूरत है ? मुझेही देख । मैं एक अक्षर भी लिख नहीं सकता फिर भी गुरू-ग्रंथ मज़ेसे पढ़ छेता हूँ। अतएव मेराही अनुकरण करनेमें तुम्हारा कल्याण है।" जैसे पितामह थे वैसेही वे अपने पौत्रको भी बनाना चाहते थे। उन्होंने बेचुको दान-लीला मुँहसे रटाना शुरू कर दिया और वह भी हाथमें हस्तिले-खित कैथी पोथी थमाकर । बेचूने उनके द्वारा थोड़ा-बहुत कैथी अक्षर तो पहचान लिया किन्तु आगे उनके हाथमें आया प्रेमसागर और वह था नागरी अक्षरोंमें छपा हुआ, इसिलिये बड़ी कठिनाई हुई। ख़ैर, उन्होंने उसके साथ भी मगुज़मारी करना शुरू किया। इधर-उधर लोगोंसे पूछते भी और जहाँ कोई प्रेमसागर पढ़ता वहीं बैठकर बढ़े ध्यान से सुनते भी। इस प्रकार घोर परिश्रम करनेपर प्रेमसागर पदना आ गया।

पदना तो कुछ-कुछ आ गया लेकिन लिखना ता देदी खीर थी। इसलिये उन्होंने लिखनेका अभ्यास करनेका निश्चय किया और "रामजन्म" नामकी पुस्तककी नकुल बड़े प्रयास से करने लगे। कई दिनोंमें उसके दो-तीन पन्ने लिख सके। यह उपाय बड़ा कठोर जान पड़ा।

अतएव उन्होंने स्लेटका सहारा लेकर कुछ कुछ कैथी लिखना सीख लिया, इसके बाद शिवनारायण बाबाके जितने ग्रंथ मिले, उन्होंने पद डाले। अन्तमें टूटी-फूटी नागरी लिखनेका भी अभ्यास हो गया।



स्वर्गवासी श्री महाशय बेचू Shri B. Bachoo

एक दिन एक मदासी सज्जनने वेचुको अंग्रेज़ी पढ़नेकी प्रेरणाकी और 'ए-बी-सी-डी' का श्रीगणेश भी किया लेकिन यह बात जब घरवालोंको मालूम हुई तो तहलका मच गया । उनके पितामंह और पिताजीके तो सिरपर मानो बच्च टूट पड़ा। इतने बिगड़े कि ईश्वर ही बचाए। उनके हृद्य में इस बात ने अपना घर कर लिया कि ''अब यह अंग्रेजी पढ्कर क्रस्तान बनेगा-कुलमें दाग लगावेगा" आदि । अतः झिड्कियोंके साथ उनकी अंग्रेज़ी शिक्षाकी भी सामाप्ति हुई । अक्षर-ज्ञान से तो वेचू अनिभज्ञ रहा पर जीवन-संग्राममें भिडनेकी किश्वासे वह महरूम नहीं रहने पाया । उनको अपने पितामह और पिताकी भाँति कठिन परिश्रमकी आदत डालनी पड़ी। कुदाल चलाना, घास छीलना, खेत सींचना और बहुँगी ढोना पैतृक धनधाही था, इनके अतिरिक्त उन्होंने कुछ दिनोंतक फेरी लगानेका भी काम किया । अंततः भवन-निर्माण-कलामें वेचूकी अभि-रूचि उत्पन्न हुई और उन्होंने इस धन्धेमें साधारण मजदूरके रूपमें प्रवेश किया । धीरे-धीरे इस कला में उनकी अभिकृति और प्रवृत्ति बढ़ती गई और उनकी प्रतिभा ऐसी चमकी कि वे केवल अन्वल दुर्जे केही राजमिस्त्रीही नहीं

बन गये बिक डरवनमें प्रथम श्रेणीके भारतीय करीगर और ठेकेदार (Builder aud Contractor) माने जाने छगे। इस स्थितिमें पहुँचनेसे पूर्व उन्हें यदा-कदा नाना प्रकार के संकटोंका सामना करना पड़ा। ग़रीबीके कारण सज़्तसे सज़्त मेहनत मज़दूरी करनी पड़ी क्योंकि उन दिनों उनके पास निजी छोटे-छोटे भाई-बहन थे जिनके निर्वाहका भार उन पर तथा पिताजी परही था।

सन् १९११ के लगभग रायकोपिस (डरबन) में एक रामायण सभा कृायम हुई । सभाका उद्देश्य था-रामा-यणका पाठ और प्रचार । वेचू भी सभाके सदस्य वन गये। उसी समय उन्होंने प्रसिद्ध प्रचारक श्री स्वामी शङ्कारानन जीका एक व्याख्यान सुना; उनके भावोंको समझना तो कठिन था किन्तु वे इतना तो ज़रूर समझ गये कि हम सब 'आर्य' हैं। आर्य क्या है, यह बात उनके दिमाग्रमें चक्कर काटने लगी। नेटालमें कबीरहा, शिवनारायणिया आदि अनेक पंथ हैं जिनमें गद्दी लगती है, भजन होते हैं चेले मूंडे जाते हैं किन्तु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक उपदेशक भाषण देता है और सब सुनते हैं। ख़ैर, इसकी चर्ची रामायण सभामें भी हुई; कुछ सदस्योंने सोचा कि आयोंका धर्म जानना चाहिये । 'सत्यार्थ प्रकाश' मँगाया गया जो अन्तमें वेचूको भी पढ़नेको मिला। फल यह हुआ कि उनके विचार बदल गये, अन्य सदस्यापर भी सत्यार्थ-प्रकाशका प्रभाव पड़े बिना न रहा और रामायण-सभाका नाम बद्छकर विद्या-प्रचारिणी सभा ख दिया गया।

परन्तु यह सौदा बेचूको बहुत महँगा पड़ा। जब उनके पिताको माल्रम हुआ कि पुत्र आर्यसमाजी बन रहा है तो उनके दु:ख और क्रोधकी सीमा नहीं रही। एक दिन दीपकके क्षीण प्रकाशमें उन्होंने वेचूको सत्यार्थ-प्रकाश पढ़ते देख लिया, फिर तो उनके तनमें आग लग गई और वे इतना विगड़े कि पूछो मत। "कुल कल्झ, नालायक़! तू अरिया बन रहा है, अरियाकी पोधी बाँचता है ? अव क्रिस्तान होगा, मुसलमान बनेगा; अपने बाप-दादोंका वंश दुवावेगा, उनके नामपर कालिख लगावेगा। दुष्ट कहीं कि खावेगा, उनके नामपर कालिख लगावेगा। दुष्ट कहीं कि लक्ष जा मेरे घरसे। मैं मर जाऊँ तो मेरी लाशकी छुना तक मत, मैं अब तेरा मुँह देखना नहीं चाहता।" एताके दुवीचनों और व्यवहारसे वेचू महाशय बड़े दु:बी और खिन्न हुए और दूसरे ही दिन पत्नी सहित घरसे

बाहर निकल गये। माताने समझा-बुझाकर रोक तो लिया बाहर निकल गये। माताने समझा-बुझाकर रोक तो लिया । केंकिन अब पितासे पृथक रहनेका सङ्कल्प दृढ़ हो गया। केंकिन अब पितासे पृथक पेसा भी नहीं था, अतएव उस समय बेचू की जेबमें एक पेसा भी नहीं था, अतएव तीन दिन तक अखण्ड उपवास करना पड़ा। सारे कष्ट तीन दिन तक अखण्ड उपवास करना पड़ा। सारे कष्ट तीन दिन तक अखण्ड उपवास करना पड़ा। सारे कष्ट तिन तहीं केंचा। विगतिसे घबराकर आत्महत्या करना उनको उचित नहीं जेंचा। वे अपने धर्म और सिद्धांतपर चट्टानकी भाँति अटल रहे।

अन्तमें वह समय भी आया जबिक पिता को अपनी
भूल पर पश्चाताप करना पड़ा। उन्होंने वेचूको केवल
प्रेमकाही नहीं प्रत्युत आदरका भी पात्र समझा। वे स्वयं
भी भार्य सिद्धान्तके समर्थक बन गये और अपने पुत्रके साथ
रहने लगे। वेचू महाशयने पिताकी भक्तिमें कभी कोई कमी
नहीं की, युद्धांपेमें उन्होंने अपने पिताकी जिस लगनसे सेवाएँकी वैसी सेवाएं नेटालमें बहुत कम पुत्र करते देखे गये हैं।

अार्यसमाजमें प्रविष्ट होनेसे वेचूकी विद्याभिक्चि बढ़ती ही गई, उन्होंने अनेक आर्य प्रंथोंका अध्ययन किया। हैरो मेनर (हरबन) आर्यसमाजके वे प्रधान और ट्रस्टी हुने गये तथा उसी समाजके पुरोहित पद पर भी नियुक्त हुए। कन्डेला-इस्टेट (डरबन) कि कन्या पाठशालाके लिये आली बान इमारत बनवाने में उन्होंने जो सहायता पहुँचाई, वह उस संस्थाके इतिहासमें चिरस्मरणी रहेगी। अपने जीवनके अन्तिम समयमें वे राज नैतिक कार्योंमें भी दिलचस्पी लेने लगे थे और अपनी सेवावृतिके प्रतापसे नेटाल इन्डियन कांग्रेसके उप प्रधानके पदतक पहुँच गये थे। तात्पर्य यह कि डरबनके सार्वजनिक क्षेत्रमें उन्होंने अपना एक विशेष स्थान बना लिया था

इधर कुछ दिनोंसे हिंदी साहित्यकी ओर भी वे आकिपित हो गये थे। साहित्य-सेवाके विचारसे उन्होंने एक योजना बनाई; जब उन्होंने अपनी योजना मुझे बतलाई और मुझसे सम्मित माँगी तो मैंने उनकी योजनाका समर्थन नहीं किया और साफ कह दिया कि उनकी योजना निष्फल जायगी। मेरी राय यह थी कि उनकी योजना निष्फल जायगी। मेरी राय यह थी कि उनकी थोजना निष्फल जायगी। मेरी राय यह थी कि उनकी थोजना निष्फल जायगी। मेरी राय यह थी कि उनकी थोजना निष्फल जायगी। मेरी राय यह थी कि उनकी थोरसे भारतमें एक टेरक्ट-माला निकाली जाय और उस मालामें प्रवासी भारतीयोंकी भिन्न भिन्न समस्याओं फूल गूँथे जाय । इससे जहाँ उनकी आकांक्षा परी हो जायगी वहीं देशवासियोंको भी अपने प्रवासी बन्धुओं की स्थितिका परिचय मिलता रहेगा। पर महाशय जी नेटालमें ही अपनी योजनाको कार्यान्वित करना चाहते थे इस लिये ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्टमें कुछ धन भी

जमा कर दिया । तत्पश्चात कुछ मित्रोंकी सम्मतिसे उन्होंने ट्रस्टकी औरसे प्रकाञ्चन का जो कार्य आरम्भ किया उसका नमुना देखकर मुझे अफसोस कि हँसी आये बिना न रही। इस ट्रेन्ट मालाको प्रकाशित करनेके लिये उन्होंने सुझसे आग्रह पर आग्रह करके अङ्गरेजीमें एक छोटी सी पुस्तिका लिखवाई थी जो नेटालके इस्पिगोंमें स्थित 'मारी अम्मा' नामकी मुर्गी और वकरी खानेवाली मदासकी एक देवीकी कठोर आलोचना थी। पर उस ट्रेक्टको छपानेका साहस न कर सके। किसीने उनको यह कान्नी सलाह दी कि इस ट्रेक्ट पर 'मारी आस्मा' के मन्दिरके पुजारी मान हानिका अभियोग चला सकते हैं। अतप्व बेचू महाशयको इस झंझटमें पड़ना उचित नहीं जंचा । मेरा वह लम्बा लेख "प्रवासी" के प्रथम वर्षके. कई अंकोंमें क्रमशः निकल चुका है । बेचू महाशयने सत्यार्थप्रकाश जैसे बृहदु प्रन्थको ट्रेक्टके रूपमें निकालनेका मनसुबा बाँध लिया। सत्यार्थप्रकाशके एक समुछासके कुछ अंश पांच-सात ट्रेक्टके रूपमें निकाले भी गये और वह भी पाकेट-डायरीके आकारमें १६-२० पन्नेके । कई महीनोंमें पांच-सात ट्रेक्ट निकल पाये थे। यदि इसी हिसाबसे सत्यार्थ प्रकाश ट्रेक्टके रूपमें निकलता तो शायद एक शताब्दीमें भी पूरा न हो पाता । अतः निराश होकर महाशयजीने प्रकाशन कार्य बन्द कर दिया ।

साहित्यसे उन्हें इतना स्नेह हो गया था कि उन्होंने अपने मकानका नाम भी "साहित्य-सदन" रख दिया था। एक बार उनके दिलमें कविता करनेकी धुन सवार हुई । उन दिनों में वे बीमार थे और जब जब उनके मनमें तरंग उठतीं वे अपने हृदयगत् भावोंको पद्यरूपमें प्रकट करनेका प्रयत्न करते । इस प्रकार उन्होंने भनेक कुंडलियाँ सवैया तथा भजन लिख डाले । वे अकसर मुझे सप्ताहमें एकबार अपने घरपर अवश्य छे जाते थे और मुझपर इतना स्नेह और श्रद्धा रखते थे कि जो कुछ भी मैं कह दूँ उसको वे ब्रह्मवाक्यकी भाँति मान छेते और उसपर अमल करनेको तैयार हो जाते थे। नेटालमें मुझे जो पांच-दस सच्चे मित्र मिले उनमें महाशयजी भी एक थे। अतएव जब एक दिन उन्होंने बड़े संकोचसे अपनी रचना मुझे दिखलाई तो मैंने सोचा कि महाशयजीने मेरी जो सेवाएँ की हैं उसका बदला चुलानेका यह अच्छा अवसर हाथ आया, हाँ । मैंने उनसे साफ कह दिया कि उनकी रचनाएँ प्रकाशनके योग्य तो नहीं है पर मैं उनको संशोधित, परिवर्दित एवं परिमार्जित करनेके लिये प्रस्तुत हूँ। मेरे आश्वाशनसे उनके उछासकी सीमा नहीं रही। मैंने उनकी लिखी हुई कापी ले ली और जेकब्सकी अपनी कुटियामें वैठकर कई दिनोंतक उसके साथ माथा पन्नी करता रहा। परिणाम यह हुआ कि उनकी रचनाका रुपही बदल गया और उसके स्थान पर एक नई चीज तैयार हो गई। इस पुस्तकको मेरी ही प्रेरणासे सन् १९३८ में महाशयजीन "बेच्-विनोद" के नामसे छपवा डाला। प्रारम्भमें मेरा ही लिखा हुआ महाशयजीका संक्षिप्त परिचय है। आगे ३१ पृष्टोंमें ईश्वरकी भक्ति तथा अन्य विपयोंपर तुक बन्दियां परिश्रम करनेसे इतनी रोचक बन गई कि नेटालके एक पंडित-प्रवरने महाशयजीसे कहा "भाई बेच्, इस पुस्तकको बनाकर तुम तो अमर हो गये।"

महाशयजीको दुर्भाग्य वश ऐसी पत्नी मिली जो पित्रता होते हुए भी बारह मासी रोगी थी। मधुमेह और क्षय जैसे महारोग उनका पिण्ड न छोड़ते थे। मैंने उनसे महाशयजीसे बार बार अनुरोध किया कि आप दूसरा विवाह कर छैं। पर महाशयजी ने इस अनुरोधका अन्त तक घोर विरोध किया। उस रुग्णा पत्नीकी जिस दामपत्य प्रेम और निष्ठासे उन्होंने सेवा की, संसारमें वैसा दृष्टान्त मिलना दुर्लभ ही है। इस क्षय जैसे संकामक रोग के पास वे दिन-रात बेठे प्रेम सेवा करते रहते थे तथा डाक्टरके मना करने पर भी उन्होंने वहाँ से टलना पसन्द नहीं किया। मैं उनके इस दामपत्य-प्रेम की सदा प्रशंसा किया करता था।

मेरे भारत चले आनेपर उस देवीका देहांत ही गया।
मैंने महाशयजीके पास सहानुभूति सूचक जो पत्र भेजा
था उसमें भी उनके खी वतकी भूरि भूरि सराहना की
थी। किन्तु पत्नीके देहान्तके थोड़े ही दिन बाद किन्हीं
मित्रोंके विशेष आग्रहसे उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया और
जब मेरा पत्र उनके पास पहुँचा, जिसमें मैंने उनकी पत्नी
के निधन पर समवेदना प्रकट करते हुए यह आशा प्रकट
की थी कि महाशयजी अब अपने जीवनके इस अंतिम
भागमें पुनर्विवाहके पचड़ेमें न पड़ेंगे और अपना शेष
जीवन ईश्वरकी भक्ति एवं जनताकी सेवामें व्यतीत करेंगे
तब तो उनकी आत्म-ग्लानिकी सीमा न रही। उन्होंने
सोचा कि मेरी दृष्टिसे वे गिर गये, पतित सिद्ध हुए, और
अब मुझसे पत्र व्यवहार करनेके योग्य भी नहीं रहे। तबसे
उनका कोई पत्र मुझे न मिला।

जब महाशयजीकं मनस्ताप और साथ ही उनकी गंभीर बीमारीकी खबर मुझे मिली तो मुझे बड़ा दु:ख हुआ और मैंने उनको लिखा कि पत्नीकी मृत्युके बाद उनको पुनर्बिवाह कर लेनेका पूरा अधिकार था। लॉयड जार्ज जैसे जगप्रसिद्ध व्यक्ति जब अस्सी वर्षकी अवस्थामें विवाह कर सकते हैं तो प्रहाशयजीने चौवन वर्षकी आयुमें यदि विवाह कर लिया और वह भी एक पेसी विध्वाक साथ, जिसके दो-तीन बच्चे भी हैं तो मेरी समझमें उन्होंने कोई नैतिक अपराध नहीं किया है। इस लिये उनको अफसोस करनेकी कोई ज़करत नहीं है। वे असाध्य रूपसे बीमार थे और उस स्थानपर पहुँच चुके ये जहाँ जीवन और मृत्युकी सन्धि है। इस लिये उनको पत्र लिखकर धैर्य देना मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ। मैंने अपने पत्रमें यह भी लिखा था कि यदि मेरा स्वास्य आज्ञा देता तो मैं वहाँ पहुँचकर एकबार उनको अवश्य देख लेता क्योंकि उन्होंने मेरी जो सेवाएँ की हैं उनको में इस जीवनमें भी मूल नहीं सर्कुगा।

मेरा पत्र पाकर उनको बड़ी आत्मतुष्टि हुई। उत्तेजना
में आकर उन्होंने अपने अनुज गनपत को आजा दी कि वे
फौरन थोमस क्कके द्पतरमें जाकर वायुयान द्वारा मेरी
यात्राकी व्यवस्था कर डालें ताकि मैं एक पखवारेके अन्दर्
नेटाल पहुँचकर महाबायजी के दर्शन कर सकूं। थोमस क्क
वालोंने शायद बतलाया कि मुझे वायुयान द्वारा वहाँ
पहुँचनेमें लगभग दोसी पीण्ड अर्थात साढ़े छटबीस सी
रूपया तक ख़र्च लगेगा पर महाबायजी मुझे देखनेके लिये
दो सौ तो क्या पाँच सौ पीण्ड भी ख़र्च करने को तैयार
थे। लेकिन डाक्टरांने गनपतको समझाया कि मुझको
धुलाना च्यर्थ है। महाबायजी अब इस संसारमें केवल
चँद दिनोंके महमान हैं। यदि एक सप्ताह भी जीवित रह
गये तो गृनीमत समझना चाहिये और इस दरमियानमें
मेरा वहां पहुँच जाना सर्वथा असंस्थव है।

डाक्टरोंकी बात सत्य सिद्ध हुई महाशयजी उसी ससाइमें अर्थात (१४ सितम्बर सन १९४७ को) सदाके लिए इस संसारमें बिदा हो गये। महाशयजीका जीवन इमारे युवकांके लिये शिक्षादायक है। वे एक गृरीव और मजदूर घरानेमें पैदा हुए थे, जीवन संग्राममें उनकी नाना प्रकारके कष्ट झेलने पड़े और अंतमें उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिसे अपनी ऐसी स्थिति बनाली थी। अब वे इस संसार से क्चकर गये तो सैकड़ी व्यक्तियोंने ऑसू बहाये, अनेक संस्थाओंने शोक मनाया।

# स्वामीजिके म्रान्तिम दिन

(ले॰ पं॰ कन्हैयालाल)

मेरा परिचय स्वामीर्जा से बहुत पहले हो चुका था। सन १९३९ में जब कि ये कुछ समय के लिये दक्षिणी



खामीजी अपने सेक्रेटरी पं० कन्हैयालाल आर्य के साथ प्रवासी भवनमें

Swamiji with his Secretary Pt. Kanhaiyalal in Pravasi Bhawan

अफ्रीका से भारत आये थे, मुझे उनसे मिलने का सीभाग्य प्राप्त हुआ था परन्तु उसके बाद सन् १९४२ तक (जब कि उन्होंने भारत आकर आदर्शनगर अजमेर में प्रवासी भवन बनवाया) मेरी उनसे कोई घनिष्ठता नहीं थी। यहां समय समय पर उनसे मिलते रहने से मेरा आकर्षण उनकी ओर बहता गया और प्रवासियों की सेवाके उद्देश्य से उन्हें सहयोग देनेमें मुझे एक विशेष शान्ति और सुखका अनुभव होने लगा। कालान्तर में उनका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा और जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य गिरता गया मेरी विन्ता उनके प्रति बढ़ती गई। दूसरी ओर उनका स्नेहमय प्रेम पूर्ण व्यवहार ऐसा था, उनकी घारणाओं की प्रवलताएँ ऐसी थीं, और उनके मोहक स्वभावका आकर्षण ऐसा था कि में उनके निकट से निकटतर पहुंचता गया। आजसे

लगभग ढाई वर्ष पूर्व अपने स्वास्थ्य की हीन दशा और सहयांग के अभावकी कुछ भी चिन्ता न करते हुए जब स्वामीजीने "प्रवासी" का प्रकाशन प्रारम्भ किया तो सुझे स्वभावतः ही उसमें सहयोग देना पड़ा।

रोगके कारण स्वामीजी पिछले दो वर्षोंमें प्रवासी अवनमें ही रहे। परन्तु रोग शरया पर पड़े रहने पर भी उनकी कार्यशीलता और प्रवासियोंके प्रति सेवाकी लगन देखकर आश्चर्य होता था। उन्हें दवासका रोग था जो कि समय समय पर तीव्रता के साथ उनपर आक्रमण करता था। रोगका प्रत्येक आक्रमण पहले आक्रमणसे बलवान और उग्र होता था जिससे कि शनै: शनै: स्वामीजीकी शक्ति का हास होता गया। इसके अतिरिक्त इस ही



डाक्टर अम्बालालजी Dr. Amabalalji

काल में उनको कई बार अतिसार और आमातिसार (पैचिश) के भी दुःख और कष्टका सामना करना पड़ा।

निर्वाणसे लगभग १३ या १४ मास पूर्व से ही इवास तथा कफके कष्टों से उनका शरीर प्रायः घिरा रहने लगा और स्वामीजीने एक प्रकार से खाट पकड़ ली। इसी समय से उनकी सेवा सुश्रुपा और चिकित्सामें विशेष साव-धानीकी आधिश्यकता होने लगी।

श्रीयुत डाक्टर अम्बालालजी अजमेरके पुराने एवं अनुभवी चिकित्सक हैं। इस समय से उन्होंने स्वामीजीकी चिकित्साको नियमित रूपसे हाथमें ले लिया। मृत्यु पर्यन्त न मालूम कितने बार स्वामीजीको कठिन तम अवस्थाओं का सामना करना पड़ा परन्तु डाक्टर अम्बालालजी ही थे जो कि नगर से ३ मील दूर प्रवासी भवनमें पहुंच कर प्रत्येक संकट कालमें स्वामीजी की सेवामें उपस्थित होते थे। स्वामीजी पर उनका अत्यन्त प्रेम भाष था और उन्होंने उसको एक मित्र और भक्तकी भांति अत्यन्त ही प्रशंसनीय



डा॰ मुकुन्दलालजी Dr. Mukundlalji

रूप में निभाया। डाक्टर साहबके अनुज डाक्टर श्री मुकुन्दलाल कार्मा भी डाक्टर साहबके इस कायमें पूर्ण सहयोग देते रहे और अपने ज्येष्ट श्राता के समान ही स्वामीजीकी सेवामें अपने सुख दुःख की परवाह न करते हुए तल्लीन रहे। समय समय पर डा॰ उमार्शकरजीने

भी बड़ी श्रद्धा और लगनके साथ स्वामीजी की चिकित्सा में योगदान दिया।



के० उमाशंकर प्रशाद Capt: U.S. Prasad

इस परिस्थितिमें रोगकी ऐसी विपमतामें भी खामीजी "प्रवासी" के कार्य की पूरी देखरेख रखते थे। उसके अग्र छेख स्वयं लिखवाते, उसके विपयमें समस्त पत्र व्यवहार का ध्यान रखते, प्रेमीजनोंके पत्रोंको स्वयं भी देखते और उनके उत्तरमें लिखे गये पत्रों को अवश्य ही अपनी दृष्टि से निकालते थे। मैं उनके इस साहस को देखकर बड़ा चिन्तित होता था और इस बातका विचार करता रहता कि उनका यह भार किसी प्रकार कम किया जावे। कभी कभी में उनके पास न जाता परन्तु स्वामीजी ऐसे समयमें पत्र लिखकर मुझे बुला लेते थे। कभी कभी मुझे घर जाने से भी रोक देते थे।

वैसे तो १९४९ और १९५० के मध्य की शीत ऋषी स्वामीजीने बड़े कष्ट से विताई, परन्तु बसन्त ऋतुके आगसनके साथ ही साथ उनका रोग भयंकर रूपसे बढ़ गया।
१८ फरवरी १९५० को स्वामीजीको हृदय रोग का भयानक आक्रमण हुआ। डाक्टर को बुलाया गया उन्होंने
जैसे तैसे उस रोग की रोक थाम की परन्तु कुछ समय
बाद स्वामीजीको मूर्च्छा सी रहने लगी और वें लगभग
१० दिन तक प्रायः बेहोश ही रहे। हुसी मास में

"प्रवासी" का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ था। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अंकमें भी अप्रलेख को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस अंकमें भी अप्रलेख क्या टिप्पणी आदि स्वामीजीने ही लिखाई थी। चिकित्सा में किर दशा कुछ कुछ संभलने सी लगी। अगले अंक से प्रवासी" को तृतीय वर्षमें प्रविष्ट होना था। इस अंक की अधिकांश सामग्री स्वामीजी के सामने ही एकत्र की जा चुकी थी। राष्ट्रके नेताओं के सन्देश और प्रमुख लेख आदि प्रायः सभी आ चुके थे। स्वामीजी के स्वास्थ्यके विषयमें भित्रों, भक्तों और प्रेमियों के पत्र निरन्तर आते ही रहते थे।

११ मार्च को स्वामीजीके परम भक्त एवं मित्र उनके हजारी बाग जेलके साथी श्री विपिन विहारी वर्मा (विपिन बाबू) M. L. A. बिहार, अपने कुछ मित्रोंके साथ खामीजीके दर्शन करनेके लिये आये थे। स्वामीजीकी स्थित उस समय डांवा डोल थी। परन्तु विपिन बाबूको आया जानकर उन्होंने उठनेकी कोशिशकी ! उठ न सकें! परन्तु उनके मिलनेसे स्वामीजीकी आत्माको भारी सन्तोष हुआ। उन्होंने कहा प्रिय विपिन बाबू आज यह मेरा आपसे अन्तिम मिलन है। जीवनकी कोई आशा नहीं है में बड़ी उत्सुकता के साथ भगवान के दरवार में जाने के लिये उद्यत वैठा हूं! आप श्री राजेन्द्रवाबूसे मेरी स्थिति निवेदन कर दें और मेरा नमस्ते भी।

मार्च के तृतीय सप्ताह में स्वामीजीके अनन्य भक्त श्री
गुप्तनाथ सिंह एम. एल. ए. बिहार, स्वामीजी के रूगण होने
का समाचार जानकर उनके दर्झनोंको आये। वह स्वामी
जीको वड़ी आस्थाकी दृष्टिसे देखते थे और पिताजी कहकर
सम्बोधन करते थे। स्वामीजीकी दृशा देखकर वे बड़े
विश्वद्ध एवं खिन्न हुए। कई दिनों तक सेवामें रहे। इस
समय स्वामीजी एक प्रकारसे जीवन और मृत दोनों थे।
समय समय पर मूर्छित हो जाते थे। हृद्य जवाब देने
लगता था। डाक्टर अम्बालालजी की चिकित्सासे सहारा
पाकर फिर कुछ संभल जाते थे। कुछ चैतन्य आने पर श्री
गुप्त नाथजीसे आग्रह करते कि गुप्त नाथ! जरा 'प्रवासी'
के तृतीय अंकके कम्पोज तथा सेटिंग आदिको देखकर
संमलवादो।

२३ मार्च को विशेष चिकित्सा एवं परिचर्यासे जब कुछ सुर्थ हुए तब श्री गुप्तनाथजीने जानेकी हुच्छा ब्यक्तकी स्वामीजीने आशीर्वाद देकर उनको बिदा किया। स्वामीजी रामायणके बड़े प्रेंमी थे। रामायणकी अगणित चौपाइयां दोहे और छंद तथा बहुतसे प्रसंग उन्हें
कंठाप्रथे। २८ मार्च रामनवमी का दिन था। स्वामीजीने
मुच्छांसे चेतन्य प्राप्त करते ही हा राम! हा राम! करते
हुए रामायणके समयोपयोगी प्रसंगोंका कंठस्थ पाठ किया।
२९. ३० तारीख प्रवासी भवनमें बड़ी वेचेनीसे गुजरी।

अप्रैलके प्रथम सप्ताह में स्वामीजीका स्वास्थ्य अपेक्षा कृत कुछ ठीक माल्यम हुआ। हम लोगोंके हृदयमें कुछ कुछ आशा का संचार होने लगा परन्तु अचानक उनके स्वास्थ्यने पलटा खाया । दुर्भाग्यसे ८ अप्रैल स्वामीजीकी सहधर्मिणी श्रीमती जगरानी देवीके निधनका दिन था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामीजीने भी उसी दिन महा प्रयाण करनेकी ठानली थी। स्थिति बहुत बिगड़ गई सदा की भांति डाक्टरों ने फिर प्रयत्न किया और फिर दो तीन दिनमें वे कुछ सुस्थ हुए । अप्रैलका मास इसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीचमें लटकते हुए बीता। इन दिनों मुझे प्रवासी भवनसे हटते हुए आशंका और भय रहता था। इसी लिये मैं थोड़ेसे समयके लिये भी बाहर नहीं जाना चाहता था। फिर भी "प्रवासी" के कामसे स्वामीजी के आग्रह पर मुझे बीचमें एक दो बार एक दो दिनके लिये बाहर जाना ही पड़ा। इन दिनोंमें मित्रों एवं भक्तों का प्रवासी भवनमें निरन्तर आना जाना बना ही रहता था। स्थानीय उच अधिकारी सार्वजनिक कार्य कर्ता और अन्य जन आते और उनके विषयमें चिन्ता करते रहते थे। स्थानीय डिप्टी कमिश्नर बाबू दुर्गाप्रसाद जी पुलिस सुपरेन्टेन्डेन्ट ठा० सुघरसिंहजी प्राय: अनेक सहयोगी अधिकारियोंको लेकर खामीजीके दर्शनों को आते ही रहते थे। प्रोफेसर श्री देवकीनन्दनजी शर्मा, वाइस विन्सिपल, गवनमेंट कालेज स्वामीजीको बड़े प्रेम और आदरकी दृष्टिसे देखते थे। स्वामी जी उन्हें क्षण क्षण में बुला भेजते थे और "प्रवासी" के विषय में पूरी साज संभाल रखने के लिए उनसे आ-ग्रह करते रहते थे। श्री बाबू मथुरा प्रसादजी शिवहरे भी स्वामीजीके भक्तोंमें से प्रमुख हैं वे सपरिवार प्रत्येक आव-रयक समय पर उपस्थित रहते ही थे।

अप्रैल मासके मध्यमें स्वामीजीको श्वासके साथ ही प्रवाहिका (Dycentry) का फिर दौरा हुआ। यह आक्रमण उनके लिये बहुत भयंकर सिद्ध हुआ। रही सही जीवनकी शक्ति मानो इससे बिलकुलही समाप्त हो गई स्वामीजी को एक चिन्ता लगी हुई थी ( उनके अनुज श्री देवीदयालजी का देहान्स बहुत पहले हो चुका था ) उनकी कन्या कलावती देवी के विवाहकी स्वमीजीकी इच्छा थी कि उसका पाणिग्रहण उनके जीवन कालमें उनके सामनेही हो जावे। परिणामतः उन्होंने चिरंजीव ओमंप्रकाश ( B. Com ) से आयुपमती कलावती



श्री स्रोमप्रकाश स्त्रौर श्रीमती कलावती Shri Omprakash and Shri mati Kalowati

की परिणय करना स्थिर किया। ता० ३० की संस्कार का दिन निश्चित किया गया। परन्तु स्वामीजीका स्वास्थ्य उन दिनों बहुत गिरा हुआ होने के कारण मित्रोंने यही निश्चय किया कि ५, ७ दिन बाद उनके कुछ स्वस्थ हो जाने पर यह संस्कार किया जावे। परन्तु १ मई को स्वामीजी के हृदयने यह स्वीकार न किया और सायंकाल ७ बंजे उन्होंने चेत होने पर आग्रह किया कि यह ग्रुम कार्य आज ही रात्रि को सम्पन्न हो जाना चाहिये। फलतः उसी समय दो एक मित्रोंको छुलाकर वैद्य ब्रह्मानन्दजी त्रिपाठी आयुर्वेदाचार्य द्वारा वैदिक विधिसे रात्रिके ११ बजे संस्कार सम्पन्न कराया गया।

रोग प्रतिदिन और प्रतिक्षण बदता ही जाता था।
८ मईको उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। दिन भर
डाक्टरों की दौड्धूप लगी रही। दिनमें उन्हें कुछ चैतन्य
भी रहा, परन्तु रात्रिको २॥ बजे वे वेहोश हो गये। उसी
अवस्थामें ३ बजकर १० मिनिट पर उनकी विद्युद्धि आतमा
ने अपने इस जरा जीर्ण शरीरको पुराने बखके समान

सदा सर्वदा के लिये त्याग दिया। सभी उपस्थित जनों की ऑखोंमें अश्रु प्रवाह हो रहा था, मानो प्रवासी भवनकी आत्मा प्रस्थान कर गई हो। स्वामीजी की पुत्रबधु श्रीमती प्रकाशवती जो कि निरन्तर दीर्घकाल से स्वामीजीकी सेवा का सारा उत्तरदायित्व लिये उनकी देख रेखमें लगी रहती



स्वामीजीकी ज्येष्ट पुत्र बधु श्रीमती प्रकाशवती रामद्व द्याल जो द्विण अफ्रिका से उनकी सेवा शुश्रुषाके लिये भारत आई थीं अभी प्रवासी भवन व प्रेस और "प्रवासी" का संचालन कर रही है।

Eldest Daughter in law of Swamiji, Shrimati Prakashwati Ramdutt Dayal, who had come to India to nurse him, at present she is in Pravasi Bhawan looking after the Press and the PRAVASI.

थी दु:खके वेगको न सम्भाल सकी और अपने सब प्रयलें को अपने ही सामने विफल होते देख विद्वल हो उठी। सारा प्रवासी भवन उस समय शोक मग्न था, सबेरा होते होते यह समाचार विद्युत की भांति नगर और सारे संसार में फैल गया। स्जामीजीने अपने परिवार एक बहन श्रीमती राजदेवीजी और उनका परिवार, हो प्रश्रीरामदत्त भवानीद्याल व ब्रह्मदत्त भवानीद्याल, हो श्रीरामदत्त भवानीद्याल व ब्रह्मदत्त भवानीद्याल, हो भतीजी श्रीमती गायत्रीदेवी व कलावती, तीन भतीजें भतीजी श्रीमती गायत्रीदेवी व कलावती, तीन भतीजें

<sub>श्रीकृष्णदत्त</sub> देवीद्याल, विष्णुदत्त देवीद्याल व शिवदत्त विद्याल, नी पौत्र नरेन्द्रकुमार रामदत्तद्याल, महेन्द्रकुमार रामदत्तद्याल, रविंद्कुमार राम्द्रत्तद्याल, वीरेन्द्रकुमार रामदत्तद्याल, राजेन्द्रकुमार कृषगदत्तद्याल, सुरेन्द्रकुमार कृष्णदत्तद्याल, यतीन्द्रकुमार कृष्णदत्तद्याल, रणेन्द्रकुमार

कृष्णदत्तदयाल, बुजेन्द्रकुमार कृष्णदत्तदयाल, एक पौत्री उपाकुमारी कृष्णद्त्तद्याल, एक दोहित्र देवेन्द्रकुमार मगनलाल, एक दीहित्री सुधाकुमारी मगनलाल, तीन पुत्र बधुएँ श्रीमती प्रकाशवती रामदत्तद्याल, श्रीमती पदमावती कुण्यदत्तद्याल, श्रीमती निर्मला ब्रह्मदत्त द्याल छोड़े हैं।

# वाप्रको स्नैहमयी स्पृतियां।

ले० स्वामी भवानी द्यालजी संन्यासी।

यह स्वर्शीय पूज्य पिताजीकी अंतिम कृति है जो शारदः प्रकाशन बनारस से प्रकाशित हुई है । पिताजी की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी मौज्दगी में यह पुस्तिका प्रकाशित हो और वे इसे देखलें, परन्तु उनकी इच्छा की प्ति न हो सकी । पुज्य पिताजीका जीवन प्रवासी भाइयों के हेतु लगा है और इस कार्यमें आपने राष्ट्रिपताके प्रमुख सहायकके रूपमें दक्षिण अफ्रिकाके अन्दोलनों में महत्वपूर्ण

भाग लिया है। पीछे वाप्जीके भारत चले आनेपर वहां का सारा भार अपने ऊपर ले लिया । इस सम्बन्धमें बापूजी से आपकी आत्मीयता छिपी नहीं। इस पुस्तकर्मे बापूजीकी एक सरस झांकी चित्रित की गयी है। इसमें ऐसे संस्मरण मिलेंगे जो अन्यत्र नहीं । मैं आशा करती हूँ कि स्वामीजीके प्रेमी उनकी इस अन्तिम कृति को अवश्य पहेंगे। प्रकाशवती रामदत्तद्याल स्वामीजीकी ज्येष्ठ पुत्र बधु ।

## सरस और मनोरंजक साहित्यके नवरस

## सचित्र मासिक पत्र हिंदीमें अनुठा है।

नवरसमें कहानियाँ छपती है-सरल और सुन्दर । मनोरंजन करना उनका प्रधान उद्देश्य होता है और मावपूर्ण और सरल भाषा होनेके कारण पाठकोंका ध्यान भी वे आकर्षित करती है। नवरसमें रचनाओंक संकलन विभिन्न विचारधाराओंका ध्यान रखकर होता है। ज्यक्ति और समाजके उथल पुथलकी चर्चा लिलत और कलापूर्ण ढंग से आप नवरसमें पायेंगे। नवरसमें विविध प्रकारकी रचनाएं प्रकाशित होती है। देशी-विदेशी साहित्यका संकलन, यात्रा वर्णन और रहस्यमयी तथा रोमांचकारिणी कहानियाँ नवरसमें आपको पसंद आयंगी।

वार्षिक मृत्य ५) प्रत्येक अंक ।।) नमूनेका अंक आप सुपत मँगाकर देखें।

विद्यार्थिनोंको मामयिक और ज्ञानवर्द्धक पठन सामग्री देनेवाला सचित्र मासिक पत्र।

पत्र अत्यन्त सुंदर, सुपाठ्य और सर्वोपयोगी है। विहारका यह गौरव है और किशोरोंका पथ प्रदर्शक-भवानीद्याल संन्यासी। पत्र इतना सुन्दर निकल रहा है कि हम हिंदुस्तानकी किसी भी भाषाके श्रेष्टसे श्रेष्ट वालोपयोगी पत्रोंके साथ इसका मुकाबिला कर सकते हैं — गोपालसिंह नेपाली। हमें निश्चय है कि किशोर-अव-स्थाके पाठकों को यह पत्र बहुत प्रिय होगा —'विश्वाल भारत'।

Hindustani Press, Patna 4, वार्षिक मूल्य ४) साधारण अंक ।=) हिंदुस्तानी प्रेस, पटना ध

### सात्विक जीवन

ऋषिकेश (हरद्वार) के प्रख्यात तपस्वी श्री स्वामी शिवानन्दनी महाराजके "डिवाइन लाइफ" मासिक पत्रका अविकल हिंदी अनुवाद। आध्यात्मिकतासे ओतप्रीत पाष्ट्य सामग्री। समाजमें चिरित्र-गठनका संदेशवाहक। ईश्वर-भक्ति, कर्त्तव्य-बोध, धर्माभिमान, देशसेवा, समाज संस्कार एवं आत्मोन्नतिका पथ प्रदर्शक। वार्षिक मूल्य देशके लिये ३) रूपया और विदेशों के लिये केवल ६ शिलिंग।

## सात्विक जीवन ग्रंथ माला।

#### त्रोम् मणव रहस्य।

श्रीस्वामी शिवानम्दजी महाराजकी लिखी हुई यह
पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय है। ओम्की व्यापकता,
श्रेष्टता और महत्तापर उत्कृष्ट रचना। थोड़ीसी प्रतियाँ
शेष हैं हन अनमोल प्रंथके कागज और मुद्रणका मृत्य
केवल दस आना, सजिल्द बारह आना।

#### सचित्र हठ योग।

संसारके सुखों में स्वस्थ शरीरही सर्वोपिर सुख है। स्वस्थ शरीरमें ही सबल मन बसता है। यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शिक्तको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी पैसे खर्च किये बिना तो योगके अनुभूत उपायोंका आश्रय लें। इस पुस्तकमें प्रतिपादित योगके नियमों और आसन व्यायामोंका अभ्यास करनेसे आपका मन तेज और तन तारुण्यसे चमक उठेगा। सुन्दर, सचित्र, सजिल्द पुस्तक का दाम केवल दो रुपया।

#### वैराग्य के पथपर।

मानवी जीवनका उद्देश्य बहुत ऊँचा है। जिसकी
भूलकर और विषय-वासनाओं में फँस कर लोग पितत हो
जाते हैं। इस ग्रंथमें जीवनको उन्नितिके शिखरपर ले जानेके
अनुभूत उपाय बताये गये हैं। विश्वके अशांत एवं दुखद
वातावरणमें विचरते हुए भी मनुष्य शांति और सुखका
अनुभव कैसे कर सकता है, यह जाननेके लिये इस पुस्तकको
पदना चाहिये। सुन्द्र सजिल्द ग्रंथका मूल्य केवल एक
कपया।

#### मन और उसका निग्रह ( दो भाग )।

मनकी चंचलता किसीसे छिपी नहीं है। अतएव उसको अनियंत्रित रूपमें छोड़ देनेसे जहाँ वह मनुष्यको पतनके गहरे गर्समें गिरा देता है, वहाँ उसको वश्न में लाकर सुपथ

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. पर चलानेसे वह मनुष्यको उत्कर्षके सर्वोच सोपानपर पहुँचा देता है। मनके वशीकरण बिना अभीष्ठकी सिद्धि असंभव है। यदि आप मनको वशमें रखना चाहते हैं तो इस ग्रंथके दोनों भाग को एकबार अवश्य पढ़ें। सुन्दर सिजल्द दोनों भागका मूल्य क्रमशुः एक और तीन रूपया है अर्थात कुल चार रुपया।

### हमारा ज्ञानवर्धक प्रकाशनः

| (१) ब्रह्मचर्य नाटक                                                                                       | n.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (२) आध्यात्मिक शिक्षावली (प्रथम खण्ड)                                                                     | 9      |
| (३) " (द्वितीय ")                                                                                         | (יוי   |
| (४) सचित्र हठयोग (सजिल्द)                                                                                 |        |
|                                                                                                           | रे)    |
| (५) स्वामी शिवानम्दनीकी जीवनी व उनके उपदेश                                                                |        |
| (अंग्रेजी)                                                                                                | 911)   |
| (६) मन और उसका निग्रह (प्रथम खण्ड)                                                                        | 9)     |
| (७) ,, ,, (द्वितीय ")                                                                                     | ३)     |
| (८) ओ३म ( प्रणव रहस्य )                                                                                   | 11=)   |
| (९) वैराग्य के पथ पर                                                                                      | 1)     |
| (१०) जीवन सौरभ                                                                                            | 1-)    |
| (११) मानव जीवनका रहस्य                                                                                    | 1-)    |
| 10 BM (15 M) 프로그램에 있는 12 M (15 M) H (15 M) |        |
| (१२) राष्ट्रीय जागरणका इतिहास                                                                             | 1)     |
| (१३) देशके नौनिहालों से                                                                                   | =)     |
| (१४) सदाचार का महत्व                                                                                      | =)     |
| (१५) काँग्रेसके सभापति                                                                                    | 1)     |
| (१६) काँग्रेस चार्ट                                                                                       | 1)     |
| (१७) स्वास्थ्य पत्र                                                                                       | 1)     |
| हमारी लोकप्रिय डायरियाँ तथा कैलंडर,जो                                                                     | प्रति- |
| वर्ष बड़े सज-धज के साथ निकलते हैं:-                                                                       |        |
|                                                                                                           | 911)   |
| (१) राष्ट्रिय डायरी।                                                                                      | 91)    |
| (२) जनरल डायरी।                                                                                           |        |
| (३) सदाचार डायरी।                                                                                         | 9=)    |
| मिलने का पताः—                                                                                            |        |
| - ०० - इनिविद्                                                                                            | 1      |

## जनरल प्रिन्टिङ्ग वर्क्स लिमिटेड ।

८३ पुराना चीना बाजार स्ट्रीट,

कलकत्ता ।

फोन नं० २१०४ बड़ाबाजार । तारका पता । भाईकाशी।

General Printing Works Ltd.,

83 Old China Bazar Street, Calcutta

# ग्रार्थ साहित्य मराडल लि॰ ग्रजमेर की पुस्तकें

१ सत्यार्थ प्रकाश—बुक साइज, सफेद चिकने कागज पर ८७५ पेज, २ रंगा टाइटल विलायती क्वर पर मूल्य सिर्फ १॥) रुपया।

२. सन्मार्ग दर्शन- बुक साइज, सफेद चिकन कागज पर ६०० पृष्ठ बढ़िया जिल्द मूल्य ४) रुपया।

3. पातक अल योगप्रदीप — लेखक श्री स्वामी ओमानन्दजी महाराज। इस प्रन्थ में योगदर्शन व्यासभाष्य, मीजवृत्ति और योगवात्तिक के भाषानुवाद के साथ साथ श्री स्वामीजी महाराज ने अपने क्रियात्मक अनुभव के आधार पर अनेक ऐसी बातों का समावेश किया है, जिससे योगमार्ग में लगने वाले नये व्यक्ति की अनेक कित्नाइयां दूर हो जाती हैं। इस संस्करण में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि की है। २० × २६=८ पेजी वाली के लगभग ८०० पृष्ट, तथा योगासनों के अनेक चित्र भी दिये गये हैं। मूल्य १२) रुपया।

२. वैदिक अध्यातम सुधा-ले॰ श्री पं॰ प्रियरत्नजी आर्य (स्वामीब्रह्ममुनिजी) अध्यातमविद्या के प्रेमियों के लिये अत्यंत लाभवद । मूल्य ॥८)

रामायणद्पेण—ले० श्री बहामुनिजी। इसमें वाल्मीकीय रामायण के आधार पर राम, भरत, लक्षमण आदि प्रत्येक व्यक्ति का चरित्रचित्रण और उस समय की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का चित्रण बड़े सुद्दर रूपमें किया गया है। पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। मूल्य १)

४. हैदराबाद सत्याग्रह का रक्तरंजित इतिहास—आर्यसमाज ने सन १९३९ में दक्षिण हैदराबाद में जो महान सत्याग्रह किया था, उसका पूरा-पूरा वर्णन किया गया है। प्रष्ठ संख्या ४००, चित्र संख्या १०० से उपा, मूल्य ३)

५. युद्धनीति त्रीर ऋहिंसा—ले॰ श्री डा॰ सूर्यदेवजी शर्मा। भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थित से सम्बन्ध रखने वाला अत्यंत उपयोगी और सामयिक प्रन्थ मूल्य १।) रुपया।

यजुर्बद मूल गुटका १॥), सामवेद मुल गुटका १॥), अर्थपर्वपद्धति १॥), वैदिक मनोविज्ञान ।=), खूनी हितिहास ॥॥), भयानक पडयंत्र ।), खतरे का घंटा ॥), खतरे का बिगुल ॥=), विश्वासघात ॥=), जीवन-पथ ॥), धार्मिक शिक्षा १ से १० भाग ५), पंचमहायज्ञविधि ≥), गोकरूणानिधि ≥), महर्षि का जीवनचरित्र वृहत् (दो भाग ) १०), हिन्दुस्व २), राष्ट्रपतन २॥), खून की होली २), रानी झांसी ४), सीता बनवास १॥), विद्यार्थी जीवनरहस्य ॥), धोगरहस्य १॥), संस्कृत वाक्य प्रबोध ॥), सन्धि विषय ॥॥), चाणक्ण और चन्द्रगुप्त ४), ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका २),

## चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित

सम्पूर्ण १४ जिल्दों में मूल्य ७३ रुपये

उत्तम छपाई, बम्बई निर्णयसागर-टाईप, सफेर चिकना कागन डबल क्राउन १६ पेजी के सुलभ आकार में इष्ठ मित्रों के लिये पवित्र उपहार, पुस्तकालयों और घर की अलमारियों का सुन्दर भूपण, बिवाहों और अन्य भार्मिक अवसरों पर देने के लिये आदर्श मेंट, छात्रों के लिये पवित्र पारितोषिक और नित्य आस्मिक आनन्द तथा पुण्य-कर्त्बय पालन करने का अपूर्व साधन।

सामवेद १ जिल्द ५) रु० अथर्घवेद ४ जिल्द २०) रु०, यजुर्घेद २ जिल्द १३) रु०, ऋग्वेद ७ जिल्द ३५) रु०
शिल्द लगभग ८०० पृष्टों की पूरे कपड़े को बंधी हुई सुनहरे अक्षरों सिहत है।

श्रार्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर,

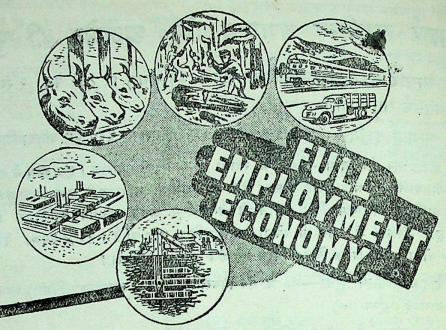

That India has yet a long journey to make before she attains a full employment economy will appear from the following rough statistical data:

| Total working | Total Indus-  | %   | 0 1 |   |
|---------------|---------------|-----|-----|---|
| population in | trial employ- | COI | u m | n |
| lakhai        | ment in lakhs | 3 1 | 0   | 2 |

| U.S.A. | 660   | 151 | 23%  |
|--------|-------|-----|------|
| U.K.   | 195   | 76  | 40%  |
| INDIA  | 1,400 | 30  | 2.1% |

Distressingly low as India's position is in regard to industrial employment (excluding trade transport, distribution, forestry and agriculture) there can be some complacence in reflecting the community service of an industrial Group whose employment statistics are as under in round approximate figure:

Persons Employed: 35.000

Annual wage bill: Rs. 3 crores

000. 000: This employment is provided in the following Industrial establishments:

Cotton Mills 3, Jute Mill 1, Woollen Mills 2, Steel Casting 1, Plastic Moulding 1, Flour Mill 1, Vanaspati 1, Aluminium Plant 1, Plywood 1,011 Mill 1, Soap Factory 2, Hoslery 2, Straw Board 1:



GROUP OF INDUSTRIES AND ENTERPRISE



# MEMORIAL NUMBER

स्मृति श्रंक

1950

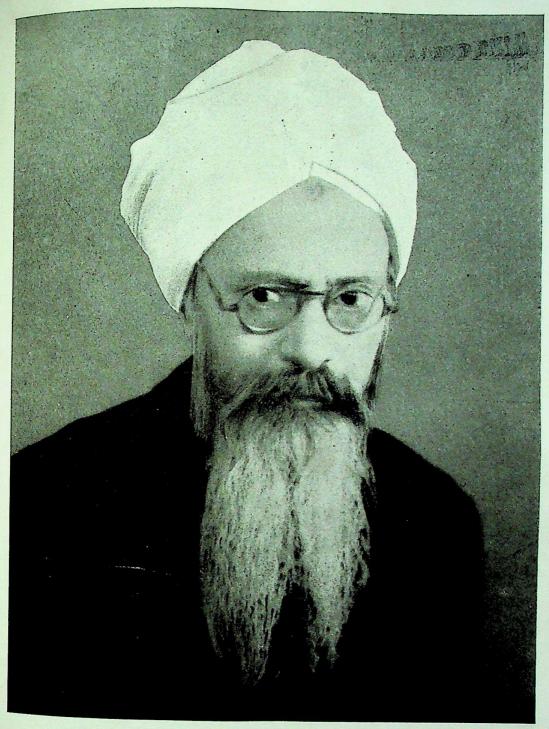

जन्म १० सितम्बर १८९२ निर्वाण ९ मई १९५० स्वामी होकर भी तुम सबकी, सेवा करते रहे सदा । जीता रहे न्याय इस कारण, लड़ते मरते रहे सदा ॥ —राष्ट्रकवि मेथिलीकारण गुप्त

फा. त्रा. प्रि. प्रेस, त्राजमर.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



# Founder: The Late Swami Bhawani Dayal Sannyasi

Editorial Board.

Dr. Lanka Sundaram, Prof. Deoki Nandan Sharma, Shri Thakur Rajbahadur Singh, Shrimati Prakashwati Ramdutt Dayal,

Pt. Kanhaiyalal Arya and Shri Mathura Prasad Shivahare.

vol. 3

10 September 1950

Memorial Number

# IN MEMORIUM

Swami Bhawani Dayal Sannyasi has passed away on May 9, 1950, after a protracted illness bravely borne.

In him Bharat had lost a patriot of the first rank, who had devoted his life to the cause of the amelioration of the conditions of life and work of 4,000,000 Indians overseas.

In his utter simplicity Bhawani Dayal reminds one of the late Dina Bandhu C. F. Andrews; in his missionary ardour while championing the cause of Overseas Indians, he brings to memory the late Sarojini Naidu; in his mastery of the spoken and the written

word in Hindi he is of a class with the late Srinivasa Sastri, who had used the English medium with telling effect, whenever the cause of overseas Indians had to be championed; in his dedicated life he belongs to the generation reared in this country in the true Gandhian tradition.

Bhawani Dayal's death removed from our midst a colossus to whom the cause he had espoused was the very life-breath. There is no country in the world where Indians are settled—from South Africa to the West Indies, from East Africa to Fiji—which does not

know and honour the name of this illustrious son of Bharat. His early death—he was not even sixty when his Maker called him—is a terrible blow to his family, his large circle of admiring friends, and the immeasurably larger circle of Indians overseas; but his work will remain, for his cause was right and enduring.

Even after taking holy orders, Bhawani Dayal did not deviate a single inch from the hard and bitter path of fighting for the rights of Indians overseas which was his in his purva ashram, when he was for a while even a colleague of Gandhiji in South Africa. Such a dedicated

spirit cannot be extinguished. Indeed, the spirit of the late Swami is still hovering over us, urging us on to pursue the life-work of such intense patriotism and ceaseless endeavour.

Such work as has been accomplished and that which still remains to be accomplished must bring together like-minded people in this country and in Pravasi Bharat, so that from the heavens above the late Swami might derive satisfaction that his earthly labours have not been in vain and that they are being properly pursued.

May his soul rest in peace!

EDITORIAL BOARD

**♣30-0%** 

## APPEAL

To Perpetuate "Pravasi" As A Memorial To The Late

### SWAMI BHAWANI DAYAL SANNYASI

Friends and admirers of the late Swami Bhawani Dayal Sanyasi had assembled in Ajmer at the time of his cremation ceremony, and decided to perpetuate his memory by running 'Pravasi' on the lines he had laid down during the two years he was its Editor.

For, the pen is mightier than the sword, and the late Swami had used it to deadly effect during thirty years of his dedicated life to the cause of Indians Overseas. At a time when storm clouds are fast gathering over Indian overseas communities, eternal vigilence must necessarily be the price of liberty, and PRAVASI must continue to be the focal point of attention for the people and Government of this country, and for the Indian resident communities and the government they live under in overseas countries.

The following Editorial Board was thus brought together for the purpose of running PRAVASI:—

pr. LANKA SUNDARAM, M. A., Ph.D. (London), one of the closest collaborators of the late Swamiji, and one of the very few authorities in India on overseas Indian problems;

Prof: DEOKI NANDAN SHARMA,
M. A., L. L. B., Vice-Principal,
Government College, Ajmer, a
personal friend and colleague of
Swami Bhawani Dayal;

BABU MATHURA PRASADO SHIVAHARE, Managing Director,
The Fine Art Printing Press and one of the trusted friends of Swamiji;

Thakur RAJ BAHADUR SINGH,
Editor of Navabharat Times, the
sister Hindi daily paper of the
Times of India of Bombay another
friend and colleague of the late
Swamiji;

Srimati PRAKASHWATI, R. B. DAYAL, Swami Bhawani Dayal's daghter-in-law;

Pandit KANHAIYALAL, one the trusted friends of Swami Bhawani Dayal, and a member of his family.

The Editorial Board could not function forthwith, owing to numerous impediments which arose after Swami Bhawani Dayal's death; but it has the satisfaction of launching this number, which is at once a commemorative issue and an anniversary number.

Even while Swami Bhawani Dayal was going through the excruciating experience of his last and fatal illness, he had brought together the main sections of the third birth-day number of PRAVASI. Some of the sections were already set up and printed off before his death, and the present Editorial Board has made an effort to complete this, in the latter half of the present issue.

Now that Swamiji is no more, the Editorial Board had attempted to arrange a short commemorative section at the beginning of the current issue, containing tributes to the memory of late Swamiji from friends and admirers in and outside India, headed by Dr. Rajendra Prasad, President of of the Republic of India.

It is the earnest wish of the Editorial Board, and a large section of the friends and admirers of Bhawani Dayal, that PRAVASI should continue as a memorial to him. To run a journal in this country had always been difficult, and is more so at the present time, with rising costs of production. PRAVASI can only run if the former

subscribers and helpers continue their assistance, and new friends also agree to shoulder the financial burden involved. The Editorial Board is certain that the late Swami's friends and admirers in and outside the country would come forward with their help.

The late Swami started a small printery as an adjunct to the PRAVASI, which itself is linked up intimately with the Pravasi Bhawan and its magnificent library on Indians overseas questions. The printery still lacks a printing machine, and if some donors

of helements had hereft

come forward, such a machine can be installed, thus reducing costs of production and ensuring that every coming issue is regularly produced. The Editorial Board specially appeals to friends to make this purchase possible

Bhawani Dayal never wanted anything for himself. His life's work still remains to be completed, and PRAVASI is an institution which is the principal instrument which can execute successfully this work of a noble and patriotic son of Bharat.

EDITORIAL BOARD,



# Swami Bhawani Dayal Sannyasi

( A short sketch of his life )

By Prof. D. N. Sharma, M. A., L L. B., Government College, Ajmer.

Śwami Bhawani Dayal Sannyasi was born in Johannesburg in South Africa on September 10, 1892. Shree Jairam Singh, his father, who hailed from Bihar, was so much trusted by the Indian community that they elected him President of the Transval Indian Association. Swami Bhawani Dayal got his schooling in the St. Cyprians School and Wesleyan Methodist School, but even from his childhood Swamiji had a love for his mother-tongue. A private conducted by a Gujarati Brahmin

came handy. He studied Hindi in this school. But Swamiji's educational career was cut short by his father returning in 1904 to India where Swamiji lived for about nine years. Here he made a special study of Hindi under several tutors.

It was here that the corner stone of his patriotic career was laid. He plunged into the Swadeshi movement. He went from place to place urging the boycott of British goods. The Arya Samaj now attracted him and he

was elected an hororary preacher of the Arya Pratinidhi Sabha of the When only eighteen and Bihar, when assistant editor of the Aryavart, Patna.

In 1912 he left for South Africa. It was with very great difficulty and humiliation that he was allowed entry into South Africa. The bitterness of this experience and the extreme high-handedness of immigration authorities sank into his heart. Soon in 1913 the passive resistance movement was started by Mahatma Gandhi. Swami Bhawani Dayal with his wife, Late Shrimati Jagrani Devi, came into the forefront and was imprisoned goals of New Castle. in he Pietermaritzburg and Durban.

Soon after his release Swamiji was appointed editor of the Hindi section of THE INDIAN OPINION which had on its editorial staff men of the eminence of Mahatma Gandhi and Mr. Henry S. L. Polak.

Swamiji came to India in 1919 and represented the South African Indians at the annual session of the Indian National Congress at Amritsar. Swamiji spoke in the open session and made acquaintance of Lokmanya Tilak. He got an opportunity of addressing a large gathering of people in Vandemataram Hall along with Lokmanya Tilak. He went from place to place organising meetings and delivering

lectures to rouse public interest in the cause of the Indians abroad. He returned to South Africa in 1920.

Swamiji lost his wife in 1922. His wife was a remarkable woman. An ideal Hindu wife, how could she lag behind her husband in courting arrests and facing humiliation at the hands of the white oligarchy. She went into prison with her child Ramdutt, only six months old. Swamiji perpetuated memory of this devoted wife by taking a vow, never to re-marry another girl and sealed this pledge with the sanctity of initiation into the holy order of Sannyasis.

Swamiji again visited India in 1922 and joined the Gaya Session of the Indian National Congress. Swamiji played an important part in reviving Natal Indian Congress in 1921. He was elected its Vice-President and continued as such until 1938, when he was elected its President.

Now began an offensive legislation against Indians. A CLASS AREAS BILL was introduced in the Parliament in 1924. Swamiji organised mass meetings to oppose this Bill. But owing to the conspiracy of circumstances this legislation had to be put off. But Dr. Malan, whose notoriety is very well established now on account of his cursed Pegging Act, introduced the Areas Reservation Bill. Swamiji

Indians and carried on a whirl-wind campaign against this measure. A seven man deputation was sent to apprise the Indians of the Bill. Swamiji was one of the members. The Government of India sent a strong deputation to hold up the proposed measure until a conference between the representatives of the two governments was held.

Swamiji was a great builder. He built a "Pravasi Bhawan" in his native village at Bahuara to house a library and a school. The opening ceremony was performed by Dr. Rajendra Prasad. Swamiji went back to Natal in 1927 and spent his time intouring the mines area of Vryheid and Utrecht. He worked as a relief worker helping the Indian victims in the Dannhauser Colliery Disaster.

In 1930 Congress was holding its important session and Mahatma Gandhi's Historical march to Dandi was to have begun. How could Swamiji keep back at the urgent call of the Motherland! He plunged into the struggle. He was elected President of the Shahabad District Congress Committee. He toured the district, held numerous meetings and recruited a batch of a thousand volunteers. He was arrested in 1950 at Arrah Station and

sentenced to two years' imprison. ment.

Even though he was in Jail, Swamiji was elected President, in the first absentio, of Indian Overseas Conference held Brindaban in 1930. His address was read by Pandit Benarsi Das Chaturvedi. In 1931 he presided over the All India Hindi Editors' Conference which was held at Calcutta in the University Senate hall. Even though Swamiji was ill, he could not refuse the invitation of Dr. Rajendra Prasad and Acharya Badri Nath Varma to accept the Presidentship of the Bihar Provincial Hindi Sahitya Sammelan in 1931.

Swamiji went back in 1932. The Durban Corporation honoured him by naming a road in Clairwood after his name. He was appointed a "Commissioner of Oaths" for the District of Durban by the Governor General in Council, and as Indian Probation Officer in the Durban Court in an honorary capacity.

Swamiji left South Africa for good, in 1941, to settle down permanently in Adarshnagar, Ajmer, where he built the 'Pravasi Bhawan'. He converted it into a kind of India Office of the Natal Indian Congress which appointed him its Agent to keep our people and the govern-

#### Digitized by Arya Samaj Foundation Chemin and eGangotri



Pandit Bhawani Dayal Sannyasi with his wife Late Shrimati Jagrani Devi with her child Ramdutt in Bombay, before leaving for South Africa, 1912. पंडित भवानीदयाल अपनी पत्नी श्रीमती जगरानी देवीजी तथा पुत्र रामदत्त के साथ बम्बईमें, द० अफ्रिका जाते समय सन् १९१२।



Pandit Bhawani Dayal, in Durban, 1918 पंडित भवानीदयाल, डरबन, सन्१९१८



Swami Bhawani Dayal with His Excellency Sir Raja Maharaj Singh in South Africa, 1934 (Before Agent General for India and now Governor of Bombay). स्वामी भवानी दयाल संन्यासी, राजा सर महाराजसिंह एजेन्ट, जनरल, हक्षिण अफ्रिका (वर्तमान गवर्नर, सम्बई)

के साथ. डरबन, १९३४ में CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri



Shri Bhawani Dayal with Shrimati Sarojini Devi in Durban, 1924.

श्री भवानी द्यालजी, श्रीमती सरोजिनी देवीजी के साथ डरबन में, सन् १९२४ई०



Bhawani-Bhawan, founded in 1936. Residence of Swami Bhawani Dayal Sannyasi in South Africa at Jacobs.

डरबन का "भवानी-भवन," स्वामी भवानी द्याल संन्यासी का निवास स्थान, जिसका निर्माण १९३६ में किया गया



Swami Bhawani Dayal Sannyasi with His Excellency The Governor General of Portuguese East Africa and others on the occasion of the opening ceremony of the Veda Mandir at

Lourenco Marques, 1938. स्वामी भवानी दयाल संन्यासी, हिज़ै एक्सेलेन्सी गवनर जनरल, पोर्तुगीज़ ईस्ट अफ्रिका तथा अन्य जनोंके साथ, वेदि सिन्दिर, ubbeiरिण्सोण मिलेक्स्प किल्क्स्राबान कोत, अज्ञसम्बापर, सन् १९३८ ment informed of the real situation of the Indians in the Union of South Africa.

Besides being a champion of the rights of the Indians abroad, and a strong advocate of the cause of the betterment of their living conditions, Bhawani Dayal's devoted service to the propagation of Hindi, as Lingua Indica and his solid contribution to the literature of Hindi, need mention.

Hardly any one living can excel Swamiji in the wide range he has covered in raising the status and standard of Hindi in India and abroad. He organised Hindi Literary Conferences in South Africa in which hundreds of delegates from all over the country participated. Even as a young lad, initiated into the political activity under the personal guidance of the late Mahatma Gandhi, he founded in 1914 a Hindi Pracharini Sabha, Hindi Night School and a Hindi Football Club at Germiston (Transval). He toured the Province of Natal continually for two years and founded the Hindi Pracharini Sabha and Hindi School at Newcastle, Dannhauser, Hattingspruit, Glencoe, Burnside, Ladysmith, Weenen and Jacobs. He opened a Hindi Ashram at Clare Estate (Durban). He would not brook any disregard of the claims of Hindi and even

opposed great personalities. the Kimberley Session of the South African Indian Congress in 1927, Rt. Hon. Srinivasa Sastri, the then Agent-General, succeeded in having the proposition for the inclusion of the Indian vernaculars in Indian Schools rejected by an overwhelming majority. A great champion of ancient Indian culture, Swami Bhawani Dayal felt that the exclusion of the Indian vernaculars from the Indian School curricula would bring about the annihilation of Indian culture from the minds of Indian settlers; for language is the repository par excellence of the cherished treasures of a nation's culture. He staged a walk-out from the conference and by his powerful advocacy in his inimitable style over the delegates to his point of view and made ninety delegates out of 120 sign a requisition for reconsideration of the question. This reconsidered and Hindi, the dominating Indian vernacular. found a place in the request for recommendation of the Indian Education Commission. Commenting upon the incident, the Modern Reveiew in its issue of April 1928 said:—

"Swami Bhawani Dayal Sannyasi deserves our hearty congratulations for putting up a good fight for Indian vernaculars at the Kimberley Congress in South Africa......it is note-worthy that Mr. Sastri has now bowed to the sentiments of the Indian public in South Africa and we are confident that he will do everything to help the cause of Indian vernaculars." It is no small triumph for Swamiji's efforts that the South African Indian Congress has embodied in its constitution Hindi as an official language along with English and Afrikaan.

As an author and journalist Swamiji occupied a pre-eminent position. His contributions to almost all the important Hindi daılies, weeklies and monthlies have been great. Besides the innumerable Hindi books he has written, he has been the editor of the Hindi section of the weekly Indian Opinion, the weekly Dharmavir of Durban, the weekly Hindi, the well-known mouth-piece of the Indians Overseas, published in Hindi and English from Jacobs, Natal, the weekly Aryavarta of Patna and the monthly Pravasi which has, in a very short time, occupied a place of honour, in the organs of internutional repute.

The Hindi world suitably recognised his services by electing him to preside over the Calcutta session of the All India Hindi Editors' Conference, the

tenth session of the Bihar Provincial Hindi Literary Conference and the Golden Jubilee Celebrations of the Nagri Pracharni Sabha at Banaras. As a powerful champion of the cause of Hindi Swamiji's name will undoubtedly go down in History and as a shrewd politician who conceived of the fundamentals of political unity by stressing the need of a common language to replace English, his place among the builders of Modern India is assured.

This short biographical sketch will be incomplete if no mention is Swamiji's intellectual made of honesty and courage of conviction. He was not afraid of opposing even Mahatma Gandhi and Rev. Andrews in the matter of repatriation of the Indians from South Africa and other colonies. Both Gandhiji and Andrews agreed to the scheme of Repatriation sugges-Asiatic Enquiry ted by the Commission in 1920. Swamiji went round explaining to his countrymen the hollowness of the scheme. He interviewed hundreds of repatriates and saw with his own eyes .their miserable condition. He issued an which interim report on government of India appointed a Commission of Enquiry. Swamiji then published in 1931 his report entitled A Report on the Emigrants to India under Repatriated

#### Digitized by Arya Santal Bun Palko Ache A Sand e Gangotri



Veda Mandir of Bharat Samaj, Lourenco Marques, founded by Swami Bhawani Dayal Şannyasi 1938. - छोरेन्सो मार्किस का वेद मन्दिर, जिसकी आधार शिला स्वामी अवानी द्वियाल संन्यासी द्वारा १९३८ में रक्खी गई,



Swami Bhawani Dayal as the President of the Natal Indian Congress, 1938. स्वामी भवानी द्याल संन्यासी, अध्यक्ष, नेटाल इन्डियन कांग्रेस, सन् १९३८



Swami Bhawani Dayal addressing a public meeting in Delhi on 9th April 1936, under the presidentship of Late Shrimati Sarojini Devi, when he came to oppose the Pegging Act. श्रीमती सरोजिनी देवी की अध्यक्षतामें देहली की सार्वजनिक सभामें पेङ्किंग एक्टका विरोध करते हुए स्वामीजी, १९३९



पहली पांती खड़े हुए:—विष्णुत्त, ब्रह्मदत्त, कलावती, गरेन्द्रकुमा, पं० कन्हेयालाल, शिवदत्त,

दूसरी पांती बैठे हुए:—रवीन्द्रकुमा, कृष्णदत्त, गायत्रीदेवी, खामी भवाने दयाल संन्यासी, पद्मावती, वृजेन्त्र कुमार, प्रकाशवती, महेन्द्रकुमार, तीसरी पांती नीचे बैठे हुए वीरेन्द्रकुमार, यतीन्द्रकुमार, सुध कुमारी, रणेन्द्रकुमार, देवेन्द्रकुमार, देवेन्द्रकुमार,

TOP-STANDING:— Vishnudutt, Brahmadutt, Kalawati, Narendrakumar, PanditKanhayalaland Shivdutt. CENTRE-SITTING:— Ravindrakumar, Krishnadutt D. Dayal, GayatriDevidenti Bhawani Dayal, Padmawati with Vrijendrakumar, Prakashwati and Mahendrakumar, SEATED-BOTTOM:— Virendrakumar, Yatindra kumar, Sudhakumari, Ranendrakumar, Devendrakumar.

स्वामीजी का अपने परिवार के साथ अन्तिम चित्र प्रवासी-भवन में सन् १६५०



"Pravasi Press" a portion of the outhouse of Prawasi Bhawan श्रवासी भवन का वह हिस्सा जिसमें अभी श्रवासी प्रेस है।

Asiatic Emigration Scheme. His report was discussed in the Cape Town Conference.

39

वानी

Ali,

1:-

111

When "Jan Gan Man" (जन गए मन) was sought to be substituted by the powers that be for 'Vande Mataram', (वन्द्रमातरम्) the symbol of sacrifice for decades together, of the youth of the Motherland, Swamiji carried on agitation against it both in his "Pravasi" as well as, on the platform.

Inspite of the Congress High Command's forceful stress on the adoption of Hindustani as the national language and his highest regard for Mahatma Gandhi, Dr. Prasad and Pandit

Nehru. notwithstanding, Swamiji criticized in no uncertain terms their unpatriotic and irrational attitude and strongly advocated both in the press and on the platform the claim of Hindi the and Nagri Script. Even in the January 1950 issue "Pravasi" he exposed the tactics of some of our

leaders in what he feared was the attempt to instal in the Presidential gaddia wrong person and supported the claims of one who has been a persona grata with the Indian masses, whose sacrifices have been unrivalled and whose intellectual powers have been widely recognized.

Swamiji did not enjoy any academic distinctions-circumstances deprived him of these-but industry, wisdom and courage do not depend upon these and Swamiji had these qualities in a large measure and it is these qualities which made him powerful orator, a powerful writer and an indefatigable propagandist, working ceaselessly to ameliorate condition of his fellow countrymen transplanted abroad.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# Reminiscences of Dr. Rajendra Prasad



( President of the Indian Republic )

Government House, NEW DELHI.

Dated 6-7-50

My contact with Swami Bhawani Dayal Sannyasi has been for the last about twenty-five years. Before I actually met Swamiji, I had heard and read something about him even in Champaran when Mahatmaji had gone there. Therefore, I could recollect all that had transpired at the time of the first meeting. Swamiji invited me to his village in Shahabad District where he had planned to build a Pravasi-Bhawan, and I performed the opening ceremony of the Library, etc. This happened about twenty-four or twenty-five years back. Then Swamiji became "the President of the Shahabad District Congress Committee, and I met him also before our imprisonment in the Hazaribagh jail, where we spent together six months. With a view to pass time and to collect historical material, some of the prisoners hit upon a plan to publish a manuscript magazine, in which they would describe their own experiences in general and the progress of the movement, in particular. This magazine was very beautiful and useful. Swamiji used to edit it. After that, and even before this, Swamiji used to go abroad occasionally and would return with a deputation of the Indians Abroad to represent their case to the Congress. He has published his autobiography (in Hindi) written in a very beautiful style. During his stay at Ajmer, I once got an opportunity to meet him. His health was even then far from satisfactory. Although he was constantly busy doing literary work, he knew that he would not be able to utilize his body much longer. Eventually, the same fate overtook his body as is the lot of earthly bodies, and today he has departed, leaving quite a number of friends and many a piece of half-done work. But whatever he has been able to achieve during his life-time could be a source of satisfaction to any one. It is lives like this which could be held as examples to inspire the country to help the progress of the Motherland.

(Sd.) Rajendra Prasad

(Translated from Hindi)

# Tributes To The Late Swami BHAWANI DAYAL Sannyasi

The Hon. Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India:—

Swami Bhawani Dayal Sannyasi was a brave fighter for the rights of Indians Overseas and served their cause well.

His Excellency Sir Raja Maharaj Singh, Governor of Bombay:—

I first met Swami Bhawani Daval Sannyasi soon after my arrival in South Africa in August 1932. I took to him at once. Our acquaintance became a close and affectionate friendship which lasted till his very regrettable death some months ago. He conscientiously supported me during my 2½ years in South Africa where we met from time to time and exchanged views. We continued to correspond with each other till shortly before he passed away. Swamiji was a man of high character, marked ability and courage. He lived a life in South Africa of self denial and sacrifice. At public meetings he was looked upon as a very good speaker. He always spoke in Hindi, of which he was a master. He was devoted to the Vedic religion, which was his first love, and encouraged both moral and social reform among his fellow countrymen in South Africa. On his return to India I think, in 1942, he devoted the remainder of his life to the cause of Indians in South Africa and other countries outside India and edited a monthly magazine in English and Hindi entitled "The Pravasi". Our mutual relations were always affectionate and when he passed away I mourned death of a valued patriotism, sincerity of purpose and consistency friend whose

of life earned the respect of all who knew him.

The Hon. Shri A. Q. Ansari, Minister of Public Works, Cottage, Industries & Rehabilitation, Bihar:—

Swami Bhawani Dayalji's life was a life of dedication. His death, particularly at the present critical moment in the struggle of South African Indians against the oppressive laws of the white-settlers, means a terrible blow to the cause of our unfortunate countrymen overseas. For me, indeed, it is an irreparable personal loss—the loss of a sincere friend and guide whose help and advice I so often and so earnestly sought and valued. I always considered him to be my "Guru".

It gives me supreme satisfaction to know that Swamiji died as gloriously as he had lived and that up to his last moment he thought and talked about the South African Indians whom he had served throughout his life and whom his death has now suddenly orphaned. I pray to God to grant him eternal peace in heaven and hope He will give us strength and fortitude to bear the great loss. We must at least have the solace to know that our grief is shared by thousands of the friends and admirers of Swamiji throughout the world.

Shri M. S. Aney, Governor of Bihar:—

I am very much grieved at the death of Swami Bhawani Dayal. He was the most earnest fighter for the interests of Indians overseas in general and the South African Indians in particular. He was their trusted leader. His views on questions relating to South Indians were greatly valued respected. His death will be mourned by Indians overseas in all parts of the world and by his admirers friends, of number large May his soul rest in India. co-workers in peace! His best memorial will be to continue dedicated he had work to which the his life and the publication of "Pravasi", which he had recently started.

l offer my sympathies to all those who are in charge of the Indian Emigrant Home and the magazine "Pravasi" in their great sorrow.

#### The Hon. Rajkumari Amrit Kaur, Minister of Health, Government of India, New Delhi:—

I have very well known Swami Bhawani Dayal and his acts of service. He was one of those great personalities who had dedicated their entire lives to serving their fellow-men. I find it impossible to refer sufficiently to his services to the Indians abroad in this short reminiscence. Really his death has left a void difficult to fill. His life is an example to us. It is our duty to hold his life as an ideal and try to follow in his foot-steps. This alone will be conducive to our interests and this is the way we can express our gratefulness. It is no use merely to remember his name. His real memorial will be to accept his teachings and follow the path of service he has pointed out to us.

( Translated from Hindi. )

# Shri Henry S.L. Polak, Gandhiji's colleague in South Africa:—

It is with great regret, mingled with relief, that I have just learnt of the passing of an old friend, Swami Bhawani Dayal Sanyasi. His last months must have been very painful and dis-

tressing to his close colleagues, who, even better than myself, had appreciated his deep devotion to the causes dear to him. Not the least of these—the most important, from my own point of view—was his constant and earnest advocady of the rights of Indian communities overseas; who have now lost an energetic, enthusiastic and sincere friend.

### Shri R. M. Deshmukh, lately High Commissioner for India in South Africa, Amraoti:—

I was deeply grieved to read in the papers about Swami Bhawani Dayal's death, The cause of overseas Indians is left all the poorer for his loss. Such utter devotion and patient championship of a cause would be hard to find. Sometimes I wonder whether such silent and utter sacrifice is worth it all in a country conducted as it is under subsisting dispensation. But over the long view of thing sacrifices cannot suppose such unrequited, and their value to the soul is perhaps far greater than any mundane reward that it could bring. We have lost a great soul and a great friend in the sphere of overseas Indian affairs.

# Shri Jagjiwan Ram, Minister of Labour, Government of India:—

Shocked to learn Swamiji's death. In his death India lost a patriot, a reformer, a journalist and a writer and Indians overseas a brave and uncompromising fighter for their cause. Pravasi's movement will have a set-back. Homage to him is to try to continue his mission. My heartfelt condolence to the brave sons, daughters and daughters-in-law.

Shri Bipin Bihari Verma, M. P.,
New Delhi:—

My acquaintance with Swamiji began from 1930 when we were co-prisoners in Hazaribagh Central Jail and lived in the same ward. It was a case of love at the first sight. Ever since we have remained best of friends and Swamiji had been very kind and good to me. Swamiji had a charming personality and was loved by all he came into contact. He was so devoted to "Pravasi" and was so anxious to see it placed on a sounder foundation. When last I had met him at Adarshnagar in the month of March, 1950, his only anxiety on his death bed was that "Pravasi" continued is publication and that it should not stop after his sad demise for which he was prepared. He had anticipated that his life's journey was coming to an end. I hope the admirers and friends of Swamiji both in India and abroad will see that "Pravasi" is published now in memory of Swamiji and India is kept informed of our brothers and sisters in South Africa.

e

1

n

g

g

n

is

rd

ul

as

of

iis

al·

ve

sei

m.

My

ers

Dr. Lanka Sundaram, Editor, "Commerce & Industry", New Delhi:—

Country had lost a patriot of first rank and the South African Indians their most valiant champion.

COMMERCE & INDUSTRY mourns with the people of India and the Indian community in South Africa the passing away (May 9) at Ajmer, of Swami Bhawani Dayal Sanyasi, the Indian patriot and spokesman of four million Indians overseas.

As junior colleague of Gandhiji in South Africa, as President of the Natal Indian Congress at one of the most crucial periods in the life of our nationals in South Africa, as

representative in India of the South African Indian Congress, as an unrivalled orator in Hindi and English, as a servant of the people to whom service is its own reward—Swamiji has left his impress on the history of contemporary India, and of the struggle of Indians overseas for self-respect and human rights. That he had taken holy orders only shows that he considered service to humanity as the highest religion.

The editor of this journal, who had devoted twenty years of his life to the cause of Indians overseas, had been privileged to work as a junior colleague of Swamiji in the name of the South African Indian Congress for a number of years, and the passing away of Swamiji is a personal loss to him, his family, his colleagues in office and to the journal itself.

May his soul rest in peace!

Shri Durga Prasad, Deputy Commissioner, Ajmer Merwara:—

Swami Bhawani Dayalji is no longer with us in flesh and blood. But his spirit lives. I met him soon after my arrival in Ajmer in December 1947. At the very first meeting I was fascinated. It appears that his magnetic power drew me to himself. Following in the foot-steps of our revered Father of the Nation (Mahatma Gandhi) he throughout lived a life of service. The major portion of his work lay in South Africa. Even after his return to his mother country, he continued to serve Indians abroad. When I met him in Aimer, he was more or less leading a life of retirement. Still he served his countrymen through the medium of his monthly Magazine "Pravasi" which was edited and published by him both in English and Hindi. The greatest tribute that we can pay to him is to follow in his foot-steps and lead a life of service, like "virtue", 'service is its own reward'.

South African Indian Congress, Durban:

The South African Indian Congress conveys the deepest sympathy of the Indian community to all members of the family of the late Swami Bhawani Dayal whose untimely death is deeply mourned by all those who knew him and his work.

Swamiji's departure has robbed the South African Indians of a great campaigner for their cause abroad and particularly in India. His unselfish devotion to duty in the Indian political field during his stay in South Africa is recorded in the history of the Natal and South African Indian Congresses, and his preaching of our cause abroad is documented in his publication, the "Pravasi."

Officials and members of our Congress join with you in your bereavemnt and express the sincere hope that you will have courage to overcome this sad loss.

#### P. R. Pather, General Secretary, South African Indian Organisation:—

The death of Swami Bhawani Dayal Sannyasi at Ajmer, on Tuesday last has come as a shock to thousands of Indians in South Africa where he had spent most of his life and had identified himself with the political, religious and social advancement of the Indian community.

No Indian in South Africa had spent so many years of his life in the cause of his countrymen as had the Sannyasi. Born in South Africa, the deceased had spent some years of his early life in India where he had mastered the Hindi language and its literature.

He was a close associate of Mahatma Gandhi and when he returned to South Africa in 1912, he was in time to associate himself in the Passive Resistance struggle of 1913, which brought about the repeal of the £3 tax. Both

the Sannyasi and his predeceased wife Jagrani devi suffered terms of imprisonment during that great campaign.

Up to 1939 he was an active member of the Natal Indian Congress to the development of which he had contributed a great deal of time. In 1938 he was elected President of the Congress and during his term of office by dint of consistent service, he made the Congress a mass movement.

As a devotee and disciple of Mahatma Gandhi, he never hesitated to respond to calls from India, and in many movements of Passive Ressistance which Mahatma Gandhi had launched out in India, he suffered many terms of imprisonment.

In the religious and social fields Swami Bhawani Dayal's services were no less. In the propagation of the Hindu religion and Hindi language he spared no efforts. The Swamijee was a powerful and forceful speaker and this had stood him in good stead in all his public activities.

It was in 1942 that he left South Africa for good and during his stay in that country the the Indian Government of the day as also free India always relied upon him for advice on South African affairs. He was an intimate associate of the President of the Indian Republic, Dr. Rajendra Prasad. At Ajmer he established a Printing Press which publishes the "PRAVASI" a journal in English and Hindi devoted to the cause of Indians overseas.

Shri P. S. Joshi, A great Author and Journalist, Johannesburg:—

TRUTH ALONE CONQUERS, NOT FALSEHOOD

It was tragic news over the All-India Radio yesterday. We were all shocked to learn the death of my very dear friend, Swamiji, at Aimer. He was in ill health for years; his recent ilness was critical; death indeed was the end of suffering for him. Although not so old in age, it was relief for his long-ailing body.

It is, however, a great loss to all of us.

A kind father, a faithful friend, a self sacrificing a great scholar, an author and a leader, a great scholar, an author and a leader, a Swamiji's death is a heavy loss journalist. Swamiji's death is a heavy loss only to his family, but to all the Indians in South Africa.

He died in harness. continuous, selfless struggle and service for the South African Indian community in particular and for Indians overseas in general. His name will always be remembered as an Indian leader who served his countrymen with integrity, life his throughout sincerity and patriotism, personally I will miss him undoubtedly, my unbroken friendship with him dated back to 1924 and lasted until the last breath of his life. I join with you in your sorrow and bereave ment.

#### Yuvuk Arya Samaj, Clairwood:-

It is with deep grief that we learnt of the demise of your father Swami Bhawani Dayal. It is particularly a blow to us as he was a staunch Arya Samajist and as such was one of the main-stays of our Samaj during its infancy.

He was intimately known by some of our foundation members and through their praises of your father and his deeds we realise the sort of person he was.

Although he was in bad health for some time it came as a shock to us, as it must have been to you all, upon hearing the sad

We offer our sincere condolence and in the Almighty for eternal peace to his soul.

# Pratinidhi Sabha, Natal:—

Durban held under the auspices of the Arya

Pratinidhi Sabha, learned with profound regret the news of the demise of Swami Bhawani Dayal Sannyasi and extends to the bereaved family their deepest sympathies. The passing away of Swamiji has removed from our midst a great South African born Indian whose achievements in the political, religious, and literary fields have been unique.

#### N. S. Mudaliar and B. Vithal on behalf of all Hindu Societies, Ladysmith:—

# L. L. Dass, Director, Premier Produce Co. (Pty). Ltd., Durban:—

We have been deeply shocked to hear the untimely death of Swamijee. Kindly accept our deepest sympathy on your irreparable loss sustained and we pray to the Almighty that the soul may rest in peace and you may have the courage and strength to stand the strain.

# Mr. D. J. Macaulay, a friend of the Dayal Family:—

My wife and I wish to convey to you our very deepest sympathy in the death of that noble son of South Africa and of India.

Swami Bhawani Dayal, after all was not old in years. Truly he worked very hard all his life for the Indian community and suffered great hardship in doing so. Over and above that he was our neighbour for years, and we can honestly say that we could not have a better neighbour.

And we would like you to convey our deepest sympathy to all concerned in India and South Africa.

#### The Leader:

We are deeply grieved at the untimely death of the late Swami Bhawani Dayal Sannyasi, who, until his departure for India, in 1942, rendered signal service as a leader of the Indian community of South Africa.

Swami Bhawani Dayal, because of his courage, outstanding ability, sincerity of purpose and consistency has earned the respect and admiration of every Indian in this country.

In expressing our deepest sympathy to the family of the deceased, places on record its profound gratitude for the invaluable services rendered to the people by Swamiji.

#### Natal Daily News:—

Swami Bhawani Dayal Sannyasi, a close associate of Mahatma Gandhi and for many years a prominent member of the Indian Community in South Africa, has died in India.

Born in South Africa, he spent some of the early years of his life in India, where he mastered the Hindi language and its literature.

Returning to South Africa in 1912 he identified himself with the political, religious, and social advancement of the Indian community for the next 40 years. He was a member of the Natal Indian Congress until 1939 and its President in 1938.

He left South Africa in 1924, and returned to India, where he advised the Government on South African affairs.

#### The Natal Mercury:-

An intimate friend of the late Mahatma Gandhi, one who served several terms of imprisonment with him, died in the Indian Republic last Tuesday, according to a letter from the Natal Indian Organisaton.

He was Swami Bhawani Dayal Sannyasi who was born in South Africa and who played a leading part in the Political, Religious and social affairs of the Indian community in this country. He spent some years of his early life in India, and on his return to South Africa in 1912 he associated himself with the Passive Resistance movement.

Upto 1939 he was an active member of the Natal Indian Congress. In 1942 he he left South Africa, and during his stay in India the Indian Government always relied upon him for advice on South African affairs.

At Ajmer he established a Journal in English and Hindi, devoted to the cause of Indians overseas.

M/S ISMAILBHAI VAHED & SON, Bombay "Hearty sympathy for sudden death of Swamiji, wellwisher of overseas brothers".

SARVADESHIK SABHA, New Delhi: "Deeply shocked to read Swami Bhawani Dayal's death. Convey condolence to be family".

Dr. D. RAM, Patna: "Grieved at Swamiji's demise. Our heartfelt condolence. May his soul rest in peace!"

SOUTH AFRICAN HINDU MAHASABHA: "South African Hindus extend deepest sympathy at the loss of Bhawani Dayal. Recognise invaluable services. Pray PARMATMA peace to departed soul and courage to family bear loss".

SHRI GUPTANATH SINGH, M. L. A., Banaras: "Deeply shocked, feeling orphan, arrange affairs boldly, letter follows".

THE HINDI SHIKSHA SANGH, Durban:
"Swamiji's death great loss to Indian
community, especially Hindi speaking world.
Deepest sympathy to bereaved family".

SHRI ANANDPRIYA, Baroda Pravas Mandal, Tabora: "Grieved sad demise Swamiji great torch-bearer, Arvasamajist. Loss irreparable. Accept heartfelt condolences".

PANDIT JAGMOHAN, Durban: "Please accept our deepest sympathy Swamiji's untimely demise. Big loss to Communities".

SHRI A. I. KAJEE'S FAMILY, Durban: "Deeply regret sad demise Swamji. Accept heartfelt sympathy".

SHRI RULIARAM GUPTA, Calcutta: "Shocked Swamiji's death. The soul may rest in peace".

SHRI HASSAN MAMOOJEE (BABOO SETH) Bombay: "Much grieved to learn sad news. My sincere condolence to Swamiji's relations".

THE BHARAT SAMAJ OF LOURENCO MARQUES: "Deeply shocked hearing sad demise of our beloved Swamiji. Pray God give eternal peace to his holy soul and strength his family to bear".

SHRI U. K. OZA, Bombay: "Extremely grieved, Peace be unto Swamiji's soul".

SHRI MANGTOORAM JAIPURIA, Kanpur "Deeply grieved on the sad demise of Shri Bhawani Dayal Sannyasi. Kindly accept hearty condolence and convey sympathy to bereaved family".

SHRI BANBIHARI PRASAD BHOOP, Gaya: "Shocked by the sad demise of respected

Swamiji. A great personal loss to me. May God bestow peace on him".

SHRI BAL GANESH, Durban: "Heard sad news with sorrow. Accept deepest sympathy".

SHRI PRANBALI SINGH, Natal: Accept deepest sympathy in your sad loss Swamiji".

SHRI THAKUR MAHENDRA SINGH, Sarwan: "Just returned Bombay most touching sad news of His Holiness Swamiji's untimely demise was received as bolt from the Blue. Please accept our most sincere and heartfelt condolence. Praying akhand shanti for his soul".

THE GANDHI TAGORE LECTURE-SHIP TRUST, Durban: Accept deepest sympathy death Swamiji. May Almighty bestow peace departed soul"!

S. R. NAIDOO, Natal: "Our deepest sympathy with you all in sad loss of swami. Bhawani dayal. His public services will always be remembered by South African Indian community".

F. SATYAPAL, Natal: "Accept and convey our heartfelt sympathy on the passing away of Swamijee".

B. S. SINGH and FAMILY, Natal: "Death of Swamijee this esteemed noble soul is not only loss to yourselves but the entire people whose services, sacrifices will be deeply mourned by South African Indians. Please accept our deepest sympathy. May Almighty give you courage to bear the irreparable loss".

# THE ZANZIBAR VOICE, Zanzibar:—

Death occurred in Ajmere, India of Swami Bhawani Dayal Sahnyasi, on Tuesday 9th May 1950. In the passing of Swami Bhawani Dayal Indians Overseas have lost a sincere and great friend and a champion of their cause, and India has lost a patriot and a great worker.

Swami Bhawani Dayal was born in Johannesburg, South Africa, in 1892 where his father, Babu Jairam Singh had gone in his young age under the Indentured Labour System. His mother, Mohini Devi, died in Johannesburg in 1899. Swamiji received his English education in the St. Cyprian School and Wesleyan Methodist School. He went to India when his father returned in 1904. His father died in 1911 and Swamiji had to surrender all his estate to his step mother and brother and sister which he did voluntarily to avoid family quarrel.

Having already come to know something about the hardships of Indians in South Africa and having learnt about Mahatma Gandhi's movements, he decided to return to South Africa; and went there in 1912 and became a close associate of Mahatma Gandhi, Mr. H. S. L. Polak and others who Were then fighting in the famous Passive Resistance movement inaugurated by Mahatma Gandhi against the humiliating laws of the South African Government. Since then, he had dedicated his life to the service of his compatriots in South Africa and other British Colonies. He became the editor of the Hindi section of The Indian Opinion started by Mahatma

Gandhi. He settled in South Africa till 1926 when owing to chronic illness, he went back to India and settled in Ajmer. He undertook visits to Fiji and other Colonies to study the Indian question there and make representations no their behalf and he went to India on various deputations on behalf of South African Indians.

In South Africa he became one of the trusted leaders of the Indian community and presided over many Conferences. During his occasional visits to India, he never let an opportunity go without acquanting the Government including the Viceroys and the leaders and people of India about the grievances of the Indians Overseas.

On his way to and from South Africa, he had occasions to halt at Zanzibar, Daressalaam and Mombasa about half a dozen times and addressed public meetings. He established himself as an authority on the question of Indians overseas.

In India, he happened to be on the spot-during the Independence movements under the auspices of the Indian National Congress in which he joined and courted imprisonment. After settling in Ajmere, he started a monthly magazine in English and Hindi called Pravasi, meaning Overseas to advocate the cause of Indians in Colonies.

We offer our sincere sympathies to his son and members of the family and pray for the eternal rest of the departed soul.

# DARKEST HOUR FOR INDIANS IN South Africa

By: Dr. Lanka Sundaram, M. A., Ph. D., (Lon.)

July 7, 1950 is the blackest day for Indians in South Africa, for on that day the Government of the Union of South Africa promulgated the Group Areas Act, 1950, with a speed and finality for which there is hardly any parallel in the legislative history of nations.

the preliminary Cape When Round Table discussions between India, Pakistan and South Africa were held in February last, not a word was passed to the Indian delegation-according to the unequivocal testimony of its leader, Hridayanath Kunzru-that this legislation was in the offing. Indeed, for weeks after the return of our delegation home there were fond hopes expressed that the formal plenary conference between the three countries would be held before the end of the current year, probably in Karachi, in terms of the U.N.O. resolutions urging such a course for the composing of the differences of opinion between India and South Africa on the future of the 300,000 Indians in the Union. When the Bill was mooted by the Union Government, Government of India protested against it vehemently, and asked for its postponement until, at any rate, the plenary conference was held according to the mandate of the

U.N.O. Daniel Malan refused this simple and reasonable request, with the result that the Bill became an Act in almost record time. The consequence was that India refused to participate in the formal Round Table Conference, and had taken up the South African Indian question again to the agenda of the General Assembly of the U.N.O, which will consider it, for the fourth time, in the coming cold weather.

Whatever the attitude of India and the decision of the U.N.O. General Assembly might be, the Group Areas Act has now become the law of the Union Governnment. Under this Act, the Union territories are to be demarcated into White, Black and Coloured Areas, and obviously Indians in the Union come somewhere between the Black and the Coloured communities. The Act makes it an offence for any of these demarcated groups to cut into each other's ghettoes, either for residence or for gainful employment. It is arguable that the Whites also would be subject to similarity of treatment as the Blacks and the Coloureds, with two exceptions: firstly, the Blacks would be sweated as ever before as the galley slaves of the Whites, at any rate on the farms and in the mines of South Africa; and, secondly, the

non-Whites would be generally deprived of opportunities for gainful employment, and thus compelled to stagnate in their respective ghettoes, under a system of economic and racial strangulation. In any case, the non-Whites, including the Indians, would not have opportunities for civic and political liberties, for the vote, in so far as it is to be excercised for the control of Government, Local, Provincial and National, would not be available to them. The euphamism that the Whites are subject to the same statutory limitations as the rest of the community in South Africa is mere piffle, for there is not the least justification for any comparison between the rights and opportunities of the Whites on the one part, and the Blacks, the Coloureds and the Indians on the other.

The Act by itself is bad enough. But there is worse in store for the Indians. It is not widely realised in this country that the intention of the Union Government in agreeing to the U.N.O. proposal for tripartite discussions, even after the lapse of an unconscionable length of time, was for the specific purpose of working out a scheme under which Indians are to be repatriated to India or to some other suitable place in the world. Since over 90 per cent of Indians in the Union are local-born, this would not be re-patriation, but ex-patriation. Actually, if this project of the Union does not stand any chance of fulfilment, at

any rate as far as sending these Indians away to India is concerned, it would be tantamount to rendering them stateless, for no country in the world today is to receive such communities and to confer upon them their citizenship. Twenty years ago Government failed to Union expartriate Indians is the Union to Borneo, and the Assisted North Passage scheme was a dismal failuare, for not much more 10,000 Indians in the Union elected to avail themselves of the cash bonus and passage monies placed at their disposal for returning to India. Twenty years ago India was a dependency, and today she is a Sovereign Republic. It is a curious commentary on the mentality of the Whites in South Africa that they refuse to see the writing on the wall. There is no question that Indians in South Africa would consent to be pushed into the Indian Ocean. On the other hand, they would fight for the pretheir just rights, and servation of perish, if necessary, in the process of vindicating those rights. Of this, more below.

PRAVASI has been consistently advocating a realistic policy on the part of the Nehru Government as regards the South African Indian question in South Africa during the past two years. India had committed the fatal mistake of asking for the association of Pakistan in the discussions at Lake Success with South Africa.

The result was that on the eve of the February Cape Town talks, Pakistan lifted unilaterally the trade sanctions she had imposed on the partition of this sub-continent, without so much as consultation with India, and commence ed trade relations with South Africa. PRAVASI demanded that India should refuse to participate in the preliminary talks at Cape Town, in view particularly of this perfidy of Pakistan, and more so because of the lack of any assurances on the part of the Union that the U. N. O. resolutions would be honoured and implemented. Despite our demand, Nehru sent out his delegation to Cape Town, and the tragic denouement of the past four the fortunes of Indians months in in the Union gradually unfolded itself.

This is not the time for recriminations against the Government of India, for it has corrected its earlier mistake of agreeing to the Cape Town preliminary talks by refusing to participate in the formal conference, and taken up the question once again to the agenda of the General Assembly of the U. N. O. India must now rectify the mistake of making Pakistan a coparcenery discussions with or about South Africa within the framework of the U. N. O. For one thing, legal opinion is clear on the point that India is the successor State to the British regime in this sub-continent as it existed before August 15, 1947; that Pakistan even today has no diplomatic relations with

South Africa; and that such of the Muslims among the Indian community in the Union who want to hitch their wagon to the star of Pakistan can do so only by taking out papers as Pakistani nationals, a process of which there is not a shred of evidence forthcoming. In view of the backstabbing indulged in by Pakistan through the lifting of the trade sanctions, it is clear that the only honourable course for India to adopt in the present circumstances is to proceed unafraid alone, and if necessary unfriended, in the U. N. O. orbit with her solid case against South Africa. Chicken-heartedness on the part of Nehru at the present moment in this regard would spell ruin to the cause of Indians in South Africa, and in a sense, of the four million Indians resident overseas in various parts of the world.

Will India succeed at the U. N. O. to the extent of getting Daniel Malan and his coharts in the apartheid game completely rattled and even vanquished? Obviously, the answer is in negative. It is true that the International Court had trounced South Africa by returning the answer that she is not entitled to alter the international status of South West Africa, etc. But. prompt came the answer of Daniel Malan that South Africa would not tolerate the interference of the U.N.O. or of any other agency or country, in her own domestic affairs-an answer which is on all fours with that returned at Lake Success by General Smuts and

other spokesmen of the Union when the U.N.O. took up India's complaint successively during the past three years. In the case of Korea, the U.N.O. machinary moved in the matters of hours, with now General McArthur functioning as its Commander-in Chief, under the common flag of nations. Will this come to happen in the case of South Africa? Unless we misread the situation, the answer is again in the negative.

With the result, that India and Indians in South Africa must fall back on their own resources. What are these resources? They are the inextinguishable traits of a nation's character which, in other words, mean its selfrespect and resolve to fight to the last ditch for the preservation of human rights. Indians in South Africa are now facing the gravest moment in their century-old travail in the Dark Continent. Gandhiji's recipe for facing up to evil with unquenchable spirit is the only answer which Indians can return in the face of the present aggression of the White Man In other words, it is a fight with the backs to the wall, for total Victory, and nothing less. The United Non-European Front is the only fitting answer which the White Man understands, and this must be given forthwith under Indian leadership in thd Union. Blood, tears, toil and sweatto quote Churchill's famous phrase at the time of Britain's peril in World War II--are to be the lot of Indians in

South Africa, for a time is soon coming when they must totally resist the White Man's unjust laws. It is the revolt of the spirit which will bring Indians to the haven of peace and honourable living in South Africa, PRAVASI assures them that the people and the Government of India would stand by them in their darkest hour. For, the Mother Country can do nothing less, unless it be at the peril of her own existence.

## स्वामी भवानी दयाल के प्रति श्रद्धांजली

पुराय भूमिका प्रेम पुजारी संस्कृतका सच्चा व्रतधारी व्याची व्याची व्यादशींका हे तापस ! निःसंसारी

कृतनिश्चंय निष्काम, चावसे सत्यप्रेम संनिष्ठ दावसे कर्म कुशल जागर्त स्पूर्त चारित्रय पुरायबल अहोभावसे

सोई हुई महिमा को गाने खोई हुई मुक्ति को पाने आये घर-घर अलख जगाने बिगड़ी बात बनाने

> आकर यहीं से जो ऋछ पाया इनसे कहीं ज्यादा था लाया हो कर उन्ध्रण हम सब को फिर तुँ ऋणी बनाकर चल पाया

इमेश कवि



## संस्थापक, स्वर्गीय श्री स्वामी भवानी दयाल संन्यासी

सम्पादक मएडलः—

डाक्टर लंकासुन्दरम्, प्रोफ़ेसर देवकीनन्दन शर्मा, ठाकुर राजबहादुरसिंह, श्रीमती प्रकाशवती रामदत्त दयाल, पंडित कन्हैयालाल आर्थ और श्री मथुरा प्रसाद शिवहरे।

वर्ष ३

१० सितम्बर १६५० ई०

स्मृति अंक

# स्मृति में

गत ९ मई १९५० को स्वामी भवाना द्याल संन्यासी का, साहस से भेली हुई दीर्घकालीन अस्व-स्वता के पश्चात् देहावसान हो गया।

उनकी चृति से भारतवर्ष ने प्रथम श्रेणी का एक देश-भक्त खो दिया, जिसने अपना जीवन चालीस लाख प्रवासी भारतीयों के जीवन-स्तर और उनके कार्य को सुधारने में लगाया था।

अपनी पूर्ण सरलता में भवानी द्याल स्वर्गीय दीनक्ष्य सी. एफ. एन्ड्रज की याद दिलाते हैं, आदर्श भावना से प्रवासी भारतीयों के पच्च के समर्थनमें कटिवद्ध वह हमारे स्मृति-पटल पर स्वर्गीय सरोजनी नायडू की स्मृति सजग करते हैं, लिखित और मौखिक हिन्दी के साधिकार प्रयोगमें वह स्वर्गीय श्रीनिवास शास्त्रीकी श्रेणीमें हैं जिन्हें प्रवासी भारतीयों के पच्चका समर्थन करते हुए, अंग्रेजी माध्यमका प्रभावशाली प्रयोग करना पड़ा, अपने निष्ठापूर्ण जीवनमें वह उस पीढ़ी के ये जो सचे गांधीवादी आदर्शों पर इस देशमें बनी थी।

भवानी दयाल जी की मृत्युने हमारे बीचसे ऐसे महान् व्यक्तिको उठा लिया जिसके लिये जो कार्य उसने प्रारम्भ किया था, वही उसका जीवन-प्राण था। दिचिणी श्रिफ्रकासे लेकर वेस्ट इंडीज तक तथा पूर्वी श्रफ्रीका से लेकर फिजी तक संसारमें जहां-जहां भारतवासी बसे हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि भारत के इस तेजस्वी सपूतके नामसे परिचित न हो या उसे सम्मानकी दृष्टि से न देखता हो। उनकी श्रसामयिक मृत्यु (वह पूरे साठ वर्षके भी न थे जब ईश्वर ने उन्हें बुला लिया) उनके परिवार, उनके प्रशं-सक मित्रोंके विस्तृत समुदाय तथा उससे भी कहीं श्रिधक विस्तृत चेत्रमें फैले हुए प्रवासी भारतीयोंके लिये एक भारी चोट है, किन्तु उनका कार्य जीवित रहेगा, क्योंकि उनका पच सच्चा श्रीर स्थाई था।

प्रवित्र संन्यास आश्रम में श्रवेश करनेके पश्चात् भी प्रवासी भारतीयोंके अधिकारोंके लिये संघर्षके बीहड़ और कठिन पथ से जिसे पूर्व आश्रम में उन्होंने अपनाया था, (जब कि वह कुछ दिनों के लिये दिन्तणी अफ्रीका में गांधीजीके सहकारी थे) भवानी दयाल एक इंच भी विचलित न हुए। ऐसी अखंड ज्योति बुक्त नहीं सकती। निस्सन्देह स्वर्गीय स्वामी जी की आत्मा आज भी हमारे चारों और मंडरा रही है तथा हमें इतनी गम्भीर देशभिक्त और सतत प्रयत्न से युक्त जीवन-कार्य का अनुसरण करनेके लिय प्रात्साहित कर रही है।

जो कार्य पूरा हो चुका है और जो कार्य करता है, इसके द्वारा जन सिक्तय हों जिससे इस देश में तथा प्रवासी भारत में ऐसे सहृदय दिवंगत स्वामीजीको संतोष हो कि पृथ्वी पर किये गये उनके प्रयत्न व्यर्थ नहीं हुये तथा इस दिशामें उचित सिक्तय प्रयत्न जारी हैं।

ईश्वर करे उनकी आत्मा को शान्ति मिले।

संपादक-मंडल

## नम्र निवेदन

स्वामी भवानी दयाल संन्यासी के "प्रवासी" को स्मारक रूप में जीवित रखना

स्वर्गीय स्वामी भवानी दयाल संन्यासी के दाह-संस्कार के रूप में उनके मित्र एंच प्रशंसक अजमेर में एकत्रित हुए थे और उन्होंने उनकी स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिये प्रवासी को उसी नीति पर चलाने का निश्चय किया था जो कि उन्होंने अपने दो वर्ष के संपादन-काल में निर्धारित की थी।

कहते हैं, लेखनी में तलवार से अधिक शिनत है और स्वर्गीय स्वामीजी ने इसका प्रयोग अतीव प्रमावशाली ढंग से अपने जीवन के निष्ठावान गत तीस वर्षों में प्रवासी भारतीयों के सेवा-कार्यमें किया । ऐसे समयमें जब कि प्रवासी भारतीयों के उपर सूफान और बादल घरते चले भा रहे हैं सदा सतर्क रहनाही स्वाधीनताका मूल्य है । अतः इस को देश के राजा और प्रजा तथा विदेशों में बसे हुए प्रवासी भारतीयों ओर उनकी सरकारों के लिये 'प्रवासी' को केन्द्र-बिन्दुके रूप में जीवित रहना चाहिये।

इस प्रकार निम्नलिखित संपादकीय मंडल प्रवासीको चलानेके लिये बनाया गया था:—

डा० लंकासुन्दरम् एम ए पी-एच डी (लंदन) स्वर्गीय स्वामीजीके निकट के सहयोगी और प्रवासी भारतीयोंकी समस्याओंके सम्बन्धमें भारतमें कतिपय प्रमुख अधिकारी लेखकों में से एक।

प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, एम ए एल-एल बी नाइस शिंसिपल, गवर्नमेंट कालेज अजमेर, स्वामी भवानी द्यालजीके निकट मित्र, एवं सहकारी।

ठाकुर राज बहादुरसिंह, संपादक नवभारत टाइम्स, (बम्बई के अंग्रेजी टाइम्स आफ इंडियाका हिन्दी संस्करण) तथा स्वर्गीय स्वामीजीके मित्र एवं सहकारी।

श्रीमती प्रकाशवती श्राग् बी द्याल. स्वामी भवानी द्यालजीकी पुत्रवधू।

पंडित कन्हैयालाल स्वामीजीके विश्वासपात्र मित्र स्रोर उनके परिवार के एक सदस्य।

बाबू मथुराप्रसाद शिवहरे, मैंनेजिंग डायरेक्टर, फाइन-स्रार्ट प्रिंटिंग प्रेस, स्वामीजीके विश्वस्त मित्र।

स्वामी भवानी दयालजीकी मृत्यु से होने वाली अनेक अड़चनों के कारण से संपादक मंडल तत्त्वण ही कार्य प्रारम्भ न कर सका, लेकिन उसे इस अंक को प्रकाशित करते हुए जिसमें स्मृति अंक और वार्षिक विशेषांक, दोनों एक साथ हैं, प्रसन्नता हो रही है।

एसे समयमें भी कि जब स्वामीजी श्रंतिम संघातक बीमारी से पीड़ित थे उन्होंने प्रवासीके तीसरे वार्षिक विशेषांक के विभिन्न भागोंकी तैयारी की। उनकी मृत्युके पूर्वेही इसमेंसे कुछ भाग जुटा लिये गये थे और छ्वायं जा चुके थे और वर्तमान संपादकीय मंडल ने इस योजना को वर्तमान द्यंक के उत्तरार्धमें

पूर्ण करने का प्रयत्न किया है।

ग्रब जबिक स्वामीजी नहीं है संपादक मंडलने
वर्तमान श्रंक में संचेप रूपसे स्वर्गीय स्वामीजीकी स्मृतिमें
गृष्पित डा॰ राजेन्द्रप्रसाद, श्रध्यच्च भारतीय जनगृष्पित डा॰ राजेन्द्रप्रसाद, श्रध्यच्च भारतीय जनगृष्पित डा॰ राजेन्द्रप्रसाद, श्रध्यच्च भारतीय जनगृष्पित डा॰ राजेन्द्रप्रसाद, श्रध्यच्च भारतीय जनवर्षित स्वर्गी भवानी द्रमालची के

श्रीर उसके बाही स्वामी भवानी दयालजी के संपादक मंडल और स्वामी भवानी दयालजी के श्रीकांश मित्रों एं व प्रशंसकों की यह उत्कट इच्छा है कि 'प्रवासी' उनकी स्मृतिमें बरावर निकलता रहे। इस देश में किसी पत्रिकाको निकालना सदैव कठिन कार्य रहा है और यह अब तो उत्पादन के मृल्यमें क्रमशः गृद्धि होनेक कारण और भी कठिन हो गया है। 'प्रवासी' का निकलना तभी सम्भव है जब पहले प्राह्म और समर्थक वैसेही अपनी सहायता देते रहें श्रीर नये मित्र भी इसके आर्थिक उत्तरदायित्वको प्रहण करनेके लिये आगे आगे स्वामीजीके इस देश तथा

विदेशों के मित्र एवं समर्थक इस कार्य में अपनी सहायता पहुंचारेंगे।

स्वर्गीय स्वामीजी ने 'प्रवासी' के साथ-साथ उसी से लगा हुवा एक छोटासा मुद्रणालय भी खोला था जो कि प्रवासी-भवन तथा श्रवासी भारतीयोंकी समस्यात्रों से सम्बन्धित विशाल पुस्तकालय से संबद्ध है। मुद्रणालय के पास त्राज भी मुद्रण यंत्रका त्रामाव है त्रीर यदि कुछ सहायक त्रागे त्रा जायें तो ऐसा यंत्र लगाया जा सकता है जिसके लगनेसे छपाई के खर्च में भी कभी हो और प्रत्येक त्रांक नियमित रूप से प्रकाशित हो सके। त्रातः संपादकीय मंडल मित्रों से इस यंत्रके खरीदने में सहायताके लिये विशेष रूप से प्रार्थना करता है।

स्वर्गीय स्वामी भवानी दयालने अपने लिये कोई वस्तु कभी न चाही । उनके जीवन-कार्यको अभी पूरा करना है और 'प्रवासी' एक ऐसी संस्था है जो कि भारत के इस यशस्वी और देश-भक्त सपूत के इस महान कार्यको सफलता पूर्वक पूरा करने में सहायक हो सकता है।

संपादक-मंडल

स्वामीजी के इस अकाल देहावसान से सवर्त शोक छा गया। देशके प्रायः सभी प्रमुखजनों ने सहानुभूति एवं समवेदना के संदेश भेजे हैं जो कि नीचे दिये जा रहे हैं।

खामी भवानी दयाल के प्रति—

स्वामी होकर भी तुम सबकी, सेवा करते रहे सदा। जीता रहे न्याय, इस कारण, लड़ते-मरते रहे सदा।।

मैथिलीशरण गुप्त



# भारत के राष्ट्रपति

Government House, New Delhi. ξ—υ—νο

# श्री डा॰ राजेन्द्रप्रसादजी का संदेश

"स्वामी भवानी दयाल संन्यासीके साथ मेरा सम्बन्ध प्राय: र्प वर्षों से रहा था। साचात् मिलनेके पहले मैंने स्वामीजी के सम्बन्धमें चम्पारण में ही जब महात्माजी गये थे कुछ सुना या पढ़ा था। इसलिये जब पहली मुलाक़ात हुई तो वह सब बातें स्मर्ग श्रागयीं। स्वामीजीके बुलाने पर मैं उनके शाहाबाद जिलेके उस गांव में भी गया जहां उन्होंने प्रवासी-भवन बनानेका निश्चय किया था और वहां पुस्तकालय इत्यादि का उद्घाटन भी मैंने किया था। यह घटना आज से २४, २५ वर्ष पहले की है। उसके बाद स्वामीजी १९३० के आन्दोलनके समय शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटीके अध्यत्त थे श्रीर उसी सिलसिलेमें उनसे जेल जाने के पहले भी मुलाकात हुई श्रीर हजारीबाग जेलमें तो एक साथ ही हम लोगोंने ६ महीने बिताये। वहां पर कुछ बन्दी भाइयोंने समय काटनेके लिये श्रीर कुछ ऐतिहासिक सामग्री जमा करने के लिये एक हस्तलिखित पत्रिका निकालनेका निश्चय किया जिसमें सब अपना-अपना अनुभव और विशेष करके आन्दोलन की प्रगतिकी बातें लिखा करते थे। यह पत्रिका बहुतही सुन्दर श्रौर कामकी होती थी। स्वामीजी इसका सम्पादन किया करते थे। उसके बाद या पहले स्वामीजी जब तब विदेश यात्रा को चले जाया करते थे और द्विण अफ्रिकाके प्रवासी भाइयोंका शिष्ट मंडल लेकर कांग्रेसके सामने भी वह उपस्थित हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जीवन कहानी बद्दत ही सुन्दर रीतिसे पुस्तकके रूप में लिख डाली है। जबसे वह अजमेरमें रहने लगे थे, मुक्ते एक धार अजमेर जाकर भी उनसे मिलनेका सुश्रवसर मिला था। उस समय भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था छौर यद्यपि साहित्यक काम वह करते ही जारहे थे वह जानतेथे कि शरीर श्रव इसको बहुत दिनों तक नहीं चला सकेगा। श्रन्त में जो सब पार्थिव शरीरों का हाल होता है वही हुआ। और आज वह बहतेरे मित्रों श्रीर बहतेरे कामोंको छोड़कर चले गये। पर जो कुछ उन्होंने किया है किसी के जीवनके लिये संतीपजनक कहा जा सकता है और हमारे देशके युवकोंके सामने ऐसा ही चरित्र चाहिये जो देशको उन्तत करने में सहायक हो।"

भारत के प्रधान मंत्री माननीय श्री पं० जवाहर

"श्री स्वामी भवानी दयाल संन्यासी प्रवासी भारतीयोंके अधिकारोंके लिये एक वीर योद्धा थे और उन्होंने उनकी सेवा बड़ी उत्तमतासे की"

स्वास्थ्य-मंत्राणी माननीया श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर, नई दिल्ली:—

'में स्वामी भवानी दयाल संन्यासी और उनके सेवाकार्यों से अच्छी तरह परिचित हूँ। वे उन महान विभूतियों
में से थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवा में अपण कर
दिया। स्वामीजी ने प्रवासी भारतीयों की जो सेवा की है
उसका वर्णन इस छोटे से संस्मरण में करना मेरे लिये
असम्भव है। सच्युच में उनकी क्षिति ऐसी है जिसको
प्रा नहीं किया जा सकता। उनका जीवन हमारे लिये
एक नमूना है। हमारा कर्त्तव्य है कि उनके दिव्य जीवन
को अपने सामने आदर्श रखकर उसका अनुकरण करें।
इसी में हित है और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है।
केवल नाम स्मरण करना व्यर्थ है। उनका असली स्मारक
तो यही होगा कि हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें और
उनके बताये हुये सेवा के मार्ग पर अग्रसर होते रहें।"

महामाननीय श्री राजा महाराज सिंह, राज्यपाल, वस्बई:—

"प्रथम बार में स्वामी भवानी द्यालजी संन्यासी से मेरे दक्षिण अफ्रिकामें पहुंचनेके बाद शीघ्रही अगस्त सन् १९३२ में मिला। तुरन्त ही मेरा हृदय उनकी ओर आकर्षित हो गया। हमारा परिचय शीघ्रही घनिष्ठ, एवम् प्रेममय मित्रतामें परिणत हो गया, जो कि कुछ मास पूर्व उनकी अत्यन्त दुः खदाई मृत्युके समय तक स्थिर रही। दक्षिण अफ्रिकामें मेरे ढाई वर्षके निवास-कालमें उन्होंने मेरा हार्दिक समर्थन किया। वहाँ पर हम लोग समय-समय पर मिलते रहते थे और पारस्परिक विचार-विनिमय किया करते थे। स्वामीजी की लगभग मृत्युके समय तक हमारा पारस्परिक पत्र-व्यवहार होता रहा था। स्वामीजीका व्यक्तित्व, उत्तम चारिव्य, असाधारण योग्यता और साहस से युक्त था। उन्होंने दक्षिण अफ्रिकामें आत्म-संयम, एवम् त्यागका जीवन व्यतीत किया, सार्वजनिक सभाओंमें वे

एक बहुत ही अच्छे वक्ताकी दृष्टि से देखे जाते थे। वे सदा हिम्दीमें ही भाषण देते थे जिसपर कि उन्हें पूरा अधिकार था। वे वैदिक धर्मके भक्त थे जिससे कि वे सबसे अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने दृक्षिण अफ्रिकामें अपने देश-वासियों में नैतिक तथा सामाजिक सुधारोंको प्रोत्साहित किया। भारत छौटने पर में समझता हूँ कि सम् १९४२ में उन्होंने अपने शेष जीवनको दृक्षिण अफ्रिका तथा अन्य देशोंमें रहने वाछे प्रवासी भारतीयोंके हितमें समर्पित कर दिया और हिन्दी तथा अंग्रेजीमें ''प्रवासी'' पत्रका सम्पादन करते रहे। हमारे पारस्परिक सम्बन्ध सदा ही घनिष्ठ एवं प्रेमपूर्ण रहे। और जब कि उनका देहावसान हुआ तो मैंने मूल्यवान मित्रके निधनका शोक मनाया जिनकी कि देश-भक्ति, छक्ष्य के प्रति सत्य निष्ठा और जीवनमें स्थिरता ने सभी छोगों के हृदयोंमें जो कि उन्हें जानते थे, आदर-णीय स्थान बना छिया था।''

महामाननीय श्री एम. एस. त्राणे, राज्यपाल, बिहारराज्य, पटनाः—

"मुझे स्वामी भवानी दयालजी की मृत्युसे अत्यन्त दुःख हुआ। उन्होंने प्रवासी भारतीयोंके हितार्थ साधारणतया, तथा दक्षिण अफिकाके भारतीयोंके हितोंके लिए विशेषतया लड़ाई लड़ी। वह उनके विश्वसनीय नेता थे। दक्षिण अफिकाके भारतीयोंके संबंधमें उनके मतका विशेष आदर किया जाता था। उनकी मृत्युसे संसारके सभी भागोंमें रहने वाले भारतीय और भारतके निवासी, उनके अनेकानेक सहयोगियों, मित्रों और प्रशंसकों को दुःख होगा। ईश्वर उनकी आत्माकों शान्ति प्रदान करे। उनका सर्वोत्तम स्मारक होगा उनके कामको जिस कार्यके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उस महान कार्य तथा 'प्रवासी'' के प्रकाशनको सुचारु रूपसे चलाते रहना ही उनका सबसे उत्तम स्मारक होगा।

मैं प्रवासी-भवनके सभी कार्यकर्ताओं तथा "प्रवासी" के संचालकोंके साथ उनके इस महान दुःखमें समवेदना प्रकट करता हूँ।"

महामाननीय श्री श्रीश्रकाशजी, राज्यपाल, श्रासाम:—

''श्री स्वामी भवानी दयालजी का १४ मार्च का कृपापत्र मिला था मैं उन्हें फिर न लिख सका। उधरके समाचार यहां तक बहुत कम आ पाते हैं, पर रेडियो से एकाएक यह जानकर कि स्वामीजी हम लोगोंके बाचसे उठ गये, हृदय को बड़ाही दु:ख हुआ। वे प्रवासी भारतीयोंकी कितनी चिन्ता रखते थे, उनकी कितनी सेवा करते थे। आप सब लोगोंके उपर तो बज्जपात गिरा। मेरी हार्दिक समवेदना स्वीकार कीजिए। मुझे पूरी आशा है, आप उनका कार्य जारी रख सकेंगे।"

श्रीयुत सेठ गोविन्द दासजी, ऋष्यत्त प्रान्तीय कांग्रेस, मध्य प्रदेशः—

'श्री भवानी द्याल जी संन्यासीको में सन् १९२१ से जानता हूं। उनकी देशभिक्त और प्रवासी भारतीयोंका निष्ठापूर्वक कार्य अब इतिहास की वस्तु हो गए हैं। में उनसे सर्व-प्रथम सन् १९२०-२१ में भारतवर्ष में ही मिला। इसके पश्चात् जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया उस समय तो उनका और मेरा अत्यन्त निकट का सम्बन्ध हो गया। उनका व्यक्तित्व, भाषण और लेखनकला अत्यधिक परिश्रम और एकनिष्ठ सेवा-वृत्ति तथा इसके लिए सर्वस्व-त्याग की भावना सदा अन्योंके लिए पथ-प्रदर्शक रहेगी। प्रवासी जगत् का तो स्वामी जी के रूपमें एक अमूल्य रत्न खो गया।"

श्रीयुतं श्रद्धुल क्रय्यूम श्रन्सारी, मिनिस्टर श्रॉफ पर्वितक वर्कस, कॉटेज इन्डस्ट्रीज एन्ड रिहेबिलिटेशन, बिहार:—

"स्वामी भवानीद्यालजी की मौतकी ख़बर मैंने अख़बारों में पढ़ी थी। मुझे वैसा ही सदमा हुआ जैसा किसी नज़दीकी रिश्तेदार के उठ जाने से होता है। गुजिश्ता तीस सालों से, जबसे स्वामी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, वे बराबर मुझे अपने छोटे भाई के जैसा मानते व मुहब्बत करते रहे और जैसा कि आपने भी देखा, उसी मुहब्बत की वजह से ही उन्होंने बीमारी और कमज़ोरी की हालत में भी आरे से पटने आकर मीमिन कान्फरेंस को अपने उपदेशों से पाक किया था।

स्वामीजी इनसानियत के सच्चे ख़िदमतगार थे। जहाँ कहीं वे इनसानियत को ख़तर में देखते या जात, कौम, बड़े-छोटे के नाम पर इनसान की इनसानके गले पर छुरी चलाते हुए पाते वहाँ ही तुरम्त मौजूद हो जाना

वे अपना फर्ज़ समझते थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आजकल जो कुछ छोटी ख़िदमत मैं अपने मुक्क या कीम की कर सका हूं उसकी तालीम मैंने स्वामीजी से ही पार्थ थी, और इस ख्याल से वे मेरे गुरू थे ऐसा कहना वेजा नहीं होगा।

स्वामीजी अब इस दुनियाँ में नहीं है। दक्षिणी अफ्रिका के हमारे मुसीबत ज़दा भाई जिनकी ख़िदमत में उन्होंने अपनी क़ीमती जिम्दगी का सब से बड़ा हिस्सा लगा दिया था आज यतीम हो गया। आज, जबिक वहाँ की गौरी सरकार हिन्दुस्तानियों को सताने और नीज दिखाने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक कर रही है, और उस मक़सद से एक से एक काले क़ानून बना रही है, स्वामीजी-जैसे लागोंकी सब से ज्यादा जरूरत थी। प खुदाई फ़ैसले के ख़िलाफ़ बोलने का हमें क्या हक है ? हमें तो सर झुकाकर उस फैसले को मानना ही पड़ेगा। आप को यह जानकर तसल्ली होनी चाहिए कि आप के इस दुव में हमददी रखने वाले दुनियांके हज़ारों हज़ार आदमी है जो स्वामीजी को जानते और मानते थे"

मोरिशसके सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा नेता शेके सर विष्णुदयालजी:—

'स्वामीजी के स्वर्गवास का दुः खद सम्बाद सुन कर हम यहाँ अवाक हो गये। इस घड़ी में सब को यही विचार हो रहा है कि उस ''प्रवासी'' को जीवित रखना चाहिए जिस के भविष्यकी चिन्तासे स्वामीजी कभी सुक न होते थे।

मैं आप भाई-बहनोंसे सहानुभूति प्रकट करता हूँ।"

श्रीमान राजा राधिकारमण प्रसाद सिंहजी, प्रसीडेल चेम्बर, पटनाः—

'प्रय स्वामीजी उठ गये! मेरा दिल बैठ गया! अब कोई न रहा जो उनकी जगह ले सके!

'किसी में रंग वो बू वैसान पाया, चमन में गुल बहुत गुज़रे नज़र से !' उनकी विभूति उनके साथ गई जैसे। उनकी बार्त, याद आती हैं, तो छलक आते हैं आंखों में आँएं

# स्वामी भवानी दयाल संन्यासी

# लेखंकः श्री बनारसीदास चतुर्वेदी

'स्वामी भवानीदयालजीका स्वर्गवास हो गया!' यह दु:बद समाचार 'हिन्दुस्तान' में पढ़ कर सहसा चौंतीस वर्ष पुरानी स्मृतियाँ जाग्रत हो गईं। उन दिनों में इन्दौरके राजकुमार कालेजमें अध्यापक था और स्वामीजी, जो उस समय भवानीदयालजी ही थे, वहाँ सरस्वती-सदनके संचालक भाई द्वारिकाग्रसादनी 'सेवक' के अतिथि होकर पधारे थे। चूँक प्रवासी भारतीयों की सेवाका कार्य में १९१४ में ही प्रारम्भ कर चुका था, इसलिए भवानीदयालजीकी मुझपर विशेष कृपा थी। पिछले चौंतीस वर्षों बीसियों बार स्वामीजीसे मिलन हुआ, सेंकड़ों ही विचार-परिवर्त्तन हुआ और पत्र-व्यवहार तो अन्तिम दिनों तक निरन्तर जारी रहा।

यद्यपि स्वामाजी कोई असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान नहीं थे और न वे कोई स्वतन्त्र विचारक ही थे-उन्हें उच्च कोटि के ग्रन्थकार कहना भी अत्युक्ति होगी-तथापि कार्यकर्ता और प्रचारककी दृष्टिसे उनकी गणना प्रथम कोटिमें ही की जायगी। स्वामीजी अत्यन्त परिश्रमी ब्यक्ति थे, बेहद लगनके आदमी थे और अपने-आपको खगा देना उनके स्वभावका एक अंग ही बन गया था। बिक में तो यहां तक कहूँगा कि उनका यह गुण उस सीमा तक पहुंच गया था, जहां वह एक दुगु ण ही माना जाना चाहिये। उदाहरण लीजिये। उपनिवेशोंसे लौटे हुए प्रवासी भाईयोंकी दशाकी रिपोर्ट अंग्रेजीमें तैयार करनी थी। स्वामीजीने अपना संग्रहीत मसाला मुझे सौँप दिया। मैंने महीने भरमें रिपोटं तैयार कर दी । अ यह तो कोई मुक्तिल काम नहीं था, पर उस रिपोर्टको छपानेके लिए पन्दह सौ रुपएकी ज़रूरत थी। स्वामीजाने कलकतेमें यूमना शुरु किया और उसके लिये चन्दा कर ही लिया। उसकी छपाई कलकत्ते के प्रवासी प्रेसमें कराई गई।

मुस

15)

स्वामीजी वर्रावर लगे रहे। जब पुस्तक छपकर आई, तब हज़ार-बारह सौ प्रतियोंको जगह-जगह भेजनेका काम छुक हुआ। पते वग़ैरह सब स्वामीजीने ही लिखे, टिकिट चिपकाए और विधिवत् प्रत्येक कापी पोस्ट भी की। जिस दिन वे इस कार्यको समाप्त करंके अपने ग्रामको रेलसे रवाना हुए, उस दिन वे इतने थके हुए थे और उनका शरीर इतना निर्जीव हो चुका था कि ६ घन्टे तक अपने ग्रामके स्टेशन पर निर्जीव पड़े रहे।

जब-जब वे 'विशाल भारत' आफिसमें आते, मेरा-उनका एक पेटेन्ट मज़ाक़ रहता था। मैं उनसे कहता— स्वामीजी! आप पुनर्जनममें क्यो नहीं विश्वास रखते! कुछ काम अगले जन्मके लिए भी छोड़िए। सभी कामोंको इसी जन्ममें क्यों समाप्त कर देना चाहते हैं।

'आज करें सो काल करि, कालि करें सो परसों; ऐसी जल्दी कहा परी है, परी भई हैं बरसों!'

इसपर स्वामीजी खुब हँसते और कहते—पुनर्जन्मकी यही फिलासफी तुम्हें ही मुबारक हो ! हमें तो काम करते करते मरना है । आज का काम कलपर डालना तो अधमें दें । ये उटपटांग कहावतें तुमने कहां से इकही कर लीं ?' मैं उनसे यही कहता—'यह शुद्ध वैदिक धमें है कि खूब आनन्दके साथ मन आवे तब काम किया जाय ; और जब मन न हो, तब काम बिलकुल बन्द रखा जाय । वेदकी यह व्याख्या आप क्या किसी चतुर्वेदीसे अधिक योग्यतापूर्वक कर सकते हैं ?' स्वामीजी इस पर बिलिक बिलाकर हँस पड़ते।

कर्मठ कार्यकर्ता और सेवक

स्वामीजीके जीवनका एक दर्शन था । अपने ध्येयकी पूर्तिके लिए सेठ-साहूकार, राजा-महाराजा, छात्र

श्री सम्मितियों को संग्रह करके उन्हें भी पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया ! वह तीन सौ पृष्टों की एक पोथी बन गई।

अध्यापक, स्नी-पुरुप — जिस किसीसे जो कुछ भी सहायता मिल सके, ली जाय और सर्वथा निःस्वार्थ भावसे उसका उपयोग किया जाय, ऐसा वे मानते थे। स्वामीजी जानते थे कि हम सभी त्रुटिपूर्ण हैं और आख़िर अधूरे ही आदमियोंकी मददसे हमें अपना काम आगे बढ़ाना है। स्वामीजीके लोक-संग्रहके पीछे यही भावना थी। वे निरन्तर अपने पूरक व्यक्तियोंकी तलाशमें रहते थे और अपनी भलमनसाहत, विनम्नता तथा लगनके कारण उन्हें ऐसे व्यक्ति मिल भी जाते थे। इसके सिवा प्रवासी भारतीयों का काम भी किसी पार्टी विशेषका नहीं था और भारतके सभी दलों तथा श्रेणियोंकी उनके साथ सहानुभुति थी। स्वामीजी जानते थे 'एकहि साथ सब सधे....,' इसलिए अपने जीवनके मुख्य लक्ष्य प्रवासी भारतीयोंकी सेवाको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा।

पर स्वामीजीका जीवन एकांगी नहीं था। आर्थसमाज, हिंदी-प्रचार, प्रवासी भाइयों की सेवा और साहित्य-रचना—इन चारों क्षेत्रोंमें स्वामीजीने बड़ी सफलतापूर्वक काम किया। आर्थसमाजी होनेपर भी वे कठमुख्लापन से कोसों दूर थे। साम्प्रदायिकतासे उन्हें घोर घृणा थी। सभी जातियोंमें उनके मित्र थे। सभीसे उनका भाईचारा था। एक मुस्लिम कार्यकर्ताका जीवन-चित्रित्र उन्होंने प्रकाशित कराया था और राजा महाराज-सिंहजीसे, जो एक प्रतिष्ठित ईसाई-वंशके हैं, उनकी घनिष्ठ मैत्री थी। दीनबन्धु ऐण्डूज़ उनकी गणना अपने प्रेमी मित्रोंमें करते थे और अनेक सनातनधर्मावलम्बी भी उनको सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। वस्तुत: स्वामीजी मनुष्य थे और दीन-हीन भारतीय समाजके सेवक।

स्वामीजीका सबसे आकर्षक गुण उनका भोलापन था। एक बार मज़ाक़में मैंने 'विशाल भारत' में उन्हें 'कालोनियल संन्यासी' लिख दिया। स्वामीजी उस समय 'विशाल भारत' आफिसमें ही बैठे थे। जबवे जाने लगे, तो मैंने उनसे कह दिया कि ये शब्द उनके विषयमें जारहे हैं। उस समय तो सुनकर वे सुप रह गए, पर आफ़िस से मील-भर जानेके बाद फिर लौट आए और

बोले—'अरे भाई। वे शब्द आप निकाल दीजिए। उसमें से तो बहुत ख़राब ध्वनि निकलती है'। मैंने बहुत सम-झाया कि यह तो एक निर्दोप मज़ाक़ है, पर स्वामीजीका तर्कथा—प्रवासी भारतीय आपके इस मज़ाक़को अन्यथा समझेंगे और इसका कुछ-का-कुछ अर्थ निकालेंगे। इस लिए इस दुविधाजनक हास्यकी चोटमे आप मुझे बचाइए। स्वामीजीके इस आग्रहको हमें मानना पड़ा।

एक बार भवानीद्यालजीने अपनी पुस्तकमें महात्माजी की कठोर आलोचना करदी थी। मैंने इसके लिए उनकी भरप्र निन्दा की और महात्माजी तक इस मामलेको पहुँचाया। महात्माजीने इतना ही कहा—'भवानीद्याल ग़लती तो कर सकता है, पर वह ईमानदार है। उसके पितासे भी मेरा सम्बन्ध था। वे तो एक अच्छे साधन् सम्पन्न गृहस्थ थे।' यद्यपि महात्माजीके प्रति स्वामीजीकी अनन्य श्रद्धा थी, पर वे उनके अन्धभक्त नहीं थे। प्र्य बापूजीकी आलोचना करनेकी हिम्मत वे रखते थे।

एक बार जब स्वामीजीके मनमें यह इच्छा हुई कि
प्रवासी भारतीयोंका काम छोड़कर भारतीय राजनीतिक्षेत्रमें प्रवेश किया जाय, तो महात्माजीने यह भूल करते।
उन्हें उबारा था। बाप्ने उन्हें यही आदेश दिया था कि
'भारतीय राजनीतिक क्षेत्रमें तो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, तुम
उनमें एककी वृद्धि करोगे। पर दीनबन्धुकी मृत्युके बाद
प्रवासी भारतीयोंका तो कोई सेवक रहा ही नहीं। तुम
भी उन्हें छोड़ना चाहते हो क्या ?' स्वामीजी निरुत्तर हो
गए और बाप्की आज्ञा उन्होंने अपने सिरपर रखकर
मान्य की। जीवनके अन्तिम क्षण तक वे प्रवासी
भारतीयोंकी सेवामें लगे रहे।

स्वामीजीके लिखे हुए कई ग्रन्थ हैं। उनके प्रारम्भिक ग्रन्थों में 'सत्याग्रह संग्रामका इतिहास' महत्वपूर्ण है। वह एक सजीव और सचित्र पुस्तक थी, और चूंकि स्वामीजीने स्वयं सपत्नीक उक्त संग्राममें भाग लिया था, इसलिए वह पुस्तक काफी प्रभावोत्पादक भी बन पड़ी थी। उनकी 'प्रवासीकी आत्मकथा' भी अपने विषयकी अच्छी पुस्तक है। स्वामीजी किसीके साथ रियायत

\*विशाल भारतके सहकारी सम्पादक स्वर्गीय व्रजमोहन वर्मा को उन्होंने अपना इतना प्रेमी बना लिया था और प्रवासी भारतीयोंका इतना समर्थक कि वर्माजी पंगु होनेके बावजूद दक्षिण-अफ्रिका यात्राके लिए तैयार होगये थे। और भी कई युवकोंको उन्होंने इस कार्यके लिए प्रेरित किया था। भाई राजबहादुरसिंह, श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, श्री कन्हेयालाल इत्यादिसे उन्होंने खूब काम लिया था।

करनेवाले जीव नहीं थे । उनके पिताजी किस प्रकार करनेवाले जीव नहीं थे । उनके पिताजी किस प्रकार उनके लिए विमाता ले आए थे, उसका व्यौरा उन्होंने बड़े उनके लिए विमाता ले आए थे, उसका व्यौरा उन्होंने बड़े किर शब्दों में दिया है ।

व्यवस्था स्वामीजीके जीवनका एक अंग थी। चीज़ों की यधास्थान रखना, पत्रोंकी फाइल बनाना, अलमारीमें प्रन्थांको सजाना, पत्र-व्यवहारको नियमित रखना और ती भी काम हाथमें लिया जाय, उसे ठीक तौरपर निभाना, वे सब बात उनके स्वभावमें ही प्रविष्ट होगई थीं। स्वामीजी एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे । उन्होंने बिहारके कई पत्रोंका सम्पादन किया था और अफ्रीकासे भी कई पत्र निकाले थे। उनके द्वारा सम्पादित 'हिंदी'के कई विशेषांक तो अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। अपनी मृत्युके समय भी वे 'प्रवासी' का सम्पादन कर रहे थे। प्रवासी भारतीयों में यह दुर्गुण है कि वे अन्य अनावश्यक कार्यों में चाहे लाखों रुपये व्यय करदें, पर अपने पत्रोंके ब्राहक वे नहीं बनते ! 'प्रवासी' के लिए स्वामीजीको पचास-प्चास सी-सी रुपये भीख मांगने पड्ते थे और पत्रके प्रत्येक अंकर्मे ऐसे दानियोंका विस्तृत परिचय भी देना पढ़ता था । फिर भी पत्रका खर्च वे नहीं निकाल पाते थे। भवनी मृत्युके पहले तो उन्हें पत्रों में कई लेख लिखने पड़े और दुर्भाग्यवश एक सम्पादक महोदयसे उन्हें उन लेखों का पारश्रमिक भी नहीं मिला ! यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्वामीजी कलकत्तेके हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके अवसरपर हिदी-पत्रकार-संघके सभापति भी हुए थे।

स्वामीजीका जीवन-क्रम और रहन-सहन पाश्चात्य हंगका था। वे उपनिवेदामें पैदा हुए थे और भोजनालय, शौचालय इत्यादिकी सफ़ाईकी ओर उनका विदेशेष ध्यान रहता था। अपने प्रवासी-भवनमें उन्होंने सफ़ाईकी सर्वांत्तम व्यवस्था रखी थी। हज़ारीबाग़-जेलमें एकबार उन्हें 'ए'के बजाय 'बां' क्लास देदिया गया और इस परिवर्तनसे उन्हें पर्याप्त शारीरिक कष्ट हुआ। उस समय गवनरसे पत्र-व्यवहार करके उनका क्लास-परिवर्तन कराया गया था। अधिकांश प्रवासी भारतीय यूरोपियन ढंगपर रहनेके अभ्यस्त होगए हैं और उनसे यह आशा करनािक वे लीटकर भारतीय ढंगपर रह सकेंगे, सर्वथा अनुचित होगा। विहारके गवनर साहबको पत्र लिखते हुए हमने हिमी बातपर ज़ोर दिया था कि दक्षिण-अफ्रिका तथा भारत सरकारके समझौतेके अनुसार वहाँके प्रवासी

भारतीयोंसे यही आज्ञा की गई थी कि वे यूरोपियन जीवनक्रम को अपनावें, इसलिए स्वामी भवानीदयालजीको
'ए' क्षास मिलना ही चाहिए। पीछे हमें पता लगाकि
स्वामीजीके कुछ साथियोंको उनका यह क्षास-परिवर्तन
अनुचित जँचा। यह उन लोगोंकी असहिण्णुता थी।
किसीसे भी तामसिक तपस्याकी आज्ञा क्यों की जाय?

स्वामीजी चायके बड़े शौक़ीन थे और 'विशाल भारत' आफिसमें जब कभी पंडित पद्मसिंहजी शर्मा तथा स्वामीजीका आगमन होता था तो हमारे सहकारी श्री व्रजमोहन वर्मा 'एकटा घोर चा' तैयार कराते और टोस्ट तो उसके साथ होता ही। धूम्रपानभी साथ-साथ चलता ही था। स्वामीजी नीरस व्यक्ति नहीं थे। ख़ब मज़ाक़ करते थे। दूसरोंके प्रति वे सिंहण्णु थे और कोरम-कोर धर्माडम्बरवालोंसे उनकी कभी न पटती थी। एकबार स्वामीजी किसी आर्थ समाज-मन्दिरमें ठहरे हुए थे कि रातको साढ़े तीन बजे उठकर एक उपदेशक महोदयने ज़ीर-ज़ीरसे वैदिक मन्त्र पदना प्रारम्भ कर दिया। स्वामी जीकी नींद खुल गई और उन्होंने तुरन्त ही उपदेशक महानुभावसे कहा-देखिए महाशयजी, मैंने भी वैदिक धर्मका कुछ अध्ययन किया है। उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा कि इस प्रकार निर्देयतापूर्वक पडोसियोंकी नींद हराम की जाय । यदि आपकी धर्म-अभिलापा विशेष बल्वती तथा जायत है, तो कृपया कहीं एकान्तमें जाकर शान्तिपूर्वक मन्त्रपाठ कीजिए। हम लोगॉपर तो रहम कीजिए। ' उपदेशक महोदय स्वामीजीकी पोज़ीशनसे वाकिफ़ थे। भीगी बिल्लीकी तरह शान्त हो गए।

'आफिसर-क्षासके साथ व्यवहार करते समय स्वामी जीका भिन्न ही रूप रहता था। उस समय उनके नेतृत्वके गुण प्रकट हो जाते थे, और वे यह हिंगेज़ सहन नहीं कर सकते थे कि उच्च-से-उच्च अधिकारी उनके साथ कोई बेअदबीकी बात करे। एक बार 'सतलज' जहाज़के एक अधिकारीने उस समय उनकी कुछ उपेक्षा की थी, जब वे लौटे हुए प्रवासी भारतीयोंकी जाँच करनेके लिए उस जहाज़पर गए थे। बस, स्वामीजी ने भारत-सरकारकी तुरन्त ही तार दिया और सर हबीधुलाको, जो उनसे व्यक्तिगत तौरपर परिचित थे, बीच-बिचाव कराना पड़ा! डेप्टेशनोंमें उन्हें कई बार वाइसराय इत्यादिसे मिलना पड़ता था। उस समय स्वामीजी अपने पद-गौरवके अनुरूप ही

हैयवहार करते थे । हमारी शिथिलताओं पर स्वामीजी अनंसर व्यंग किया करते थे । उनका कहना था—'चौबेजी, हन उच्च पदाधिकारियों से व्यवहार करनेकी भी एक कला है । ये विनम्नताको कमज़ोरी समझते हैं और झट्से दबोच देते हैं । इनके सामने तो कठोर बनना ही पड़ता है । ऊपरी शिष्टाचार की बातों के सिवा मैं इनपर हमेशा रोब ही जमाए रहता हूँ ।'

में उनसे कहता—'स्वामीजी, यह नेतागीरी तो हमसे नहीं हो सकती।'

स्वामीजी कहते—'इसमें नेतृत्वका सवास नहीं है, यह तो व्यवहार-कौशल है।'

और स्वामीजी निस्सन्देह व्यवहार-कुशल थे।
महिलाओंपर भी उनका जादू चल जाता था उनसे भी वे
समाज-सेवाके कार्य ले लेते थे। उनका संन्यासी-वेश उस
वक्त उनकी बहुत सहायता करता था।

#### विशाल भारत के निर्माता

महात्मा गांधी, कवीन्द्र रवीन्द्र और दीनबन्धु ऐण्डूज़ इस त्रिमृतिको हम विशाल भारत (Greater India) के निर्माता कह सकते हैं । वैसे राजिं गोखले, माननीय श्री निवास शास्त्री तथा महामना मालवीयजीने भी प्रवासी भारतीयोंके लिए खूब काम किया था: पर विशाल भारतके निर्माताओं में उनकी गणना नहीं हो सकती ! हाँ, स्वामी भवानीदयालजीका नाम इन निर्माताओं की द्विताय श्रेणीमें अवश्य गिना जायगा और उसका एक कारण है। स्वामी-जीका कार्य मुख्यतया हिन्दी भाषा द्वारा ही हुआ था, जो केंवल भारतकी ही नहीं, विशाल भारतकी सामान्य भाषा है। शायद ही कोई पदा-लिखा प्रवासी भारतीय होगा, जिसके पास स्वामीजीके प्रनथ, रिपार्ट, लेख या उनके सम्पादित पत्रोंके अंक न हों। स्वामीजी अब्बल द्रोंके प्रोपैगेण्डिस्ट थे और अपनी चीज़ोंको यथास्थान पहुंचानेमें तो वे मिशनरियोंको भी मात करते थे। हिन्दी-प्रेम, भारत-भक्ति और पारस्परिक सद्भावनाके सहस्रों बीज स्वामीजी ने भिन्न-भिन्न औपनिवेशक क्षेत्रों में बो दिये थे और कभी वे आगे चलकर वृक्षांका रूप धारण कर लेंगे। उयों ज्यों हिन्दीका सम्मान अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें बढ़ेगा त्यों त्यों स्वामी भवानीद्यालजीके कार्यकी महिमा में भी बृद्धि होगी। विशाल भारतके इतिहासमें खामीजीका नाम अमर रहेगा।

स्वामीजीका जीवन-वृत्त बिल्कुल अधूरा ही रहेगा, यदि उनकी धर्मपत्नी जगरानीदेवीका ज़िक्र न किया जाय। जब तक वे जीवित रहीं, अपने पतिके प्रत्येक यज्ञमें वे सम्मिलित होती रहीं। दक्षिण-अफ्रिकाके सत्याग्रह-संग्राममें अपने छोटे से बालक के साथ उन्होंने जेल-यात्रा भी की थी। भवानीद्यालजीको प्रेरित करके उन्हें काममें जुटानेवाली भी वे ही थीं, और उनके आकस्मिक स्वर्गवाससे भवानी-द्यालजीका जीवन बिल्कुल अधूरा ही हो गया। वह उनके जीवनकी सबसे भयंकर दुर्घटना थी, पर वे उसे वैर्यपूर्वक सह गए। यद्यपि कई जगहसे प्रस्ताव आए, पर स्वामीजीने दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार प्राइवेट तौरपर हमने स्वामीजीसे पूछा, तो उन्होंने हमें बतलाया कि कितने ही ज्यक्तियोंने विवाहके लिए उनसे आग्रह किया था। एक महानुभावने तो यहाँ तक धष्टता की थी कि रात के दसः बजे अपनी लड़की स्वामीजीके कमरेमें इसिल्ये भेज दी कि वह स्वयं स्वामीजीको विवाहके लिए प्रेति करे ! जब स्वामीजीको इस पडयंत्रका पता चला तो उन्होंने बड़ी ददता, पर विनम्रतापूर्वक इतना ही कहा-देखो बहन, मेरा शेष जीवन तो अब प्रवासी भाइयोंकी सेवाके लिये अर्पित हो चुका है। जगरानीदेवीकी समृतिमें मुझे अपनी शक्तिका कण-कण उसी कार्यमें लगाना है। अब मैं गृह-जीवनमें पुनः प्रवेश नहीं करनेका।' स्वामीजीने अपने इस वचनका अक्षरशः पालन किया। स्वामीजीके जीवनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग हम उनकी बीमारी के अन्तिम बारह महीनोंको मानते हैं। स्वामीजी जानते थे कि उनकी महायात्रा निकट है; पर वे मृत्युसे लड़े और खूव और लड़े। जो भी क्षण इस प्रकार वे निकाल सके, उन्हें प्रवासी भारतीयोंकी सेवामें लगाया।

यद्यपि पिछले बारह वर्षोंमें स्वामीजीसे मेरा पत्र व्यवहार कुछ कम हो गया था, क्योंकि विपरीत परि स्थितियोंके कारण में प्रवासी भारतीयोंके सेवा-कार्यकी छोड़ बैठा था; तथापि स्वामीजीने मुझे कभी नहीं बिसारा न जाने कितनी बार उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि में प्रवासी भारतीयोंके कामको पुनः अपने हाथमें ले लूँ। चार-पाँच महीने पहले जब मैंने स्वामीजी को लिखा कि अब में कभी कभी अपने पुराने विषयपर लिखा करूँगा, तो उससे उन्हें कुछ सन्तोष अवश्य हुआ।

स्वामीजीने अपने अन्तिम पत्रमें, जो उन्हें मृत्युके २००

रूप दिन पूर्व मुझे भिजवाया था, मुझसे यह आग्रह किया श्र दिन पूर्व मुझे भिजवाया था, मुझसे यह आग्रह किया श्रा कि में 'प्रवासी' के सम्पादनका भार अपने ऊपर ले श्रा कि में 'प्रवासी' के सम्पादनका भार अपने ऊपर ले हुं, ताि वे निश्चिन्त होकर शान्तिपूर्वक परलोक-यात्रा हूँ, ताि वे निश्चिन्त मुझे बड़े धर्म संकटमें डाल दिया। कि नि ने नि ने नि ने नि ने नि ने उस समय उनकी सेवामें बस इतना ही निवेदन किया—'प्रवासी की ओरसे आप निश्चिन्त रहिए। जिस भावनासे आपने उसे निकाला है, वह तो अमर है ही। 'प्रवासी' की देखभाल करनेवाला कोई-न-कोई निकल ही जावेगा।

अपने क्षुद्र जीवनमें हमने पचासों कार्यकर्ता देखे हैं; पर ध्येयके लिये सम्पूर्णतया समर्पित स्वामीजी-जैसे व्यक्ति बहुत ही कम दीख पड़े हैं और जीवन-रसकी प्रत्येक बूँदका इस प्रकार सदुपयोग करनेवाले तो और भी दुर्लभ हैं। स्वामीजी कुल जमा ५८ वर्षके थे। अपने चालीसवर्षीय सार्वजनिक जीवनमें उन्होंने जितना काम कर दिखाया, उतना उससे ड्योदी और दूनी उम्नमें भी कर लेना मुक्किल ही होता। परलोक चले गए; पर उनकी कीर्ति चिरस्थायी रहेगी और उनके प्रेमी तथा मित्र जीवनपर्यन्त उनकी याद करते रहेंगे।

# श्री खामी भवानी दयाल संन्यासी संस्मरण

( लं विधिन बिहारी वर्मा, एम. एल. ए. वैरिस्टर, बिहार )

श्री खामी भवानी दयाल रंन्यासी के निधनसे जो श्रान खाली हो गया है उसकी पूर्ति होना कठिनहीं नहीं बिल्क च्रसंभव है। मेरा सम्पर्क उनसे १९३० से प्रारम्भ हुआ था। मेरा उनका हजारीबाग जेल में साथ हुआ और जो प्रेम एवं बन्धुत्व उनसे उस समय प्राप्त हुआ वह उनके जीवन पर्यन्त बना रहा। उनका हृद्य विशाल था। सौजन्य कूट कूट कर भरा हुआ था और थे वे एक आदर्श पुरुष जिन्होंने अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर आदर्श नगरमें "प्रवासी" का निर्माण किया था। आज वहीं 'प्रवासी' भवन उनके चल बसने से अनाथ हो गया और वहां चारों और अधिकार छा गया है।

हजारीबारा जेलमें हमें उनके चरित्र एवं कार्य-कुशलता का अध्ययन करने का मौका मिला था। मेरी उनसे सदा देर तक बातें हुआ करती थी और प्रवासी भारत-वासियों का सुधार कैसे हो इसकी चिन्ता उन्हें विशेष रूप से सताया करती थी। जेल में एक हस्तालिखित पांत्रका भी वे निकालते थे, तभी से इनकी कार्यशीलता का परिचय हमें मिला।

प्रवासी भाइयों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जिन्हें 'प्रवासी' पत्रिका, जो वे आदर्श नगर, अजमेर

से निकालते थे, देखने का अवसर मिला होगा, वे सहज ही उनके कार्य एवं लगन से परिचित हो गये होगें। इसी 'श्रवासी' द्वारा वे पीड़ित प्रवासी भाइयों का संदेश जनता में पहुंचाया करते थे। वह वृत्त अभी पनपने भी नहीं पाया था कि बीच ही में मुर्का गया। आज खामीजी नहीं रहे, किन्तु उनकी आत्मा हमारे साथ है। वह देखना चाहती है कि उनके अधूरे कार्य कैस पूरे किये जा सकते हैं। प्रवासी भारतवासियों पर तो हमेशा संकट मंडराया ही करता है। स्वामी जी हमेशा अपनी पत्रिका द्वारा उनकी पुकार एवं उद्घार लोगों को सुनाया करते थे। आज भी एक चीएा किन्तु चमकती हुई रेखा प्रवासी के रूप में चितिज पर नजर आ रही है। यदि यहाँ के तथा कुछ दिच्छा अफ्रिका के धनी-मानी सज्जन इसमें योग देने की कृपा करें तो प्रवासी भइायों की कराह जनता में पहुँचाने का बहुत कुछ साधन अभी भी मौजूद है।

गत मार्च महीने में जब मैं एक शादी को न्योते में दिल्ली से व्यावर जो अजमेर के पास है, गया था तो मैंने पहिले ही से संकल्प कर रखा था कि उधर ही से स्वामी जी से भिलता आऊँगा और हुआ भी ऐसा ही! यह अन्तिम भेंट थी। मैं जब उनके कमरे में घुसा तो उन्होंने उठने की कोशिश की और बड़े ही प्रेम से मिले। उनकी जो हालत देखी तो कंठ अनरुद्ध हो गया, मुसे भी प्रतीत हो गया कि यह अब अन्तिम भेंट है और कुछ ही अरसे के बाद शोक समाचार जानकर बहुत ही तुःख हुआ। भगवान की विचित्र लीला है। ऐसे महापुरुषों को ले लेने के लिये करालकाल मुंह बाये रहता है। अभी उनकी सेवा की अत्यन्त आवश्यकता थी किन्तु वह नरस्त्र हम लोगों से विलग हो गया। प्रवासी भाइयों के लिए तो वे प्राण् थे, और यहाँ के लिये थे वे एक तपे हुए तपस्वी कार्यकत्ता।

श्रभी जो पत्र ता०२३-६-५० का श्री कन्हें यालाल जी का मेरे पास आया है उसका कुछ श्रंश में उद्भृत करता हूँ जिससे पता चलेगा कि खामीजी कितनी कृपा मुक्त पर रखते थे। श्राप लिखते हैं "जब कि यह पत्र आपको लिख रहा हूं मानों खामीजी मेरे सामने उपिक्षत हैं में कह रहा हूं आपकी बीमारी की खबर श्रद्धेय राजेन्द्रबाबू को दूं यही उत्तर भिलता हैं विपिन वाबू को पत्र लिखो, उनको लिख दो वे मेरा सन्देश और हालत राजेन्द्रबाबू को पहुँचा देगें। श्रन्त समय तक कोई ऐसा चए नहीं गया जिसमें श्रापको याद न किया हो। श्रीर समय समय पर श्रापको जैसे उन्होंने श्रादेश दिया मैं श्रापको पत्र लिखता ही रहता था। स्वामीजी श्रापको बहुत ज्यादा निकट सममते थे श्रीर दु:ख-सुख के साथी कहते थे।"

हमसे जहाँ तक हो सका है समय-समय पर 'प्रवासी' की सहायता कर दिया करता था और आगे भी जहाँ तक संभव होगा कुछ करने का प्रयक्त किया जायगा। किन्तु स्वामीजी के उठ जाने से अब किट-नाइयाँ विशेष रूप से हो गई हैं। जब तक कि यहाँ और दिच्चा अफ्रिका के कुछ धनीमानी सज्जन अपना हाथ नहीं बँटाते तब तक इसका कार्य सुचार रूप से चलना कठिन ही नहीं बिल्क असंभव होगा।

यों तो स्वामीजी से बराबर ही पत्र-व्यवहार होता रहता था तथा जब तब भेंट भी हो जाया करती थी किन्तु हमें खेद है कि उनके बहुत से पत्र नष्ट हो गए हैं। जो बाक्ती कुछ बचे हैं आगे चलकर अपना संस्मरण लिखने का प्रयत्न करूँगा।

बस अभी तो भगवान से निवेदन है कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और हम सबको बल दें कि उनके अधूरे कार्य को पूरा करने में समर्थ हों।

# ग्रमर स्फूर्ति

( ले॰ पं॰ हरिभाऊ उपाध्याय )

स्वामी भवानी द्यालंजी से यों मेरा सम्पर्क बहुत
पुराना था। १९१२, १३ की बात है, जब वे 'द् चिएाअफ्रिकाके सत्याग्रह का इतिहास' छपाने के लिये
काशी आये थे और मुक्ते याद है कि मैंने उसके बारे
में उन्हें यथाचित सलाह और सुक्ताव दिये थे। फिर
उनके अजमेर में बसने के बाद कितन ही अवसर
उनके सम्पर्क में आने, उनसे वार्तालाप, विचार-विनिमय, परामर्श आदि करने के आये। हर समय उनकी
मेंट स्फूर्तिप्रद माछ्म हुई। चूँकि हमारी मुलाकात
बहुत पुरानी थी, और वर्षों बाद हम एक दूसरे से
मिले, तौभी दोनों को ऐसा माछ्म हुआ मानों विछड़े

हुए साथी या भाई मिल गये। स्वामीजी के स्नेह और मित्रता में ऐसी ही सर्जावता और स्फूर्ति मैंने सदैव पाई। वे कैसे ही थके मांदे और खिन्न क्यों न हों, पर किसी के आते ही वे एक आत्मीय शाखा की तरह प्रफुहित होकर उससे मिलते और उसकी ग्लानि दूर कर देते थे। अपमान, अन्याय, अत्याचार, दमन, पीड़न, शोषण के खिलाफ सदैव उन्होंने आवाज उठाई। इसमें उन्होंने छोटे-बड़े स्वजन, विजन, परिजन, किसी का भेद नहीं किया। यदि पिता की बात खट की तो का भेद नहीं किया। यदि पिता की बात खट की तो तिजिस्तिता कम लोगों में पाई जाती है। यदि किसी ते तेजस्विता कम लोगों में पाई जाती है। यदि किसी ते

तरा भी उपकार, भलाई या सेवा—सहायता की तो तरा भी उपकार, भलाई या सेवा—सहायता की तो सदैव उसके कृतज्ञ रहे और उसकी बड़ाई करते अघाते वहीं थे। बापूके अनुयाई और परम भक्त रहे; परन्तु ज्ञावरयकता पड़ने पर उनसे मत-भेद रखने या उनकी आवरयकता पड़ने पर उनसे मत-भेद रखने या उनकी आवर्यकता पड़ने में भी हिचकते नहीं थे। फिर भी अपने आदर और भक्ति-भाव में कसर कभी नहीं आने देते थे। स्वतः प्रवासी माता-पिताके प्रवासी पुत्र होने कारण प्रवासियोंकी सेवामें ही उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया। जब भी कष्ट सहनका, बिलदानका, संकटका समय आया, कभी नहीं हिचके। अंत समय तक प्रवासी भारत-वासियोंका खयाल उनके हृद्यसे नहीं हटा। चारित्रयको वे जीवनमें प्रधान पद देते थे और अपने वसियतनामे में जगह जगह इस बात पर जोर दिया है

"यदि ट्रस्टियों में से किसीका देहान्त हो जावे या कोई पागल हो जावे अथवा किसीने कोई ऐसा अपराध कर डाला हो जो नैतिक दृष्टि से अच्म्य हो तो शेष ट्रस्टी उसे फीरन पद्च्युत कर देवें और उसके स्थान पर, यदि संभव हो तो उसके पुत्रों में से किसी को अथवा द्याल-वंश के किसी योग्य व्यक्तिको ट्रस्टी चुन लेवें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि निवाचन के समय पचपात न करें, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही ट्रस्टी चुनें। द्याल वंशके किसी व्यक्तिको ट्रस्टी वनानेक लिये उसकी योग्यताकी एक मात्र

कसौटी सचाई और ईमानदारी होनी चाहिये"

उन्होंने 'प्रवासी की आत्म-कथा' के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है जो इस तरह की आत्मकथाओं में ऊंचा स्थान रखती है। यह चात्मकथा क्या है, स्वामी जीके हृदय का यथावत् चित्रण है। उन्होंने जो भी लिखा वह बिना किसी लाग-लपेट के लिखा, यह उनकी सत्य-प्रीति का प्रमाण है। न अपने दोष छिपाये न अपने बड़ों के। यह साहस सत्य-भक्तोंमें ही पाया जाता है। साधारण नीति तो यह है कि अपने दोष श्रीर दूसरोंके गुगा बताने चाहिये, परन्तु सत्यकी साधना में एक यह अवस्था आती ही है, जहां अपने पराये का भेद मिट कर केवल सत्य-दृष्टि ही शेष रह जाती है। जैसे जैसे सत्य की साधना में मनुष्य ऊँचा उठता है, वैसे-वैसे व्यक्ति नीचे छूटत जाते हैं और सत्य का प्रकाश और तेज चारों तरफ छा जाता है। श्चात्मकथा में ऐसी सत्य-साधनाके स्वामीजीकी दर्शन होतं है।

मुभे बड़ा खेद है कि ऐसी महान आत्मा के अजमेर में बसते हुए भी हम उसी तरह उसके स्पर्श से अछूते रहे जैसे वे अभागे गंगातटवासी जो दरवाजेके निकट बहती हुई गंगाकी पवित्र धाराके स्नानसे वंचित रहते हैं। अब संभव है उनका वियोग हमें उनकी अमर स्फूर्ति से अनुप्राणित करे।

# 'यवासी' की चिन्ता

(ले॰-भगवानदास केला, दारागंज, प्रयाग)

भाई भवानीदयालजी और प्रवासी भारतीय श्री स्वामी भवानीदयालजी सैन्यासी से मेरी पहली मेर सन् १९२०-२१ में घुन्दावनमें हुई थी, उस समय आपको 'भाई भवानीदयालजी' कहा जाता था। उसे लग-भगतीस वप हो गए। मैं प्रेम महाविद्यालयके मुखपत्र 'प्रेम' का सम्पादक था, और भाईजी अपने पुत्र या भतीजे को गुरुकुलमें दाबिल कराने या उनसे मिलने आए थे। भाईजी के प्रेम-भावसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपने उस समय से मुझसे बराबर सम्पर्क बनाए रखा। दक्षिण अफिकासे आपने 'हिन्दी' नामका अंग्रेज़ी-हिन्दी पत्र

निकाला, उसे नियमित्त रुपसे भेजते रहे । उसके बाद् आपने जो-जो पुस्तक या रिपोर्ट आदि छपाई उनकी भी प्रति मेरे पास भेजनेकी कृपा करते रहे । आप मेरी पुस्तकों को बड़े चावसे पढ़ते थे, और उनपर विस्तृत सम्मित देते थे । आपकी सम्मित केवल शिष्टाचार निभाने को नहीं होती थी, वरन् आप उसमें अपने वास्तविक विचारोंका स्पष्ट परिचय देते थे । मेरी 'भारतीय जागृति' की आपने खुले हदय से प्रशंसा करते हुए भी मुझे बतलाया कि भारत की जागृतिमें प्रवासी भारतीयोंका यथेष्ट भाग है और इसका ऊल्लेख न होना पुस्तक की एक बड़ी कमी है ।

मैंने अपनी ग़लती स्वीकार की, और पुस्तकके अगले संस्करण में आवश्यक सुधार कर दिया। पीछे बार बार मुझे यह अनुभव करनेका मौका मिला कि भाईजीको प्रवासी भाइयोंकी निरंतर चिन्ता रहती थी, और उनके कष्ट निवारण करना आपने अपने जीवनका खास उद्देश्य बना लिया था। अखबारों में, पुस्तकॉम, भाषणोंमें, पत्रोंमें, तथा वार्ताला में आपका मुख्य विषय 'प्रवासी भारतीय' रहा।

स्वामोजीकी साहित्य रचना - कई वर्षों के विदेशवासके पश्चात् श्री भाई भवानी द्यालनी ने संन्यास ग्रहण किया तो भी प्रवासियों का प्रश्न आपके सन में बराबर बना रहा। यही नहीं पिछले वर्षों में ज्यों-उयों आपका स्वास्थ्य गिरता गया आपको यह चिन्सा अधिकाधिक सताने लगी। आपने जी तोड परिश्रम करके अजमेर में प्रवासी-भवन का निर्माण कराया और 'प्रवासी' नामक अंगरेजी-हिम्दी मासिक पत्र निकालना शुरू किया। प्रवासियों के सम्बन्ध में आपने कई पुस्तक और सैकड़ों लेख लिखे हैं। वास्तव में आपने खूब लिखा है, एक ओर जनता को प्रवासी भाइयों के सम्बन्ध में ज्ञान कराया है, दुसरी ओर भारत सरकार से समय-समय पर आवश्यक लिखा-पदी करके उसे इस विषय में सतर्क रहने और प्रवासियों के हितार्थ क्रियात्मक कृद्म उठाते रहने की प्रेरणा की है। 'प्रवासी' की आत्मकथा में आपने अपने जीवन-चरित्र के साथ प्रवासी भाइयों के इतिहास का धार्मिक तथा मनोरंजक वर्णन किया है। इस पुस्तकको पढ़ कर स्वामीजीसे मेरे मनमें ईर्णाका भाव पैदा हो गया। आह ! स्वामीजीकी लेखन-शैली कितनी रोचक है । मैंने अपना यह भाव श्री स्वामीजीको पत्र में सूचित भी कर दिया।

श्री स्वामांजा निर्जा पत्रोंमें भी अपनी भावपूर्ण विचार-धाराका परिचय देते थे। कई बार मुझे आपके
खामे लम्बे-लम्बे पत्र प्राप्त करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ
है। मेरे पास विविध महानुभावांके पत्र संग्रह करके रखने
की ब्यवस्था नहीं रही। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि
स्वामांजांके पत्रों से मुझे बहुत आनम्द और उत्साह मिला
है। आपके स्नेह-भावको भुला देना बड़ी कृत्यता होगी।
इम समय अनायास ही आपके दो पत्र (पोस्ट कार्ड)
मेरे सामने आगए हैं। पहला पत्र दिसम्बर १९४५ का
है। इस समय भी आप बीमार थे। यह पत्र स्वयं आपके
हाथ का लिखा हुआ नहीं है, वरन् किसीसे लिखा कर
भेजा हुआ है। मुझे यह अनुभव हुआ है कि स्वामीजी

पत्रों का उत्तर या पहुंच भिजवाने में बड़े तत्पर रहते थे। आपको इस काम में डील करना सहा नहीं था।

दूसरा पन्न दिसम्बर १९४८ का है। यह स्वयं स्वामीजी के हाथका लिखा हुआ है। लिखावट इतनी सुम्दर है कि टाइप या छापे की सी माल्झ होती है। स्वामीजीका रहन-सहन, वस्तुओं को यथास्थान पर रखनेका ढंग आदि कलामय था, आपको सफाई और सौम्दर्य बहुत प्रिय था, यह बात आपके पन्नों पर लिखे पतों से भी अच्छी तरह स्पष्ठ हो जाती थी। अस्तु. इस पन्नमें स्वामीजीने अपने स्वास्थ्यकी चर्चा करते हुए लिखा है—'मैं मौतके दरहाज़े पर पहुंच चुका हूं।' ऐसी अवस्थामें भी स्वयं अपने हाथ से पन्न लिख कर भेजने से यह साफ ज़ाहिर है कि वे अपना कार्य जहां तक भी बदा चलता स्वयं करते थे। दूसरे की सहायता बहुत ही लाचारीकी दशामें लेना पसल करते थे। आप आरामतलब नेताओंका जीवन नहीं बिताते थे, वरन् शक्ति-भर परिश्रम करने के अभ्यस्त थे।

दूसरे पत्रमें प्रवासी भाइयों को पुस्तकें पहुंचाने का उल्लेख हैं। श्री स्वामीजी से विचार-विनिमय होने पर मेंने डयवसाय का आदर्श और 'मातृवन्दना' पुस्तक की प्रतियाँ आपके पास भेजदी थीं, और आपने उन्हें पांच स्थानोंके नेताओं द्वारा वहां के पुस्तकालयों में पहुंचवाने का कष्ठ उठाया था। एक प्रवासी भाई को 'व्यवसायका आदर्श' पुस्तक हतनी पसन्द आई कि उन्होंने मुझे इसका अंग्रेजी संस्करण छपाने के लिए लिखा। मैंने चाहा कि 'प्रवासी' कार्यालय इस कार्यकों करे। परन्तु स्वामीजीके प्राइवेट सेकेटरी पं० कन्दैयालालजी से 'प्रवासी' कार्यालयके साधनोंकी कमी माल्हम हुई, किर श्री स्वामीजीकी भयानक बीमारीके कारण 'प्रवासी' परिवार बहुत चिन्सा और अशान्तिका समय बिता रहा था। निदान इस पुस्तकके अंग्रेजी संस्करणकी बात पूरी नहीं हो पायी।

# घातक बीमारीमें भी 'मवासी'की चिन्ता-

ख़ास कर पिछले तेरह मास स्वामीजीका स्वास्थ्य बहुत ही खराव रहा। शरीरकी दुर्बलता बहुत बढ़ गई थी बारबार बेहोशी हो जाती थी। अनेकबार आपकी सेवा-सुअपी करने वालोंको यह आशंका होने लगी कि आजका दिन कैसे कटंगा और भगर दिनका समय जैसे-तैसे कट गयी तो रातका एक-एक घंटा काटना भारी था। रोग-शंध्याप पड़े हुए स्वामीजीको अन्य चिन्ताओं से खुटकारा मिल गयी तो 'प्रवासी' की चिन्ता उनके मनसे हटने वाली न थी।

बहुत देरके बाद जब होश आती तो स्वामीजी प्छते कि वहत देरके बाद जब होश आती तो स्वामीजी प्छते कि प्रवासी' का अंक कब निकलेगा, कितना मैटर छपना प्रवासी' का अंक कब निकलेगा, कितना मैटर छपना बाकी है, किस-किसका लेख आया है और किस किससे लेख मंगाना है। कैसी गजब की घुन है यह! अपनी घुनके पह ऐसे 'पागलों' की संख्या जिस देशमें पर्याप्त हो, उसका भविष्य सदा उज्जवल रहना निश्चित है। भारत अपनी प्राधीनताकी बेडियों को काट सका है तो उसका श्रेय ऐसे ही कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने देश हितके लिए न केवल अपनी सम्पत्ति था ऐइवर्यका त्याग किया, तथा निर्धनता और संकटों का म्बागत किया वरन ! अपने शरीर श्रीर स्वास्थ्यकी भी आहुति दे डाली।

'प्रवासी'की आवश्यकता — भारत स्वतंत्र हो गया पर हमारे विविध दोपोंके कारण कई समस्याएँ हमारे मामने हैं। उनमें प्रवासी भाइयोंकी समस्याका भी अपना महत्व है। इस समस्याको हल करनेके लिए आवश्यक है कि प्रवासी भाइयोंकी स्थिति और उनके कष्टों पर लगातार प्रकाश डाला जाय, और उनकी उन्नति के उपायों पर गम्भीरता पूर्वक विचार होता रहे । इस कार्यके लिए देश-के विविध पत्र-पत्रिकाओं का सहयोग तो लिया ही जाना र्चाहए, किन्तु इसके साथ खास इसी विषयका एक विशेष पत्र भी रहना आघरयक दें। ऐसा पत्र अब तक अजमेर के प्रवासी भवन से प्रकाशित होने वाला 'प्रवासी' रहा है। ज़रूरत है कि आगे भी यह पत्र इस पद पर प्रतिष्ठित रहे; यही नहीं, अब यह पत्र और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावयुक्त हो। कौन नहीं जानता कि यह पत्र श्री स्मीजांके लहू और पसीनेसे सीचा जाकर अपने इस रूप में आया है। इसने देश विदेशमें निर्भीकता पूर्वक प्रवासी भाइयोंकी करुण कथा सुनाई है। प्रवासी भाइयोंके हितके िष् तथा श्री स्वामीजीकी पवित्र स्मृतिको चिरस्थायी वनाए रखनेक लिए इस पत्रका जीवित रहना और अधि-काधिक उन्नत होना आवश्यक है।

श्री स्वामीजीकी स्मृति—श्री स्वामी भवानीवयालजी ने अपने कर्तब्यमय जीवनसे अनेक हृदयों में लोकसेवा की भाषना जागृत की है। हज़ारों व्यक्ति आज आपको
अपनी-अपनी श्रद्धांजिल अपित कर रहे हैं। पूर हमारी
श्रद्धांजिल केवल मौस्तिक न होनी चाहिए हमें कुछ भावुकता की वार्ते कह कर अपने कर्तब्य की हित श्री नहीं
समझलेनी चाहिए। स्हम जगत् में स्वामीजीने अपना
स्थान स्वयं बना लिया; वे भारतके प्रवासी-इतिहासके लिए

अमर हैं। हमें उनकी स्पृति कुछ उनके ऊपर अहसान करनेके लिए नहीं बनायी रखनी है। हमें तो उनकी स्मृति बनाए रखने के सहारे अपना ही हित करना है, प्रवासी भाइयोंकी सेवा करनी है, और भारतका गौरव बढ़ाना है। श्री स्वामीजीकी स्मृतिका इससे अच्छा दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता। आज्ञा है, इस कार्यमें श्री स्वामीजीके सभी प्रेमी जन अपनी-अपनी जान्कि और परिस्थिति के अनुसार हाथ बटाएँगे।

विशेष वक्कठय — किसी भी पत्रके सम्यक संचालन के लिए धन और योग्य व्यक्तियोंकी आवश्यकता होती है। यह बात 'प्रवासी' के सम्बन्ध में भी है। प्रवासी भाइयों के हितैपी तथा श्री स्वामीजीके प्रेमियोंके लिए 'प्रवासी' के लिए आवश्यक धन जुटाना कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, बहुत से आदमियोंका यह स्वभाव होता है कि वे किसी काम में सहायता करने की भावना रखते हुए भी स्वयं उसके लिए कुछ रूपया नहीं भेजते। वे इस बातकी प्रतीक्षा में रहा करते हैं कि कोई उनके पास जाय, और उनसे रूपया ले आवे। मनुष्य-स्वभाव की इस कमज़ोरीका विचार करके, 'प्रवासी' के लिए धन-संग्रहकी योजना बनाई जानी चाहिए।

विदोष विचारणीय बात यह है कि 'प्रवासी' के सम्पा-दन का उत्तरदायित्व कीन प्रहण करे। प्रत्येक विचारशील यह समझ सकता है कि ऐसे पत्र का सम्पादन कोई सहज कार्य नहीं। इसके समाचार के लिए कोरी विद्वत्ता या योग्यता काफी नहीं। हमारे बहुत कम विद्वान ऐसे हैं जो प्रवासी समस्याओं पर कुछ अधिकार-पूर्वक लिख सकते हैं। सम्पादकका काम है कि वह ऐसे लेखोंका संग्रह. चुनाव और संस्पादन उचित रूपमें कर सके। इसके लिए उसे स्वयं प्रवासी विषयोंका यथेष्ट अनुभव होना आवश्यक है। मैं नहीं कह सकता कि स्वामीजी सरीखा अनुभवी व्यक्ति इस कार्य के लिए तुरन्त ही कीन मिल सकता है। पर काम तो चलाना ही है। सम्भवतः! अव्छा यह हो कि एक व्यक्ति प्रधान सम्पादक हो, चार पांच सुहृदोंका एक सम्पादक मंडल हो। सम्पादक मंडलमें श्री स्वामी बीके निजी परिवारमेंसे एक प्ररूप या महिलाके अतिरिक्त आपके प्राइवेट सेकेटरी हों । अन्य सदस्योंके विषयमें श्री बनारसी-दासजी चुतुर्वेदी, श्रीरामजी शर्मा (सम्पादक, विशास भारत ) आदि उचित सुक्षाव देने की कृपा करें। जैसे भी हो, भगवान इस 'प्रवासां' की नैया को आगे बढावें।

# देश—विदेश से आई श्रद्धाञ्जालियाँ

स्वामीजी के अनन्यभक्त राजाधिराज श्रीमान् जम्मेदसिंहजी महोदय, शाहपुराः—

"मुझे यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि ऐसे देशभक्त स्वामीजी महाराज हमसे अलग हो गये। यह दुःख मुझे ही महीं है, परंतु जो इनकी सेवाको जानते हैं सभी को होनेगा। यह तो संसार की गति है। आपको उचित है के सब परिवार को संभाठ अपना दुःख भूठके अपने कुटंबका दुख़भुलाने की कोशिश करें—

परमात्मा उनको सुख शान्ति देवे।"

स्वामीजी के अनन्य भक्त प्रो० शिव पूजन सहाय जी, राजेन्द्र कालेज, छपराः—

"पूज्य स्वामीजी के निधन का शोक-समाचार सुनकर अत्यन्त दुःखी हूँ। ऐसे अवसर पर कुछ कहते नहीं बनता। उनके अन्तिम दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, यह पश्चात्ताप सदा के लिए रह गया। ईश्वर की इच्छा। उनके शोकसन्तम परिवार के प्रति हार्दिक समवेदना और उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शान्ति प्रदान करने की ईश्वर-प्रार्थना के सिघा उनके प्रति और भी कर्त्तव्य हैं जिन्हें मैंने एक पत्रमें गत मास अपने चित्र के साथ भेजा था, मिला होगा! पूरा करनेका उद्योग होना चाहिए। अब 'प्रवासी' के विषय में क्या सोचा जा रहा है। उनके परिवार के लोग कहाँ हैं ? उनके प्रवासी-भवनके संग्रहालय के लिए भी कुछ करना ही चाहिए।"

#### श्री गुप्तनाथसिंह, एम. एत. ए. बिहार:-

''खामीजीकी मृत्युके संबंधमें स्वामीजीकी पुत्रवधू श्रीमती श्रकाशवतीदेवीका तार पाकर में सन्न रह गया। स्वामीजीके निधनसे बृहत्तर भारतका स्वम अंधकारमय हो गया है। स्वामीजी देशके गौरवमय संस्कृतिके महानतम संदेशवाहक थे। उनका रिक्त स्थान अपूरणीय रहेगा। स्वतंत्र भारतका जो नया इतिहास लिखा जायगा

उसमें स्वामीजीका नाम अगली कृतारमें लिखा जायगा। प्रवासीके रूपमें उनका जन्म हुआ था, और उन्हींकी हितचिन्तनामें उनकी मृत्यु भी हुई!

फिजांके सार्वजनिक कार्यकर्ता श्रीसालिगरामजी:-

"तारीख १०-५-५० के हिन्दुस्तान टाइमसमं भी स्वामीजीके देहावसान का दुःखपूर्णं समाचार पढ़कर ह्ययको अत्याधिक दुःख व संताप हुआ । स्वामीजीका संपूर्ण जीवन इम हिन्दुस्थानी प्रवासी भाइयोंकी सेवामें ही ज्यतीत हुआ था। यद्यपि तत्कालीन सरकार ने आपको फीजी नानेसे रोकनेके लिये आपका पासपोर्ट भी छीन लिया था। जिससे वे हमारे द्वीपमें तो नहीं पहुंच सके, फिर भी उन्होंने अनेक प्रकारसे जो हम फीजी वासियोंकी मदद की है, उसे हम कभी भी नहीं भूल सकते । स्वतंत्र भारतमें हमें अब ऐसे तपोनिष्ट नेता की और भी अधिक आवश्यकता थी। पर "ईश्वरेच्छा बलि Sसी" के अनुसार ही इस घटनाको मान कर इस सब फीजी द्वीप निवासियोंकी ओर से दिवंगत आत्माकी सेवा में भक्तिपूर्वक श्रद्धांजिल अपित करते हैं और जगत् नियन्ता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह आपको तथा इम सबको उनके वियोगका कष्ट सहन कर सकने की शक्ति प्रदान करें।"

प्रसिद्ध पत्रकार. एवं जन-सेवक श्री रामनारा-यगाजी चौधरी:—

"माननीय स्वामी भवानीद्यालजीके निधनका समाचार सुन कर हार्दिक तुःख हुआ। शोक प्रकट करनेके लिये मैं स्वयं आता परंतु बीमारीके कारण मजबूर हूँ। मुझे विश्वास है कि स्वामीजी जैसे सत्पुरुपके पीछे रहने वाले आप लोग इस विपत्तिका सामना धीरनके साथ कर सकेंगे और उनके प्रवित्र कार्यको जारी रखेंगे।"

आर्य सभा मोरिशसका शोक-प्रस्ताव: -

आर्य सभा मोरिशस अपने विशेष अधिवेशतमें श्री प्ज्यवर स्वामी स्वतन्त्रानन्दजीकी उपस्थितिमें प्रवासी भारतीयोंकी आजम्म सेवा करने वाले त्यागी और साहित्यक हान स्वामी भवानी दयाल जीके दुःखी निधन पर हान शोक प्रकट करती है, उनकी मृत्युमें अपनी हान समझती है। ईश्वर उनकी आत्माको सद् गति प्रदान हान समझती है। ईश्वर उनकी आत्माको सद् गति प्रदान करं, आपकी यह भी प्रार्थना है कि उनके शोका कुल हर्में परिवार तथा उनके कर्मचारी वर्गको सभाकी सहा-हर्में आप पहुंचावें।"

# हिन्दी शिचासंघ, नेटाल:—

''पूज्यवर स्वामी भवानीदयालजीके निधनके तार हारा समाचार पाकर हृदय दुःख-सागरमें दूव गया। प्रवासी भारतीयोंके परम हितैपीके चले जानेका शोक सभी पर हा गया है। रुग्णावस्थामें भी उन्होंने जिस तत्परता से प्रवासी भाइयोंके कार्योंको चालू रखा उसे को हर एक प्रवासीका स्मरण रखेगा।

हमारे हिम्दोशिक्षा-संघके पीठबल भी स्वामीजी ही थे। उनके प्रोत्साहन से ही, उनकी कर्मभूमि में हिम्दी प्रचारका यह कार्य हो रहा है।

टन्हें तो अपने सत्यकार्योंसे ही मोक्ष प्राप्त हो गया और संन्यासीका तो विश्वही परिवार है, अत: किससे सहानुभूति प्रकट की जावे।"

#### श्रायं प्रतिनिधि-सभा, नेटालः—

भार्य प्रतिनिधि सभा नेटालके अन्तर्गत इस समामें जो डरबनमें गुरुवार ११ मई १९५० को सभा-भवनमें हुई है, स्वामी भवानी दयाल संन्यासीका निधन हो जाने से भारतीय जनता अपनी दुख सहानुभूति उनके समस्त परिवारोंके प्रति प्रकट करती है, पैरम पिता परमा-भा से प्रार्थना करती है कि उनकी जीवारमाको शान्ति और परम धाम प्रदान करें।

पं० त्रानन्द त्रियजी, बड़ोदा, प्रवास मंडल, त्रार्य समाज दारेसलाम:—

"पूज्य स्वामी भवानीद्यालजीके निधनसे आर्य समाजको तथा विदेशों में आर्य संस्कृतिके कार्यको बड़ा धका लगा है। प्जय स्वामीजीका अमर कार्य केवल शोक प्रस्तावों हारा पूर्ण नहीं हो सकता। मेरी अल्प मितमें पूज्यस्वामीजी का स्मारक उनके जीवन-कार्यको ऊपर करनेके लिये बनाना शिह्ये। हम लोग दो बार अफ्रिका भ्रमण कर चुके हैं प्रथम बार १९३४ में हमारे दक्षिण अफ्रिका प्रचारका आयोजन एवं नेतृत्व पूज्य स्वामीजीने लिया था। अब भी पुज्य स्वामीजीकी कृपा हम पर थी।"

### श्रायं प्रतिनिधि सभा, पटनाः—

''स्वामीजीके स्वर्गवास से प्रवासी भाइयोंकी उन्नतिमें बाधा नहीं हुई, अपितु आर्यवर्त्त की भी बहुत क्षति हुई है।

परन्तु इसमें किसीका वशही क्या ! परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सर्वोको धेर्य तथा शक्ति प्रदान करें जिससे स्वामीजीके कार्यकी पूर्ति होती रहे । और दिवंगत आत्माको शान्ति प्राप्त हो ।"

#### श्रायं प्रतिनिधि सभा, सिंध, वंबई:—

"यह सभा आर्य समाजके वियख्यात संन्यासी, हिंदीके परम हितैपी, प्रवासियोंके अनथक सहायक तथा देशके सुन्दर सेवाधारी स्वामी भवानी दयालके मृस्यु पर शोक प्रकट करती है। सभा आशा करती है कि स्वामीजी के मित्र स्वामीजीके कार्यको सूचारु रूपसे चलाते रहेंगे।"

#### कन्या गुरुकुल हरिद्वार (कनखल) यू० पी०

"श्रद्धेय स्वामीजीके स्वर्गारोहण समाचार से संस्था के समस्त कुल, वासियोंको हार्दिक दुःख हुवा। उनके उठ जानेसे देश के बाहर प्रवासी भारतीयोंकी समस्याका सचा पारखी, नर-नाहर आदर्श संन्यासी उठ गया है। प्रभु उनकी आत्माको सद्गति और उनके पुत्रोंमें पिता—जैसा उज्जवल सेवाभाव उत्पन्न करें।"

#### आर्थकन्या महाविद्यालय, बड़ोदा:-

"आज समाचार पत्रमें प्० महात्मा स्वामी भवानी दयालजीके स्वर्गारोहणके समाचार पद्कर अत्यन्त ही दुःख हुआ। परमदेव परमात्मन् उनकी आत्माको अमरत्व प्रदान करता हुआ शक्षित शान्ति अपण करे तथा उनके परिवार जन, मित्र मंडल तथा प्रशंसकोंको यह असहा दुःख सहन करनेकी शाफ्ति दे।

स्वामीजी तो एक महान विभूति थे शरीरके नहवर होने पर भी वे तो अमर ही हैं। उनके कार्य तथा उनकी सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी उनकी निःस्वार्थ सेवासे देश- विदेशों में उनका नाम, यश और कीर्ति सदैव ही बनी

हमारे तो वें सखे शुभ-चिन्तक थे। उनकी क्षति आर्थ समाजके लिये ही नहीं अपितु सारे मानव-समाज के लिये बड़ी भारी है, जिसकी कमी को कोई प्रा कर नहीं सकेगा। उनका चरद हस्त सदैंव ही हमारी संस्थाओं पर रहा है। उनके प्रेमसे वंचित होकर हमारा सारा कुल तथा परिवार शोक प्रस्त हो रहा है।

परमदेव उनकी आत्माको सद्गति प्रदान करे।"

#### आर्थ प्रतिनिधि-सभा राजस्थान व मालवा:-

"यह सभा श्री स्वामी भवानीदयाल संन्यासी के निधन पर हार्दिक दु:ख प्रकट करती है और उनके निधनको आर्य-समांज की एक महती क्षति अनुभव करती है। स्वर्गीय स्वामीजीने प्रवासी भारतीयोंके लिये बड़ा भारी कार्य किया। और राजनैतिक क्षेत्रमें रहते हुए आर्य समाजके उच्च वैदिक आदर्शको सदा अपंने सन्मुख रखा। यह सभा उनसे सम्बन्धित, व्यक्तियोंके लिये सम-वैदना प्रकट करती है।

#### काशी नागरीप्रचारिएां सभा, बनारसः—

''समाको यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि उसके अनन्य हितैपी, हिंदी भाषा, नागरीलिपि तथा भारतीय संस्कृतिके परम पोपक विद्वान स्वामी भवानी द्यालजी
संन्यासीका असमय निधन हो गया। उनके उठ जानेसे
देशकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। हमारी
प्रभुसे प्रार्थना है कि वह दिवंगतात्माको सद्गति तथा
आप सब लोगोंको उनका चिर्वयोग सहन करनेकी शक्ति
प्रदान करे।"

#### आर्थ प्रतिनिधि सभा, उत्तर-प्रदेश, लखनऊ:—

"अन्तरंग सभाका यह साधारण अधिवेशन आर्थ-समाजंक प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री स्वामी भवानीद्यालजी संन्यासीके असामयिक देहावसान पर हार्दिक शोक प्रकट करता हैं और परम पिता परमेश्वरसे प्रार्थना करता है कि दिवंगत आत्माको सद्गति और परिवार के दुखित सज्जनोंको सान्त्वना प्रदान करे।"

लोरेन्सों माक्विस, (पोर्तुगीज ईस्ट श्रिका) की भारत समाजके प्रधान, स्वामीजीके श्रनन्य भक्त श्री केशवलाल भोरारजी:—

' उयों ही पूज्य स्वामीजीके स्वर्गवासका समाचार पढ़ा, दुखी आत्माकी कराह निकली। प्रवासी भारतीयों की नौका का खेवनहार आज संसारसे सदाके लिये उठ गया, मेरा दिल बैठ गया। प्रवासी भारतीयों की नौका को अने को भंवरसे इस खेवटने बचा बचाकर किनारे लगाया था। आज यह नैया विना खेवट के हो गई। यद्यपि मेरी आयु ५० वर्ष की है तथापि मैं स्वामीजीको गुरु और पिता तुल्य समझता था और पत्र द्वारा अपनी व्यथाओं का समाधान कराया करता था। आज वह स्थान खो बैठा। लोरेन्सो मार्किवसके भारत-समाजका मार्ग-दर्शक सदाके लिये चला गया। इस आघातको परमात्मा ही जानता है। अब स्वामी जी के दर्शन कहां ? सिवा अश्रु बहानेकी बेबसीके यही प्रभुसे प्रार्थना है कि वे उनकी आत्माको शान्ति प्रदान करे और उनके पिवारको यह दुसद्य कष्ट सहन करने की शिक्त दे।"

आदर्श सनातन धर्म सभा, आदर्शनगर अजमेर:—
'श्री स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी 'साहित्यवाचस्पति' के स्वर्गवास होने पर यह सभा उनके असामिषक
म्हत्यु पर शोक प्रकट करती है और भगवानसे प्रार्थना करती
है कि उनकी दिवंगत आत्मा को सुख व शान्ति प्रदान
करे तथा उनके दु:खी परिवार को धैर्य प्रदान करे।"

#### दैनिक हिन्हुँस्तान, नई दिल्ली-

".......प्रवासी भारतवासियों के प्राण स्वामी भवानी द्याल संन्यासी के देहावसान से हिन्दी के महान लेवक और वक्ताकी भारी क्षति हुई है....... वह ४० लाख प्रवासी भारतवासियों के लिये महान क्षति है। उन्हीं की सेवा करते करते उन्हों ने अपना अब तक का जीवन बिताया। एक महान देशभक्त तथा जन-सेवक के निधन पर समूचा भारत शोका कुल है।

दैनिक जागृति, कलकत्ता ।

".....स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी ।

पूर्व 'स्वर्गीय' शब्द लगाते हुए हृदय पसीजकर आँबीक

मार्गसे निकल रहा है। कारण कि वे राष्ट्रीय तथा सामाजिक सेवाओं के कारण अपना ही एक महत्वपूर्ण अंग बन
जिक सेवाओं के कारण अपना ही एक महत्वपूर्ण अंग बन
ग्रेथे और जिस व्यक्तिने भारतसे बाहर जाकर भी
ग्रारतीयों के दुःख दर्द को अपनी आत्मासे नहीं मुलाया,
हिश्रण अफ्रिकामें उन्होंने पहुंचकर जिस रूपसे प्रवासी
ग्रारतीयों की सेवाकी है उसे मुलाया नहीं जा सकता।
ग्राधीजी के दिश्रण अफ्रिकासे चले आने पर स्वामी भवानी
ह्याल संन्यासीही थे—जिन्होंने उनके हितों की रक्षा के लिये
अपनी छाती तान रखी थी। उनकी सेवामें ही उनका
स्वास्थ्य ख़राब हो गया और ऐसा खराब हुआ कि अन्तमें
रोगज्ञया पर ऐसा पड़े कि उन्हें इहलोकलीला सम्पूर्ण
करनी पड़ी। उनकी मृत्युसे प्रवासी भारतीयों का एक
ज़बरदस्त हित चितक उठ गया। अतः ऐसे महानुभावकी
मृत्यु पर किसे दुःख नहीं होगा।"

दैनिक प्रदीप, पटना।

"......आपकी क्षिति से देशने एक कर्मठ नेता, एक सफल सम्पादक, एक महान साहित्यिक, एक आदर्श उपदेशक तथा एक प्रवासी यन्धु को जो दिया है। बिहार को, विशेष कर आपकी मृत्युसे बहुतही अधिक धक्का लगा है। डाक्टर सिन्हाकी मृत्युने जो घाव किया था, वह भरा भी नहीं था कि दूसरा घाव लगा। भगवान बिहार को ही नहीं, देशको र्शाक्त दें तथा स्वामीजी को शान्ति।"

दैनिक सन्मार्ग, काशी।

".....स्वामीजीने अपनी एक वसीययतमें यह हेच्छा प्रकटकी है कि प्रवासी भवन का संचालन एक ट्रस्ट के हाथों हो। अगर उनके [स्वामीजीके] परिवारमें कोई न बचे तो प्रवासो भवन राष्ट्रकी सम्पति घोषित करदी जाय।"

दैनिक विश्वमित्र,।

".....स्वामी भवानी दयालजी संन्यासीके अवसानसे हिन्दीका प्रबल समर्थक, वक्ता, लेखक एवं भारतका सच्चा सप्त व प्रवासी नेता उठ गया।"

"दैनिक नवज्योति, त्राजमेर:—

महिं दियानन्द सरस्वतीके बाद स्वामी भवानीदियाल संन्यासीका महाप्रयाण भी अजमेरके दुर्भाग्यमें ही लिखा था। दोनों महापुरुषोंने अपने २ सुदीर्घ सेवामय जीवनको देश विदेश व्यापी रखकर भी कीर्तिशेष होने को राजस्थान के इस अन्धेरे कोनेको ही जुना था। दोनों विभूतियां अपने जीवनके अन्तिम कालमें इस अन्धेरे प्रान्तको प्रकाश देने की असाधारण लगन लिये हुए महाप्रभुमें विलीन हो गईं। लोगोंको देशकी जागृतिमें राजस्थान का नेतृत्व इतना अभीष्ट था कि अपने देश—विदेशके समस्त कार्य क्षेत्रों को छोड़ कर अपने अपने गुजरात और विहारमें जाकर नहीं बैठ गये। महिष दयानम्द गुजरातसे देश भर पर फैल कर और स्वामी भवानीदयाल विहारसे विदेशोंके प्रवासी भारतीय नेता बन कर भी राजस्थानको आगे लाने के लिए इसे अपना समाधि—स्थल बनाने आए।

उनका इधरका प्रवासी भवन, प्रेस और पत्र एवं पुस्तकालय-निर्माण राजस्थानकी दो सो वर्षों की सुषुप्तिमें अपना प्रा मूल्य उनके जीते जी नहीं अंकवा सके। गुलामी के प्रारम्भिक भाठ सो वर्षोंमें देशका अग्रणी रहा। राजस्थान चन्द्वरदाई की अजमेर नगरीमें महर्षि द्यानम्द और स्वामी भवानीद्याल की दो दो आहुतियां ले चुका हैं। अब उसे राष्ट्र की इस देन से उन्हण होना है।

देशदूत (साप्ताहिक प्रयाग)

"जब तेरी डोली उठा ली जायगी, वे महूरत ही उठा ली जायगी।"

अब तक किवकी ये पँक्तियां गाने की ही लाइनें थी, जिन्हें हम सदैव गाया करते थे, पर आज इनकी मर्मज्ञताका यथोचित ज्ञान हुआ, जब हमने सुना कि वग़ैर मुहूरत ही स्वामाजी को डोलीमें बिठा कर लोगों ने उन्हें संसारसे सर्वदाके लिए बिदा कर दिया। स्वामी जीकी मृत्युके साथ साथ इन पंक्तियोंका रहस्योद्घाटन भी हुआ है, उससे हम संसारकी ओर ही विरक्ति अनुभव करते हैं।"

वीर अर्जुन (साप्ताहिक देहली)

" आपकी क्षत्तिसे देशने एक कर्मंठ नेता, सफल सम्पादक, महान साहित्यिक, तथा एक आदर्श उपदेशक और एक प्रवासी बन्धुको खो दिया है। विशेष-तया बिहारको आपकी मृत्युसे बहुत ही धक्का लगा है। जन-शक्ति (साप्ताहिक, इटारसी, मध्यप्रदेश)।

".....प्रवासी भाइयोंके प्राण, नेटाल कांग्रेसके
भूतपूर्व प्रधान स्त्रामी भवानीदयालजी सन्यासीकी प्रवासी
भारतीयों की कींगई सेवाएँ विश्वविदित हैं। प्रवासी
भारतीयोंकी सेवामें उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया
था।... स्वामीजीका निधन ४० लाख प्रवासी भारतीयों

## आर्थ-संदेश ( साप्ताहिक, बड़ौदा )।

के लिये महान् क्षति है......।"

"स्वामीजीके अवसानसे दक्षिण अफ्रिकाकी भारतीय जनताको बड़ी भारी कमी हुई है....... प्रवासी जनतासे रूढ़िवाद, और बेढंगी प्रथाको नाश करनेके लिये उन्होंने ज़हमत उठाई थी। जिन भारतीयोंने विदेशोंमें जाकर वहांकी आदिवासी खियोंके साथ संबन्ध स्थापित कर, उनसे पेदा हुई संतानोंको इसाई, मुसलमानोंके हवाले करते थे उसको रोकने और नैतिक जीवन ऊँचा उठाने और राजनैतिक दृष्टिसे भारतीयोंके अधिकारोंकी रक्षा करने में स्वामीजीने महान् प्रयत्न किया था.......।"

त्रार्थ प्रकाश साप्ताहिक (गुरुकुल, सूपा)

''····· स्वामीजीके अवसानसे आर्य जगत्को वही भारी क्षति पहुंची है। आर्यसमाजमें ऐसे परिवाजकों का नया काल कव आवेगा यह नहीं कहा जा सकता। उनकी आत्माको चिर शान्ति मिले, यही प्रभुसे प्रार्थना है।"

#### नवजीवन (साप्ताहिक, उदयपुर)

'''ं स्वामी भवानी दयालजी संन्यासीके देहा-वसानसे एक कर्मरत महा पुरुष हमारे बीचसे उठ गया। एक ध्येयके प्रति जितनी निष्ठा स्वामीजीने अपने जीवनमें प्रदर्शितकी उतनी बहुत कम लोगोंमें देखनेमें मिलती है। 'नवजीवन' पर स्वामाजाका सदा वरदहस्त रहा, उनके प्रेम, स्नेह और उपकार के लिये यह पत्र सदैव कुन्ज रहेगा। स्वामीजीका निधन हम अपनी व्यक्तिक हानि समझते है। स्वामीजी यद्यपि सदारीर हमारे बीचमें नहीं रहे,

किन्तु उनका कर्म और सेवामय जीवन हमारा सदैव पथ-प्रदर्शन करता रहेगा।"

विशाल भारत (मासिक, कलकत्ता)

" विशाल भारतसे स्वामीजीका विशेषतया घिनष्ट सम्बंध था। बन्धुवर पं० बनारसीदास चतुर्वेदी और स्वामीजीने प्रवासी भाइयोंके लिये जो काम किया वह प्रवासी भारतीयोंके इतिहासमें अक्षुण्ण है।......राजनीतिक कायके अतिरिक्त साहित्य जगत्में उनका विशेष कार्य था। विहार प्रान्तीय साहित्य सभ्मेलनके देवघर अधिवेशनके वे सभापति भी थे। कई वर्षसे वे अजमेरसे 'प्रवासी मासिक का सम्पादन कर रहे थे। बीमारीके दिनोंमें भी उनका उत्साह अदम्य था। दक्षिण अफ्रिकाकी वतमान परिस्थिमें स्वामीजीकी सेवाओंसे वंचित हो रहे हैं......'

जीवन साहित्य (मासिक, सस्ता-साहित्य-मगडल, नई दिल्ली)

अधिकांश लोग विश्राम करनेकी बात सोचते हैं, खामीजी जबतक शरीर चलता रहा निरन्तर काममें जुटे रहे। साहित्य, समाज, राजनीतिक, गरज कि जिस किसी क्षेत्र में प्रवासी भरातीयोंकी सेवा का उन्हें अवसर मिल, उन्होंने उसे हाथसे नहीं जाने दिया। अनेक प्रकारके कष्ट सहे, जेल काटी, लेकिन जो मार्ग एक बार सोच-समझकर पकड़ा, उससे विचलित न हुए। दक्षिण अफ्रिकामें वे बार के सहयोगी रहे। वहाँ के सत्याग्रहमें भाग लिया, जेल गये के सहयोगी रहे। वहाँ के सत्याग्रहमें भाग लिया, जेल गये और लीटकर आये तो बड़ी योग्यतासे 'इन्डिययन ओ पीनियन' का सम्पादन कार्य संभाला।

स्वामीजीका स्थूल शरीर आज हमारे बीच नहीं रहा; पर उनकी सेवा एक भेरक शक्तिके रूपमें सदा विश मान रहेगी। स्वामीजीके परिवारके प्रति हम हार्दिक समवे दना प्रकट करते हैं।"

प्रवाह ( मासिक, आकोला ) ''.....स्वामीजीके स्वर्गवासमे एक बड़ा देशभूक और प्रवासीयोंका सचा सेवक उठ गया....।'' विक्रम (मासिक, उज्जैन)

 हिन्दीके ओजस्वी लेखक, प्राणवान वक्ता, शीर प्रवासी भारतीयोंके आजन्म सेवक स्वामी भवानी ह्याह जीका इसी मासमें देहावसान हो गया। यह बहुत बड़ी क्षति हो गई है। कुछ समय पूर्व ही स्वामीजीने अपनी मुद्दर जीवनी लिखी थी। उसे यद्यपि हमने देखा नहीं है, परत् कई मिशोंसे उसकी पर्याप्त प्रशंसा सुनी है। स्वामीजी ने 'विक्रम' के आरंभिक कालमें लिखने की कृपा भी की थी, और विक्रमको उन्होंने अपने प्रिय पत्रोंमें स्थान दे रखा था। बन्धुवर श्री शिवपूजनजीने स्वामीजीके विषयमें बहुत कुछ लिखा है। स्वामीजीने भी अपने जीवन कालमें हिंदी में पर्याप्त लिखा है, और अपना यिशिष्ट स्थान बना लिया है। उनके उठ जानेसे हिन्दी साहित्यका एक तेजस्वी तारा ही तिरोहित हो गया है। और प्रवासियोंका प्यारा नेता नष्ट हो गया है। दक्षिण अफ्रिकामें हिन्दीकी उन्होंने जैसी मेवा की है, वह अविस्मरणीय बनी रहेगी। 'विक्रम' परिवारकी ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।"

किशोर (मासिक, बाँकीपुर, पटना)

संवर्ष करते-करतेही उन्होंने जीवन लीला समाप्तकी । इनके निधनसे चालीस लाख प्रवासी भारतीयोंका दृढ़ अवलंब जाता रहा। परमात्मा उन्हें अपना संघर्ष जारी रखनेका आत्मवल दे तथा स्वामीजी के शोक संतप्त परिवारको धैर्य! हम उनके दु:खसे दु:खी हैं और दिवगत आत्माक प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं

संगम, (मासिक, वधा)

गया। आप थे बहुत दिनोंसे बीमार, पर बीमारीमें भी प्रवासी माइयोंकी सेवा करनेसे न चूकते थे। आप अफ्रिकामें पैदा हुए और अपनी विद्वत्ता, त्याग, कर्मठता से अन्त-अन्त तक भवासी भारतीयोंकी तथा इस देशकी सेवा करते रहे।... अपने क्षेत्रके असाधारण सेवक थे। आशा है उनके सहयोगी भवासी'को जांवित रखकर स्वामीजीकी स्मृति चिरस्थाई वनाएँगे।

शान्तिदूत (साप्तहिक, स्वा, फीजी)

पिछले सप्ताह नयी दिछींसे ऑल इण्डिया रेडियोने विश्वके विभिन्न देशोंमें बसे प्रवासी भारतीयोंको यह दुःखद समाचार सुनाया कि प्रवासी भारतीयोंके परम ग्रुभचिन्तक और अद्वितीय सेवक श्री स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी की मृत्यु हो गई! यह समाचार प्रवासी भारतीयोंके लिए अजपात था! स्वामी भवानीदयालजी संन्यासीने अपने जीवनका एक बड़ा भाग प्रवासी भारतीयोंकी सेवा, हिन्दी का प्रचार तथा देश उद्धारमें विताया। आपकी मृत्युसे प्रवासी भारतीयोंने एक ऐसे मित्र को खो दिया कि जिसके स्थानका पूर्ति होना कठिन है।"

आपने दक्षिण अफ्रीकार्मे महात्मा गांधी, श्री पोलक दीन बन्धु एण्डळ्ज, श्री गोखले आदि नेताओं के साथ रह कर कार्य किया। भारतीय स्वतन्त्रताकी लड़ाईमें भाग ले कर जेल गए तथा अनेक ऐसे कार्योंको किया कि जिसका स्मरण प्रवासी भारतीय सदा करते रहेंगे। स्वामीजी एक विशाल अध्येता तथा हिन्दीके एक सफल लेखक थे। उनकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें फीजीमें भी पाई जा रही हैं। आपकी देहलीला पत्रकारी करते करते बीती। आप सच्चे सुधारक, महान शिक्षा प्रचारक, और धीर गम्भीर राजनीतिक थे। आपका मधुर और आकर्षक व्यक्तित्व इतना प्रवल था कि एक बार उनसे बात करने बाला उन्हें जीवन भर नहीं भूल सकता। देश और समाज के इस चिर जागरूक प्रदरी की सेवाओं का मूल्यआंक करना हमारे लिए कठिन बात

हम स्वामीजीके पुत्रों, पुत्रियों तथा उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य और दृष्ट मित्रों के साथ हार्दिक शोक सहानुभूति प्रकट करते हैं और भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि वह दिवगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें।

जागृति, (नॉर्श, फीजी)

महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रिकाके सत्याग्रह में भाग लेने वाले, हिन्दी प्रेमी, "प्रवासी" पत्रके सम्पादक और संचालक तथा प्रवासी भारतीयोंके हितचिन्तक श्री स्वामी भवानी द्यालजी सन्यासीकी गत सप्ताह मृत्यु हो गई। आप काफी समय से श्वासकी बीमारीसे पीड़ित थे। आपकी मृत्यु से समस्त प्रवासी भारतीयोंको शोक होना स्वाभाविक है। हम आपके बुंबी परिवार के साथ हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं।

फींजी समाचार, (फींजी),

कई महीनोंसे हमें यह समाचार बराबर मिलता रहता था कि प्रवासी भारतीयों के परमञ्जभिचन्तक, प्रवासी पत्र के संस्थापक तथा हिंदी के अद्वितीय विद्वान और सुयोग्य सम्पादक तथा लेखक श्री स्वामी भवानी द्यालजी संन्यासी, दमें के प्रकोप से रूगण शैयांपर पड़े हैं। परन्त इस सप्ताह हमने नई दिल्लीसे प्रकाशित किए गए समाचार-पत्रों में सुना, और हदय थाम कर सुना कि आपका स्वर्गवास श्रवासी-भवन अजमेर। भारत में हो गया।

स्वामीजीने दक्षिण अफ्रिकामें रहते हुए और भारत चलें जिने के बाद प्रवासी भारतीयों की तथा भारत माताकी जो सेवार्येकी वह अवर्णीय है। आप बड़े परिश्रमी व्यक्ति थे। ठाली बैठे रहना आपके स्वाभाव के ही विरूद्ध था। अधिक विन्ता के कारण ही आपका स्वास्थ्य गिरता गया। रोग- शैया पर पड़े रह कर भी आप सदैव कार्यव्यस्त रहते थे। हम फीर्जाधासी स्वामी भवानी द्यालर्जा की आत्माकी सद्गति के लिये प्रार्थना करते हैं तथा उनके परिवार-जन तथा हष्ट मित्रोंके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं।

स्वामीजीके श्रमस्य भक्त श्रजमरके प्रसिद्ध डाक्टर श्री अम्बालालजी शर्मा श्रजमेर!—

स्वर्गीय स्वामी भवानी द्यालजी देश की महान् विभूति थे। सच्चे अर्थमें वे विरक्त, वीर, त्यागी, योदा, एवं निर्भीक प्रम देश-भक्त थे। इसके अतिरिक्त वे उच्च कोटि के लेखक, महान् पत्रकार, सुन्दर वक्ता, दार्शनिक विद्वान् ईश्वर-भक्त, खरे समालोचक और प्रवासी भारतीयोंके एक वीर सिपाही थे।

स्थान प्रवर्ष तक मेरा उनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा और पिछले ढाई वर्षों में तो बहुत ही थोड़े दिन ऐसे होते थे जब मैं उनकी सेवा में नहीं पहुँच पाता था। मैंने स्वामीजीकी प्राण-रक्षाके लिये चिकित्सक की दृष्टिसे भरसक प्रयत्न किया, पर ईश्वर ने हमारे प्रयत्नोंको सफल नहीं किया।

यद्यपि रोगने उनके सुन्दर शरीर को जला डाला था और उनकी बेदना अविरल रूपसे त्रास दायिनी थी, परन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य होता था कि ऐसी उवालामयी भीपण यातना में भी उनका तेज बराबर बना हुआ था। वे एक अद्भुत महापुरुष थे। हिंदी के वे परम भक्त थे। ऐसे उच्च कोटि के देशभक्त महापुरुष को खो कर सारा देश दु:खी हुआ है। ऐसी विभूतियां शताब्दियों में आती हैं।

हिन्दी श्रंगरेजी शब्द-कोप के रचिता श्री सुख-सम्पतराय भंडारी, श्रजमेर:—

स्वामी भवानीदयालजीके असामयिक स्वर्गवासमे देश का एक महान् देशभक्त, प्रवासी भारतवासियोंका उद्घारक, हिन्दीका प्रभावशाली और निर्भीक लेखक, सदा के लिये उठ गया। स्वामीजीने प्रवासी भारतवासियोंकी जो महान् सेवाएं की उनका उल्लेख भारतीय इतिहास बड़े गौरकके साथ करेगा। उन्होंने अपने प्रवासी भाइयोंके लिये दक्षिण अफिकामें बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ीं और बड़े संघर्ष किये। दक्षिण अफिकामें आप महात्मा गांधीके साथा थे और अपने आप को उनका एक सिपाही माननेमें गौरव समझते थे। महात्मा गांधी द्वारा खलाये गये भारतमें स्वतंत्रताः संग्राममें भी आपने बहुत हिस्सा लिया और जेल गये।

राष्ट्र भाषा हिन्दीके आप परममक्त और प्रभावशाली लेखक थे। आपकी लेखनी में विद्युत् शक्ति थी जो पाठकोंके हृदयों पर सीधी चोट करती थी। आप बड़े निर्मीक आलोचक थे और जो बात आपको सत्य लगती थी उसके प्रकाशन करने में बड़े से बड़े नेता की नाराजगीकी भी परवाह नहीं करते थे। 'प्रवासी' की आपकी ज़ोरदार टिप्पणियां इसकी साक्षी हैं।

आप भारतीयताके कट्टर पक्षपाती थे और राष्ट्र जीवन में उसके अस्तित्व को परम आवश्यक समझते थे।

ऐसे महापुरुषके आसामयिक देहावसानसे भारतवर्ष की ओर विशेषतः श्रवासी भारतीयों की जो क्षति हुई है, उसकी श्रीप्र पूर्ति होना कठन है।

भी उनकी स्वर्गीय आत्मा की ज्ञान्ति के लिवे ईश्वासे प्रार्थना करता हूँ।

# खामी भवानी दयाल संन्यासी के जीवनकी रूप रेखा

प्रो० देवकीनन्दन शर्मा, एम० ए०, एल-एल० बी०, अ० डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन, अजमेर ।

स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी जोहान्सवर्ग, दक्षिण अफ्रिकामें १० सितम्बर १८९२ में उत्पन्न हुए। उनके विता श्री जयरामसिंहजी बिहारसे वहां गये थे और वहां रहनेवाले भारतीयोंके द्वारा उनका इतना आदर किया जाता था कि वो ट्रान्सवाल इन्डियन एसोसियंशनके प्रधान निर्वाचित किये गये। स्वामीजीने सेन्टसायप्रियम स्कूल



स्वर्गीय स्वामी भवानी द्याल संन्यासी The Late Swami Bhawani Dayal Sannyasi

तथा वेसलेयनमेथडिस्ट स्कूलमें प्रारम्भिक शिक्षा पाई। परन्तु अपने वाल्यकालसे ही उन्हें अपनी मातृ-भाषासे अधिक प्रेम था। एक गुजराती ब्राह्मणके द्वारा संचालित एक पाठ- शाला सुविधाजनक प्रतीत हुई। उन्होंने वहाँ हिंदीका अध्ययन किया, परन्तु स्वामीजीकी शिक्षा अधूरीही रह गई। क्योंकि उनके पिताजी सन् १९०४ में भारत चले आये। भारतमें स्वामीजी लगभग ९ वर्ष तक रहे यहांपर उन्होंने हिंदीका अनेक अध्यापकोंपे विशेष अध्ययन किया। यहीं पर उनके देश-भक्ति-पूर्ण जीवनकी नींव पड़ी। वे स्वदेशी आस्टोलनमें कृद पड़े। उन्होंने स्थान-स्थान पर अमण करके विदिश मालके बहिष्कारका प्रचार किया। इस समय आर्थसमाजने उनको अपनी ओर आकृष्ट किया। विहारकी

आर्यप्रतिनिधिसभाने उन्हें अपना अवैतनिक प्रचारक नियुक्त किया । इन्हीं दिनोंमें उन्होंने 'आर्यावर्त' के सहा-यक संपादकका कार्यभी संभाला। इस समय उनकी अवस्था केवल १८ वर्ष की थी। १९१२में वे फिर अफ्रिका चले गये। दक्षिण अफिकामें उन्हें जहाजसे पहले बड़ी कठिनाइयों और अपमानका सामना करना पड़ा। इस अनुभवकी कदुता और इमीग्रेशन विभागके अधिकारियों के बलात् हस्ताक्षेपकी बात उनके हृदयमें चुभ गई। शीघ्र ही १९१३ में महात्मा गांधीजीने अपना सत्याग्रह शुरू किया। श्री भवानीद्यालजीने अपनी स्वर्गीया परनी श्रीमती जगरानी देवीजीके साथ इसमें अध्रभाग लिया। परिणाम-स्वरूप उन्हें न्यूकॉसल पीटरमेरीटज्वर्ग तथा हरवनकी जेलोंमें बम्द करके रखा गया। इसके बाद शीघ्र ही उन्हें "इन्डियन ओपिनियन" के हिन्दी विभागके सम्पादकके पद पर नियुक्त किया गया । उस समय 'इन्डियन ओपिनियन' का सम्पादन महात्मा गांधी तथा मिस्टर हेनरी एस. एल, पोलक जैसे प्रमुख व्यक्ति करते थे। १९१९ में स्वामीजी ने भारतमें आकर अमृतसरमें इन्डियन नेशनल कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंका प्रतिनिधिस्व किया। कांग्रेसके खुले अधिवेशन में उनका भाषण हुआ और श्री लोकमान्य तिलकजी से उनका परिचय हुआ। 'वन्दे मातरम्' हालमें श्रीयुत लोकमान्य तिलकजीके साथ विशाल सभामें भी उन्हें भाषण करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उन्होंने भारतमें स्थान-स्थान पर भ्रमण किया और भनेक सभाओं में प्रवासी भारतीयोंके विषयमें अभिरुचि एवं आकर्षण उत्पन्न करने के लिये भाषण दिये।

१९२० में वे पुनः दक्षिण अफिका छौट गये। स्वामी-जीकी सहधर्मिणी श्रीमती जगरानी देवीजी का देहा-चसान हो गया। वे एक असाधारण महिला थीं और एक आदर्श हिन्दू परनी। वे अपने पितदेवसे जेल जानेमें अथवा श्वेताङ्ग सरकारी अधिकारियोंके हाथोंसे अपमानका सामना करनेमें कैसे पीछे रह सकती थी। आपने केवल छः मासके शिंधु रामदत्तके साथ कृण्ण-मन्दिरकी धात्रा की । श्रीयुत भवानीदयालजीने अपनी भक्त-पत्निकी स्मृतिको चिरस्थाई बनानेके लिये प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी किसी अन्य स्त्रीसे पुनः विवाह न करेंगे और अपने इ प्रति वा ए छाप लगानेके लिये पवित्र संन्यास आश्रममें प्रवेश किया ।

सन् १९२१ में स्वामीजी पुनः भारत आये और इन्डियन नेशनल कांग्रेसके गया अधिवेशनमें सम्मिलित हुए। सन् १९२१ में उन्होंने नेटाल इन्डियन कांग्रेसको पुनर्जीवित करने में विशेष एदं प्रमुख भाग लिया। उनको उसका उपाध्यक्ष चुना गया और १९३१ तक वे बराबर इसी पद पर कार्य करते रहे जबिक उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। स्वामीजीने सन् १९४१ में दक्षिण अफ्रिका हमेशाके लिये छोड़ दिया और स्थायी रूपसे आदर्शनगर, अजमेरमें अपना डेरा जमाया तथा 'प्रवासी भवन' का निर्माण किया। उन्होंने प्रवासी भवन को नेटाल इन्डियन कांग्रेसके जिसमें कि उन्हें भारतवासियों और भारत सरकारको प्रवासी भारतवासियोंकी परिस्थितिके सबंधमें जानकारी देनेके लिये अपना प्रतिनिधि नियत किया था—भारत कार्यालयके रूपमें परिवर्गित कर दिया।

म्बामीजी प्रवासी भारतवासियोंके अधिकारोंके प्रमुख समर्थक और भारतीयोंके जीवनके स्तरको ऊंचा उठानेके लिये प्रवल प्रवक्ता तो थे ही, साथ ही उन्होंने हिन्दी को भारतकी राष्ट्र-भाषा बनानेमें जो सहयोग और महत्व, पूर्ण सेवाएँ दी हैं वे उल्लेखनीय हैं। आजके जीवित व्यक्तियों में मुश्किलसे ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसनेकि खामीजी के समान इतने ज्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दीकी पद-प्रतिष्ठा और स्तरको ऊँचा उठाने में भारत तथा उसके बाहर ऐसा कार्य किया हो। उन्होंने दक्षिण अफ़कार्मे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनोंका आयोजन किया जिनमें कि मिकड़ों प्रतिनिधि सारे देशसे आकरके भाग लेते थे। जबकि वे बिल्कल नवयुवक ही थे और जब कि उन्होंने स्वर्गीय महात्मा गांधीजीके ब्यक्तिगत नेतृत्वमें राजनैतिक कार्योंमें भाग लिया, तब ही सन् १९१४ में उन्होंने जिमस्टन, ट्रान्सवाल में हिन्दी-प्रचारिणीसभा, हिन्दी रात्रि पाठशाला और हिन्दी फुटबाल क्रबकी स्थापना की। उन्होंने दी वर्ष तक नेटाल प्रान्तका निरन्तर दौरा किया और न्यूकॉसल, डेनहासर, हेटिंगस्प्रट, ग्लेन्को, बनसांइड, लेडिस्मिथ,

वीवन और जेकवसमें हिन्दी प्रचारिणी सभाओं तथा हिन्दी पाठगालाओंकी स्थापना की। उन्होंने क्षेपर एस्टेट, इरवन में एक हिन्दी आश्रम की भी स्थापना की। उन्होंने हिन्दी के अधिकारोंकी उपेक्षा को कभी सहन नहीं किया और बड़े-बड़े व्यक्तियोंका भी विरोध करना स्वीकार किया।

दक्षिण अफ्रिकाकी इंडियन कांग्रेसके किंवरले अधिवे. शनमें तत्कालीन एजेन्ट जनरल माननीय श्री निवास शास्त्री ने भारतीयोंके विद्यालयोंमें भारतीय भाषाओं के पढ़ाए जाने के एक प्रस्तावको भारी बहुमतसे अस्बीकृत करा दिया। भारतीय प्राचीन संस्कृतिके महान समर्थक स्वामी भवानी द्यालजाने यह अनुभव िया कि भारतीय विद्यालयाँ के पाठय क्रम मेसे भारतीय भाषाओं को निकाल देने से प्रवासी भारतीयोंके मस्तिष्कसे भारतीय सभ्यताका सर्वधा लोप हो जायगा; क्योंकि किसी राष्ट्रकी संकृतिकी रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन भाषा ही तो है। स्वामीजी इस अधिवेशनसे उठ आये और अपने अतुलनीय शैली तथा प्रबल प्रवक्तृत्वसे प्रतिनिधियोंको अपने दृष्टि कोणका समर्थक बना लिया। एकसौ बीस प्रतिनिध मेंसे अस्सीने यह मांग की कि इस प्रश्न पर पुनविचार किया जावे। फलतः पुनर्विचार किया गया और अधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषाको इन्डियन एजूकेशन कमीशन के लिये प्रार्थना-पत्रमें सिफारिश के लिये स्थान दिया गया। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए अप्रैल १९२८ के अंक में मॉडर्न रिच्यूने लिखा था- 'किम्बरले कांग्रेसके अधिवेशनमें भारतीय भाषाओं के लिये प्रशंशनीय एवं सफल संघर्ष करने के लिए स्वामी भवानीद्याल संन्यासी हमारी हार्दिक वधाईके पात्र हैं।... यह भी ध्यानमें रखने योग्य बात है कि शाखीं जीने दक्षिण अफ्रिकाकी भारतीय जनता की भावनाओं के सामने अब अपना सिर झुका दिया है। इमें विश्वास है कि वे भारतीय भाषाओंको सहायता देनेमें कुछ उठा न रखेंगे''। यह भी स्वामीजीके प्रयत्नोंकी कोई छोटी विजय नहीं है कि दक्षिण अफ्रिकाकी भारतीय कांग्रेसने अपने विधान में अंग्रेजी और अफ्रिकनके साथ हिंदी को भी अपने <sup>व्यव-</sup> हारकी भाषाओं में सम्मिलित कर लिया।

एक लेखक तथा पत्रकारके रूपमें स्वामीजीका एक अत्यन्त प्रमुख स्थान था। वे हिन्दीके प्रायः सभी प्रमुख देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रोंमें पर्याप्त मान्नार्व लेख लिखा करते थे। उन्होंने हिन्दीमें अनेक पुस्तक

Digitized by Arya Samaj Foundation Chemnal and eGangotri





Swami Bhawani Dayal with Dr. Lanka Sundaram and his wife Shrimati Anasuya Devi in Delhi, 1946, when he went there with the South African Deputation स्वामी भवानी दयाल संन्यासी डाक्टर लङ्कासुन्दरम् और उनकी पत्नी श्रीमती अनस्या देवी के साथ, वायसराय से मिलने जाते समय, १९४६।



Pravasi-Bhawan, Actarsh Magarin Agrike Karpo द्या स्त्रिक्त आदर्शनगर, अजमेर, १९४१

# THE PRAVASI Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

#### SWAMI BHAWANI DAYL'S FAMILY

First Row (Standing):— Krishnadutt Devi Dayal, Ramdutt Bhawani Dayal,
Brahmadutt Bhawani Dayal and J. Maganlal. Second Row (Sitting):—
Padmawati K. D. Dayal with Ushakumari, and Rajendrakumar, Prakashwati
R. B. Dayal with Virendrakumar, Mahendrakumar, Swami
Bhawani Dayal Sannyasi, Narendrakumar, and Gayatri
Devi Maganlal with Devanrakumar. Third
Row (Sitting):—Surendrakumar

and Ravindrakumar.



स्वामी भवानी दयाल संन्यासी अपने परिवार के बीच, दक्षिण अफ्रिका से अन्तिम बिदाई लेते समय, सन् १९४१ बाई ओर से खड़े हुए:—कृष्णदत्त देवीदयाल, रामदत्त भवानीदयाल, ब्रह्मदत्त भवानीदयाल, जे० मगनलाल, बैठे हुए:—श्रीमती पद्मावती कृष्णदत्त, उपाकुमारी को गोदमें लिये हुए, राजेन्द्रकुमार, श्रीमती प्रकाशवती रामदत्त, वीरेन्द्रकुमार को गोद में लिये हुए, महेन्द्रकुमार रामदत्त, सुरेन्द्रकुमार कृष्णदत्त, स्वामी भवानी दयालजी संन्यासी, रवीन्द्रकुमार रामदत्त नरेन्द्रकुमार रामदत्त, गायत्री मगनलाल,

देवेन्द्रकुमार को लिये हुए सन १९४१ में

हिन्दी वे 'इम्डियन ओपिनियन' के हिन्दी विभाग के साप्ताहिक 'धर्म वीर' (डरबन) के और प्रवासी के साप्ताहिक 'धर्म वीर' (डरबन) के और प्रवासी क्रांस्तवासियों के मुख्यत्र, साप्त हिक 'हिन्दी' के—जो क्रांस्तवासियों के मुख्यत्र, साप्त हिक 'हिन्दी' के—जो क्रांस्तवासियों के संग्रेज़ में जेक इस नेटाल से प्रकाशित होता था—सम्पादक रहे । साप्ताहिक 'आर्यवर्त' पटनेका था—सम्पादक रहे । साप्ताहिक 'आर्यवर्त' पटनेका था अन्होंने सम्पादन किया। मासिक 'प्रवासी'के तो वे क्रांधर्ता, सबही कुछ थे । थोड़ेसे समयमें ही इस पत्रने अन्हांशिय पत्रोंमें विशेष प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्तकर लिया

हिंदी संसारने उनकी सेवाओंका उचित सम्मान किया। अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलनके दशवें अधिवेशनका, बिहार प्रान्तीय हिंदी साहित्य सम्मेलन तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस के स्वर्ण जयन्ती महोत्तवका उन्हें सभापित चुना गया । हिंदी के प्रचल समर्थक और हितसाधकके रूपमें स्वामीजीका नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा और राष्ट्रकी राजनैतिक एकताके आधार के रूपमें अंग्रेजीके स्थान पर जनसाधा-एकी भाषा को स्थापित करने की अनिवार्य आवश्यकता एर वल देने के कारण उनका स्थान भारतवर्षके वर्तमान निर्माताओंमें चतुर राजनीतिज्ञके रूपमें निस्सन्देह सुरक्षित हिगा।

सामीजीके जीवनका यह संक्षिप्त रेखाचित्र अधूराही क्हा जायगा यदि स्वामी जीकी बौद्धिक ईमानदारी और सत्य तथा विश्वासके साहसके विषयमें कुछ न कहा जाय। दक्षिण अफ्रिका तथा दूसरे उपनिवेशोंसे प्रवासी भारतीयों के भारत में प्रत्यागमनके संबंधमें महात्मा गांधी और विरंड एन्ड्रज का विरोध करनेमें भी स्वामीजीने भय <sup>अधवा</sup> संकोचन किया। सन् १९२० में एशियाटिक <sup>इनक्वायरी</sup> कमीशनके भारतके प्रत्यागमनकी योजनामें महात्मा गांधी तथा श्री एन्ड्रज दोनों ही सहमत हो गये थे। परन्तु स्वामीजी इस योजना के खोखलेपनके विषयमं घूमकर अपने देशवासियों में प्रचार करते रहे। वे सैकड़ों प्रत्यागत जनोंसे मिले और स्वयं अपनी आंखों में उनकी दुःख पूर्ण दशाको देखा। उन्होंने इस विषय पर एक तात्कालिक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसपर कि भारत परकारने एक जांच समिति नियत की। तब स्वामीजीने 1९३१ में अपनी प्री रिपोर्ट एशियाटिक इमीग्रेशन योजना के द्वारा भारत प्रत्यागत प्रवासीयोंके विषयमें प्रकाशितकी उनकी इस रिपोर्ट पर केपटाउन कान्फ्रेन्समें विचार किया गया। जब कि 'वन्देमातरम्' के स्थान पर 'जन गण मन' गीत को राष्ट्रगीत बनाने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो स्वामीजी ने ''प्रवासी'' में और अपने ज्याख्यानोंमें इसके विरुद्ध आन्दोलन किया।

हिन्दी और हिन्दुस्थानीके िवादके समय भी हिंदुं-स्थानीके समर्थक प्ज्य महात्मा गांधीजी, पंडित नेहरूजी तथा श्री डाक्टर राजेन्द्रश्रसाद्जीके प्रति उच्चतम आदरकी भावना रखते हुए भी उन्होंने हिन्दी और नागरीलिपिके राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि होनेके दावे का लेखों तथा व्याख्यानों द्वारा प्रवल समर्थन किया।

स्वामीजी विश्व विद्यालयों की उपाधियों से अलंकृत नहीं थे, और परिस्थितियोंने उन्हें इससे वंचित ही रखा। परन्तु परिश्रम, अध्यवसाय, छुद्धिमता तथा साहस उपाधियों के आश्रित नहीं रहते। स्वामीजी में यह सब गुण बहुत अच्छी तरह से विद्यमान थे और इन्हीं गुणों के कारण वे एक ओजस्वी वक्ता. शक्तिशाली लेखक और अविश्रान्त प्रचारक बने, तथा नि न्तर विदेशों में बसे अपने देशवासियों के दुखों को कम करने के लिये अदम्य उत्साहते कार्य करते रहे।

# अखित भारतीय कांग्रेसके नामिक अधिवेशन में शोक प्रस्ताव

कांग्रेसके महाधिवैशन नासिक में श्रीमती सरो जिनी नायडू, देशभक्त कोंद वेङ्कटाप्पा, श्री गोपीनाथ ब रदोलाई, श्रीमथुरंग मुदालियर, श्री आखलचन्द्रदत्त, स्वामी सहजानन्द, श्री सेन गुरुजी, स्वामी भवानी दयाल संन्यासी, अहमदाबाद के डाक्टर कानूनगो, श्रीमजी कानूंनगो और डाक्टर हरिश्रसाद देसाई के निधन पर शाक-प्रस्ताव पास किये गये।

---o---o----o----

# हा ! भवानी दयाल सन्त !

द्यानन्द ऋषिकं अनुयायी, जो थे धम-अनुरक्त वेद बापू की शिक्ता के स्नेही, भारत माँ के सचे भक्त, अथक परिश्रम स्वाध्याय का, जिनको रहा निरन्तर चाव चलती रही लेखनी जिनकी, जनता में भरने सद्भाव मानव को करती प्रदान थी जिनकी वाणी स्रोज स्रनन्त वह सदैव को विदा हो गये आह ! भवानीद्याल सन्त। हृद्य हुआ सन्तप्त शांक से हुई नितान्त वाणा उमड़-उमड़ बह रहा निरन्तर युगल लोचनों हे महान्, मतिमान मनस्वी, विद्या दानी ज्ञानी, लाभ उठाते थे तुमसे, इस जगर्ता के अगंशित प्राणा। तुम्हें जनों ने, जीवन में सेवा-व्रत द्ान, अनाथ जनों के सिर पर धरत दखा स्नह—हस्त बाघाओं के विकट सिन्धु को साहस स तरत द्खा नाम न था आडम्बर का जां कहा वहीं करते देखा। तुमको सनहागार, या कि करुणा का श्रोत पवित्र कहूँ विविध गुणों की सुमनावलि का इत्र कहूँ तुम्हं सुवासित पथिक पथ कग्टक शोर्य से पृरित व्यक्ति विचित्र कहूँ पूज्य संन्यासी तुमका कहूँ

हे संन्यासी यदिष तुम्हारी नष्ट हुई काया नश्चर किन्तु तुम्हारी बनी रहेगी जगमें स्मृति, कृति, कीर्ति अमर। —प्रकाशचन्द्र कविरत्न

#### च्रमा याचना

पूज्य स्वामीजां के इस अकाल निधनसे जैसे शोक एवं दुःख हमं हुआ है, वैसाही "प्रवासी" के प्रिय पाठक परिवारको तथा स्वामीजीं के स्नेही-मित्रों को हुआ है। अभीतक दुःखी वन्धुआं के समवेदना और और सहानुभूतिके पत्र प्रवासी भवनमें प्रतिदिन आ रहे हैं। इस विक्षुत्र्य और खिन्न अवस्थामें सभी भाइयों को अलग-अलग पत्र लिखकर उत्तर देना हमारे लिये संभव नहीं था। ऐसी स्थितिमें हस लोग उन सभी वन्धु-आंके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं जिन्होंने कि हमारे इस महान् दुःखको बटानमें हाथ बढ़ाया है।

स्वामी जीका समस्त जीवन प्रवासियों की सेवाके लिये ऋपिंत था। उन्होंने सोचा तो प्रवासियों के लिये, काम किया तो प्रवासियोंके लिय और कष्ट सहा तो प्रवासी और देशके लिये। उन्होंने अपने जीवनमें प्रवासियोंके प्रति प्रवासियोंके हितमें कीजाने वाली सेवाक महत्व और आवश्यकताको समभकर ही "प्रवासी"को जन्म दिया था। त्रौर त्रपनी कौड़ी-कौड़ी सम्पत्ति तथा "प्रवासी" से उनकी यही आशा रही कि उनके जीवनोपरान्त भी इन चीजींके द्वारा प्रवासियोंकी सेवा होती रहे । प्रवासी परिवारके सहयोग से ही "प्रवासी" अपना काम कर सकेशा और त्र्यपत्ती स्थिरता बनाय रख सकेगा। इसलियं इनदो चार पंक्तियोंके द्वारा हम यह संदेश अपने सब बन्धु श्रों तक पहुंचाना चाहते हैं कि स्वामीज के महान् उद्देश्य एवं पवित्र अभिलाषा को हृदयमें सदा ध्यानमें रखते हुए 'प्रवासीं'की सहायतामें तत्पर होंगे। श्रीर स्वामीजी की इस अनन्त अनुपिश्चितिमें 'प्रवासी' को उत्साहके साथ संचालित करनेमें सहयोग देंगे।

निवेदकः— स्वामीजी के समस्त परिवार जन।

#### कम शियल बेंक लिमिटेड जो ध पुर

( जोधपुर स्टेटमें स्थापितः सभ्यों की जिम्मेदारी सीमित है। ) चैयरमेन-श्री नारायणलाल बंसीलाल

चकता मूलधन "" E0 40,00,000. रिजर्ब फंड रु० ६,००,०००.

वैंक की शाखाएँ:-गारवाइ: जालोरी गेट, जोधपुर, स्टाक एक्सचेंज, श्री रघुनाथजीका मंदिर, घासमंडी, जोधधुर, खेजली हाउस, जोधपुर सिटी, कुचामन सिटी, नागोर, मेरता सिटी, पाली, रानी, बादमेर ( मारवाड़ )

: ५३ टेमरिण्ड लेन, फार्ट; २०७ कालबा देवी रोड़, शिवाजी चौक, कल्याण; ११८-१२२ काजी सैयद स्ट्रीट, माडवी, म्युनिसिपल बिल्डिंग, भिवण्डी (जि॰ थाना) थाना-जामली नाका, ६६०९ किंग्सवे, सिकन्द्राबाद।

श्रहमदाबाद : मस्कती मार्केट । कलकत्ता : १-१ मिश्रन रो. और १९५।१ हरिसन रोड । मद्रास : २६, गोविम्द्रपा नायिक स्ट्रीट, जी. टी. मद्रास ।

चालू डिपाजिट खाता: चालू डिपाजिट खाते में | ६०२०,००० तक पर से भाग दी जा सके इतनी हु १,००,००० तकके दैनिक बाकी रकम पर १।४ सैकड़ा वार्षिक ब्याज मिलेगा। बड़ी रकमों पर खास निश्चित ब्याज दिया जायगा।

निश्चत अवधि के डिपाजिट : एक वर्ष अथवा उससे कम समय के लिये लिया जाता है। दर आवेदन करने ग प्राप्त हो सकता है।

सेविग बंक खाता : दैनिक बाकी रकम पर १ र्श्वत से इंडा के हिसाब से अथवा मासिक बाकी पर डिपाजिटरों के साथ तय शतों के अनुसार वार्षिक १॥ प्रतिज्ञत के हिसाब से ब्याज दिया जायगा।

रकम पर ब्याज दिया जायगा। खाता जोलने वाले सप्ताह में दो बार अधिकसे अधिक ह १०००) तक निकाल सकेंगे।

लान, त्रांवर डापट और कैश केडिट: मान्य जामिनों पर उधार दिया जाता है।

सेफ कस्टडी के लिये रखी गयी तमाम जामिन-गीरियोंपर डिविडेण्ड एवं ब्याज बैंक वसल करता है।

बैंक सरकारी जामिनगीरियों तथा पब्लिक कम्पनियों के शेयरों की खरीद बिक्री का काम भी लेता है। बैंक सम्बन्धी सब प्रकार का कारोबार किया जाता है। सी एच. दीवानजी,-मैनजर.

#### घाबतात्सिता

(मौलिक सामाजिक उपन्यास) (प्रवासी भारतीयों की करूण कहानी का मर्भ स्पर्शी चित्रण)

लेखक:-श्री गंगाप्रसाद गौड़ 'माहर'। भूमिका लेखक: -शिवपूजन सहाय।

भारत से दूर फिजी आदि जगहों में किस प्रपञ्च से भारतीयों को ले जाया जाता था—वडां के भारतीयों पर गोरों का जुल्म-भारतीय ललनाओं के साथ गोरों का पाशाविक अत्याचार आदि कारनामोंसे आज भी बहुधांश भारतवासी अनिभज्ञ हैं। 'प्रवासिता' प्रवासी भारतीयों की कहण-कहानी का चित्रण चल-चित्र के दृश्य की तरह उपस्थित करेगी। साथ ही आप इसमें गृहस्थ-परिवार में र्शितदिन घटनेवाली लीलाओं; स्वार्थ-पिशाचीं द्वारा अपनी कुपवृति की साधना के लिये घोर कुत्सित कर्मों से सचरित्र और निद्धि व्यक्ति पर जुल्म ढाना आदि देखेंगे।

कथानक के प्रवाह में आप इतना मस्त हो जाएँगे कि परिणाम जानने के लिये आप बेचैन होकर पुस्तक को अन्त-

तक पढ़े बिना न छोड़ेंगे। अपनी प्रति आर्डर भेजकर आज ही सुरक्षित करा लें। एन्टिक कागज पर छपी हुई, आकर्षक तिरंगा कवर, लगभग ५०० पृष्ठकी पुस्तकका मूल्य सिर्फ ६)

मनोरंजनपद सामयिक पुस्तकः-

राष्ट्र-निर्माणके युग में क्रान्तिकारी विचारधारात्रों से श्रोत-प्रोत राष्ट्रियताका प्रतिनिधित्व करने वाली

अपने ढंगकी तीन अनुपम पुस्तकें --श्रान्तिम इच्छा १५ कहानियोंक संप्रह, सजिल्द मू० १॥।) आवर्त्तन १७ कहानियोंका संप्रह सजिल्द मू॰ २) अनुष्ठान मीलिक क्रांतिकारी सामाजिक उपन्यास सजिल्द मू॰ ३॥)

एक साथ तीनों पुस्तकें पा) रु० में डाक व्यय सहित।

THE BENGAL PRINTING WOKS, 21 SYNAGOGUE STTEET, CALCATA.T दि बंगाल प्रिंटिंग वक्स, २१, सिनागाग स्ट्रीट, कलकत्ता।

# Travel by Sea or Air

Tel. Add. "Colonial"

Phone: 23313

ISMAILBHAI VAHED & SON.

Passenger & Commission Agents

Behram Mahal, Dhobi Talao, Kalbadevi Road,

BOMBAY, 2. P.O. Box 2022.

BRANCH: Station Road, SURAT.

Station Road, NAVSARI.

# POPATLAL & CO.

General Merchants & Commission Agents Exporters and Importers P. O. Box 1122, Lourenco Marques,

Portuguese East Africa.

# Morarjee Jivanjee & Co.

IMPORTERS & EXPORTERS General Merchants P. O. BOX 837, Tel. Add. JIVANJEE,

Lourenco Marques, P. EAST AFRICA.

# J: MAGANLAL & Co.,

Brokers & Agents, 115-A, Victoria Street, DURBAN, P. O. Box 1582, Tel.Add. "Guythri", Natal, South Africa.

#### ROOPANAND BROS.

Music Saloon & Booksellers Sole Agent for Rama. Flute Harmoniums AND

Hindustani Records Cable Add. ANAND, Durban,

85 Victoria Street, P. O. Box 2524. Durban, Natal; South Africa.

# B. KAKOOBHAI & CO. LTD.

General Produce Merchants AND

Commission Agents

Tel. Add. RICHNESS. P. O. Box 675, Rua Araujo No. 82, Lourenco Marques,

## R. B. Maharaj & Sons,

Land, Estate and General Agents Chief Agent:

British America Assurance Company, Agent:

Sun Life Assurance Co. of Canada. General Business Consultants, Book-keepers and Secretaries.

> Loan negotiated and Account collected Landed properties sold & purchased. 335 Church Street, Pietermaritzburg, Natal, Union of South Africa.

# G. S. Maharaj & Sons

PROPRIETORS: Crown Clothing Manufacturer City Funeral Furnishers

#### HYGIENIC MILLING CO.

FARMER AND GENERAL DEALERS

553 555 Church Street, Pietermaritzburg, Natal, South Africa.

#### KASHAVLAL MORARIEE

General Merchant P. O. Box 515, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

#### PATEL & CO.

General Merchants P. O. Box 350, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

### RAMJI RAGHUNATH

Contractor Building P. O. Box 660, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

# LALOOBHAI BHULABHAI

Farmer & General Dealer P. O. Box 944, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

The desirate desirate desirate is the desirate de la constant de d Printed and published by Prakasismeting and the Pravasi Press, Pravasi Bhawan, Adarshnagar, Ajmer, India. GENERAL SI





CALCUTTA



MADRAS

श्रंक ८

TANTANIAN ANTANIAN ANTANIANA ANTANIA

वर्ष

Collection: Haridwar

# THE PRANS Lamaj Foundation Chennal and eGangotri प्रवासा-का-आत्मकथा

(Circulated throughout South & East Africa, British & Dutch Guiana, British West Indies, Mauritius, Fiji and the Union of India.)

#### Annual Subscription

| For the Union of India For Foreign Countries Advertising Rates                                     | Rs. 10<br>Sh. 20<br>Rs. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| FulPage: One Insertion Six Insertions Twelve Insertions                                            | 50<br>270<br>480        |  |
| Half Page: One Insertion Six Insertions Twelve Insertions                                          | 30<br>150<br>270        |  |
| Column's One Inch: One Insertion Twelve Insertions Second and Third Covers 50 per cent ex          | 5<br>40<br>tra          |  |
| Fourth Cover 75 per cent extra.  All correspondence should be addressed to BHAWANI DAYAL SANNYASI, |                         |  |
| "The Pravasi" ice, Pravasi – Bhawan, Adarshi Ajmer, India.                                         |                         |  |

## प्रवासी

(दिच्चिंग श्रीर पूर्व श्रिफ्रिका, ब्रिटिश श्रीर डच गायना, ब्रिटिश वेस्ट इएडीज, मोरिशस, फिजी आदि विदेशोंके सिवा सारे हिन्दुस्थानमें प्रचारित )

वार्षिक मुल्य

हिन्दुस्थानके लिये १०) रुपया।

| विदेशोंके लिये २०) शिलिङ्ग । |       |
|------------------------------|-------|
| विज्ञापनका रेट।              | रुपया |
| प्रा पन्ना एक वारकी छपाई     | 40)   |
| छः वारकी छपाई                | 200)  |
| बारह वारकी छपाई              | 860)  |
| आधा पन्ना एक वारकी उपाई      | 30)   |
| छः वारकी छपाई                | 140)  |
| बारह वार की छपाई             | २७०)  |
| कालमका एक इंचः एकवारकी छपाई  | 4)    |
| बारह बारकी छपाई              | Roi   |

दसरे और तीसरे कवरकी छपाई ५० प्रतिशत और चौथे कवरकी छपाई ७५ प्रतिशत अधिक। सर्व प्रकारका पत्र ब्यवहार इस पतेसे करना चाहिये-

> भवानी द्याल संन्यासी, "प्रवासी" कार्यालय, प्रवासी-भवन, आदर्शनगर, अजमेर, हिन्दुस्थान ।

स्वामी भवानी द्यालजीकी जीवन-कहानी भूमिका-लेखकः राष्ट्रपति डाक्टर् राजेन्द्र प्रसादजी। उप न्याससा मनोरंजक। ६५० पन्नेके बृहद् ग्रंथका मूल्य ८) आठ रुपये डाक व्यय सहित

# प्रवासी-पुस्तक-माला।

#### (१) अब्दुल्ला इस्माइल काजी।

दक्षिण अफ्रिकाके प्रसिद्ध भारतीय नेता स्वर्गीय अब्दुल्ला इस्माइल काजीका सचित्र जीवन-चरित्र। इसके लेखक हैं श्री भवानी दयाल संन्यासी और भूमिका-लेखक बम्बईके वर्तमान गवर्नर राजा महाराज सिंह। मृल्य केव-ल एक रूपया । पुस्तक अंग्रेजीमे है।

## (२) वैदिक पार्थना।

इसकी पाँचवी आवृत्ति भी समाप्तिके निकट है, यही इसकी लोकप्रियताका सर्वोपरि प्रमाण है। इसमें संध्या, प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शाँति प्रकरण तथा कुछ चुने हए वेदमंत्रोंके हिंदी पद्यानुवादके साथही अंग्रेजी अनुवाद भी है। हवन मंत्रोंका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद तथा कुछ फटकर कविताएँ भी है। मृत्य केवल एक रूपया।

# (३) पोर्तुगोज पूर्व अफ्रिकामें हिदुस्थानी।

मोजिम्बक प्रदेशके प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिका प्रमाणिक इतिहास । साठ चित्रोंसे अलंकृत । लेखकः वहा दत्त भवानी दयाल और भूमिका लेखक: मध्य प्रांतके नेता, भारतीय पार्लामेंट और विधान परिषद्के सदस्य सेठ गोविंददासजी । थोड़ीसी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य हाई रुपया ।

# ( ४ ) खामी शंकरानंद संदर्शन ।

स्वदेश और विदेशोंमें वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति के प्रचारक स्वर्गीय स्वामी शंकरानंदजी महाराज का स<sup>िवत्र</sup> जीवन-चरित्र । यह भी स्वामी भवानी द्यालजीकी र<sup>वनी</sup> है। मूल्य ढाई रुपया।

पताः-व्यवस्थापक, प्रवासी भवन, आदर्श नगर, अजमेर, हिंदुस्थान।



# Editor: Bhawani Dayal Sannyasi

Vol. 1

JULY 1948

No. 8

## "PRAVASI" AND MUSLIM

The INDIAN VIEWS, a South African edition of the DAWN, is so notorious for its anti-Indian and pro-Pakistan propaganda that a leading article which appeared in its issues of May 5 and 12 caused no surprise to us. We are also aware that the journal has distinguished itself in vituperative tactics and has been showering filthy invectives upon its opponents without any regard for decency. But we are only grieved to note that the journal has tried to misrepresent the facts and branded the PRAVASI as an arch-enemy of the Musalmans. We would only say physician heal thyself. It would have been much better to ignore the hysterical expression of our contemporary, had it not cast a slur upon us of being anti-Muslim in our policy and profession. We must repudiate the false allegations made against Dr. Lanka Sundaram and the editor including Shri Manilal Gandhi, second son of the Mahatma. It is a mischievous move directed to arouse bitter feeling against them in the hearts of the Indian Muslims. Therefore, we cannot allow it to pass unchallenged.

We have always regarded the Muslims as our own kith and kin. The PRAVASI will never accept the 'two nation' theory of Qaide-Azam Jinnah. It is our firm belief that the change of religion does not change the nationality of a person. Is it possible for anyone to change his flesh and blood and his ancestors merely by altering his mode of

prayer and religious worship. Therefore, there is no difference between the Hindu and the Muslim as far as our nationality is concerned. The handful of the Moghal and other foreign invaders who came to India centuries ago had failed to maintain their separate identity and merged themselves into the great Indian nation.

Our countryman in South Africa with whom the editor of this journal spent the best part of his life are fully aware of his reaction towards the Hindu-Muslim tangle created by the British Imperialists to tighten their hold over India. He has always denounced the exclusively communal politics of the Hindu Maha Sabha and the Muslim League and remained firmly devoted to the Congress ideals of the nationalism during Indian last forty years of his active political career. He has never shirked from his duty at any time during the entire course of his public life and is maintaining it even after the partition of India on communal basis, with the same rigidity. Therefore, he was naturally pained to find that the INDIAN VIEWS was misleading the Muslims of South Africa that all of a sudden he had become anti-Muslim. We must deny the charge brought against our Motherland. India has been already declared by the Indian Constituent Assembly a secular

where all the citizens irrespective of their creed and colour are to be treated alike, enjoying equal rights and privileges. It is, therefore, in the fitness of things that in our secular state, the Muslims like Maulana Abul Kalam Azad and Rafi Ah. med Kidwai and Christians like John Mattai and Rajkumari Amrit Kunwar are Ministers-in-charge of main portfolios in the Central Government. In fact the representation of the minorities on the cabinet is much above their numerical strength. It is, as it should be, in a secular state, where merits and patriotism alone would count. Amongst Indian Governors—Raja Maharaj Singh is a Christian and Sir Akbar Hyderi is a Muslim. There discrimination absolutely no on the ground of the religious belief of the citizens. Hence to charge India with communal bigotry is nothing short of treachery on the part of an Indian-Muslim like the editor of the INDIAN VIEWS.

As regards the charge of communalism against the Editor, we refer to an incident which will speak for itself. Mohammed Aslam Khan, a young Muslim man, came to our PRAVASI BHAWAN last year just before the declaration of independence and the partition of India. He was employed in one of the B. I. boats as the manager of the laundry and got acquainted with the members of our family during

their journeys to and from South then He was discharged from his service and came to Ajmer in search of an employment. Unfortunately soon after his arrival here, the unparalleled massacre began in Pakistan and its retaliation in India. A section of the population of India, erstwhile would not kill an ant, lost its balance of mind, embittered by the mass annihilation of their friends and relatives in Pakistan. The communal satan seemed to have sought abode in the souls of a section of our people, tempting them to commit horrible crimes and leading them to the path of moral degradation. At the time of that upheaval, no Muslim was safe, particularly in the East Punjab, Delhi, a part of Rajasthan and the western districts of the United Provinces. Even the train journeys for them became dangerous in these parts of India. When the Pakistani 'heroes' started a new game of stopping trains, and butchering the Hindus and Sikhs, in the parts above referred to, even in India the journeys for Muslims became dangerous.

Under the circumstances, it was not safe for Mohammed Aslam to leave Ajmer and the Editor adviced him to stay with him at PRAVASI BHAWAN till the abatement of the storn. But alas! A communal clash also disgraced the fair name of Ajmer, which so far been enjoy-

ing immunity from such communal madness. A Hindu constable was mercilessly murdered by some Muslims, who buried him in their graveyard after chopping his dead body into pieces. And when the mutiliated body was discovered a few days later, a section of Hindus, enraged with anger, fell furiously upon the Muslims. Fortunately the casualities were few because the majority of the Muslim took refuge DARGAH which was wellguarded by the Indian troops and the rest of them deserted Ajmer.

In those gruesome days of communal tension, it was not an easy task to give asylum to a Muslim. When it became known in the city that the Editor was harbouring a young Muslim man, a section of the infuriated mob sent a number of messages threatening him with dire consequences if he dared continue keeping him in his house.

That was the time to test the bonafides of the Editor and his adherence to the principle of unalloyed nationalism. The threat did not dismay him and the danger made him all the more adamant. He frankly told them that he would not hesitate in laying down his life in saving the life of an innocent guest. He treated the Muslim guest like a sacred trust during that dangerous period and only alllowed him to leave for Bombay after keeping him for nine months in PRAVASI

BHAWAN on May 5, the very day when the first instalment of that slanderous article appeared in the INDIAN VIEWS denouncing him as an enemy of the Musalmans.

The Editor felt embarassed in recording such a matter in the columns of the "Pravasi", but it became necessary in order to refute the false accusation of the INDIAN VIEWS. These fanatics did not spare even Mahatma Candhi, who has sacrificed his life for the sake of the Muslims, and branded him as the enemy number one of Islam just before the creation of Pakistan. How can the Editor expect a better treatment from these very Pakistani fanatics? Frankly speaking, we would not be doing our duty if we hesitated in denouncing those traitors and fifth columnists whose interests and homes are in India, but who display their loyalty to Pakistan as their national home and national state. They plot and conspire against India and do their best to degrade her in the eyes of the world. We are constrained to say that the editor of the INDIAN VIEWS is one of them. He is an inhabitant of India and yet he carries an intense propaganda against India and displays his loyalty to Pakistan through his journal. A glance over the previous issues of the INDIAN VIEWS will show that it has even surpassed the DAWN in its propaganda against India. It was quite natural

for a reader of the journal to have suggested recently to the INDIAN VIEWS to change its name to PA-KISTANI VIEWS in order to avoid misunderstanding by prefixing 'Indian' to its name.

We must refuse to believe the logic advanced by the INDIAN VIEWS that every Muslim owes an allegiance to Pakistan as a matter of course. I have often heard the very argument from the mouths of Hindu Sabha leaders but ignored it as a sheer communal stunt. And now we are told by this fanatic journal that no Muslim can be loyal to India. Here it is:—

"Let us have the large heartedness, the tolerance and sympathetic understanding to recognise the truth—a truth as huge as Himalaya itself that be they Hindustanis or Pakistanis, Ceylonese or South Africans, Hindus and Musalmans will be Hindus and Musalmans first and foremost and everything else afterwards—that India will be the first love of the Hindu wherever he may be and Pakistan will be his very own land to the Muslim inspite of every bigot and his lecherous tongue."

But is it really so? There are some Hindus loyal to Pakistan and there are at least a section of the Nationalist Muslims whose patriotism could never be doubted. They are loyal to India no less than any section of our nation. We cannot forget that this group of Nationalists Muslims had always denounced the leadership of Janab Jinnah and his absurd two-nation theory and bitterly opposed the demand

of the Muslim League for the partition of India. They had constantly
tion of India. They had constantly
tion of India. They had constantly
approached Mahatma Gandhi and
approached Mahatma Gandhi and
the Congress High Command not to
the Congress High Command not to
recognise Jinnah Saheb as the sole
representative of Indian Muslims
and come to any settlement with
him about the vivisection of our
country.

Though the Nationalist Muslims were in minority, yet the Muslim League could not secure more than 65 per cent of the Muslim votes owing to the strong opposition of the Nationalist Muslims who had enough wisdom to foresee the consequences of partition. The Muslims formed 25 per cent of the population of India before the partition and claimed and obtained parity in the Government of India, but now they have been reduced to small minority of 11 per cent as result of the division. But the warning uttered by the Nationalist Muslims was not heeded both by the British Government and the Congress High Command with the result that Quaide Azam's dream of Pakistan materialised.

Under such circumstances, to say that all the Muslims are lovers of Pakistan is an insult to human intelligence and a ridiculous concoction of the INDIAN VIEWS. India is proud of those Muslims who fought side by side with other section of our nation to liberate the country from

is another advice given to us, by the INDIAN VIEWS in the event of war between India and Pakistan. We must say to Indian Muslims:—

We realise your situation. We are no monsters of inequity not to appreciate the tragedy of that situation, not to sympathise with you in your cruel predicament. We are not bankrupt of all human feeling and we know that you would be less than human, you would deserve to be execrated as renegades, if you did not feel for your kith and kin across the border, if you did not regard them and their country, their leaders and their institutions, their joys and their sorrows, as your own. You have every right to do so and it is but common justice, common humanity that we shall respect that right. Should a war break out between the two countries-which God forbid—we shall not be so inhuman as to require you to kill your own kith and kin. your own flesh and blood. We shall in that event, recognise your natural and human sentiment, your natural and understandable scruples and we shall treat you as civilised states at war treat conscientious objectors. In turn, we will expect of you that in war you will observe strict neutrality, you will do nought that could harm us in any way; in peace we will expect you to conduct yourself as loyal and law-abiding citizens. And that is not all: Even as you regard the country across the border as your own, we shall expect you to regard this too as your own country. We are not bigoted besotted Dayals and Sundarams to tell you that you cannot ride two horses at the same time. You cannot love two countries without being denounced as disloyal traitors to one."

of our nation to liberate the coun- These Muslim Leaguers want to retry from foreign subjection. Heregurumain denignmentals in the event

of war and to stab India behind her back if they get a chance. But no patriotic Muslim will tolerate the foreign aggression whether the aggressor is Pakistan or Iran, Arabia or Afganistan. He will rise and drive out the invaders from the soil of his motherland. We do not believe in dual loyalty. We say to those Hindus who wish to remain in Pakistan, they must remain there as nationals of Pakistan and must show their loyalty to that state, If they could not do so, they should pack lock, stock and barrel and quit Pakistan. They have no right to stay there as traitors and fifth columnists.

And the same thing applies to Muslims in India. In the words of Khwaja A. Hamied:—

"It is high time that Indian Muslim Leaguers and their sympathisers must take a decision one way or the other. If they wish to stay in India, they must be true citizens of the Indian Union. They must be Indians first and Indians last. They must live, work and die for India. Those who cannot completely eradicate from their minds the thought of Pakistan and their erstwhile leader, now in Karachi, have no other alternative but to leave India and settle down in Pakistan. The dual policy of enjoying the citizenship of the Indian Dominion with all its advantages and privileges, and yet at the same time sing songs of Pakistan, must be stopped."

This is a sincere advise to Muslims who wish to remain here as citizens. The INDIAN VIEWS has

become PAKISTANI VIEWS itself, but it has done an immense harm to the Indian Muslims by branding them all as an alien element in India. We do not wish to say any more. One thing, however, is clear as daylight. There are forty million Muslims still in India. They do not wish to shift to Pakistan. In fact, thousands of those who went to reside in an Islamic State of Pakistan coming back disillusioned. are More than three hundred thousand of them returned to India within the last few months and an average of 1,000 Muslims is coming back daily. Under the circumstances it is a folly on the part of the INDIAN VIEWS and other fanatic Muslims of South Africa to tell us that though their bodies will enjoy the privileges of the Indian Union, their souls will remain in Pakiston. This announcement will place even the loyal and patriotic Muslims in awkward position.

The PRAVASI is not anti-Muslim as falsely alleged by the Durban journal, but it is of the firm opinion that those Muslims who have too sturdy a sense of Pakistani pride and who are unable to reconcile themselves to Indian hegemony should go to their Pakistan. There is no place for them in India.



# THE CRISIS IN EAST AFRICA

(2)

The Hon'ble A. B. Patel rightly made a reference in his presidential address to the East African Indian National Congress to the attitude and policy of whitemen to seek exclusive dominance everywhere in the world. White races possess many large countries like Australia, Canada, New Zealand, South Africa and others, reserved especially for their emigration. They can go there and settle under conditions they desire to create at the expense of other races. They enjoy life thoroughly. On the other hand, there is hardly any place where Indians could settle. The white men have taken good care to shut the doors of almost all the new countries to the Indians. This point has been given prominence in the report of the Commission which was entrusted with the task of inquiring into the causes of the recent terrible famine in Bengal that took the toll of three million human beings. The Commission recommended that the surplus population of India should be settled in empty spaces within the British Empire. The suggestion merits serious thought both at the hands of the Government of India and the Imperial Government. India has been of immense assistance in defeating the Axis forces in Africa. Her sons have shed their blood to defend the African colonies of British Government.

We would like to urge upon the Government of India to see that it is not caught unawares and presented with a FAIT ACCOMPLI in respect of the rights of the Indians in the ex-enemy territories like Eritrea and Somaliland. Our Government should see that Indian's right for entry, settlement, trade and acquisition of property is not jeopardised in such territories. They must insist on an open door policy for Indian immigration into East Africa, Pelgian Congo and ex-enemy Colonies. Unless this is secured, the sacrifices of Indian soldiers would be in vain.

We make an urgent appeal to the Nehru Government to move without delay to secure the repeal of the Immigration Laws; which will close the doors of the East African territories for ever to Indian emigration. No other measure will help to win the confidence of the Indian settlers in the bonafides of our Government than this. While making it clear that we seek no privileged position or special protection, we must also make it clear that we do resent and shall oppose, by all possible means, all artificial barriers adopted with the help of Administration or law to deprive us from our legitimate rights. Such attempts have been made in the past and are being often made by the whites letters and the Colonial Government in one form or another, while special care is taken with the help of Administration and legislation to protect and advance the European interests, often at the cost of the indigenous population. We are not afraid of any competition as long as we are allowed to work on merits and on the basis of equal opportunities to all without discrimination.

Another serious matter that requires the urgent attention of our National Government is the Muslim demand for separate electorate in Kenya. Shri P. D. Master, a well-known public worker of Kenya, informs us that a Bill reserving two seats for Muslims, one in Nairobi and the other in Mombasa has already been passed by the Kenya Legislative Council. The legislation is to remain in force upto December 1949. It was that shrewd Imperialist Lord Minto who introduced this wretched system in India with a view to divide the Hindu and Muslim in two warring camps and to keep India under bondage at least for a century as a result thereof. We have had enough experience of this political curse for the last four decades and in order to get rid of it we have already paid a heavy toll in the form of Pakistan. We are very sorry for the Muslim demand of separation in Kenya. Something must be done to eradicate this mentality of political segregation from Indian nationals whether at home or abroad. The Muslims of East and South Africa are Indian nationals with an exception of a few Sindhis and Punjabis but they are showing open loyalty to Pakistan as their national state. The South African Muslims have contribution ted millions of Rupees to the Quade. Azam Fund but not a single penny for the refugees in India. The newspapers owned by Muslims are engaged in slan. derous propaganda against India. And yet they belong to India. How long the Government of India is going to toler. ate this public exhibition of disloyalty? If any Indian Muslim wishes to become Pakistani, he can gladly do so by renouncing his Indian nationality. He must not be allowed to play the dual role of Dr. Jeckyl and Mr. Hyde.

It is the clear duty of the Go. vernment of India to protest to the British Colonial Office, against this separate representation to Muslims and Hindus in Kenya. We have protested always against separate communal electorate in the case of the Whites and the non-Whites, how could we tolerate it in the case of Muslims versus Hindus? It is a British game to divide our people in Kenya on communal lines and thus pave the way for their complete annihilation. The situation in East Africa raises an issue of grave importance to India. What is involved is not merely the rights and privileges of Indians already settled there but the much bigger issue whether India will allow the division of her nationals on the religious basis and the door of East Africa to be closed

against her people for future immigra-

Sometimes back I reminded tion? my countrymen that the Premier of South Africa, Field-Marshal Jan Christian Smuts, a new Messiah of White Race Supremacy Religion and a foremost exponent of racial discrimination, was bent upon creating the United States of Africa on the model of the United States of America, and it is reported that he has recently been very active gathering forces to achieve his object. The Union Government of South Africa has been putting extreme political pressure on the Imperial British Government for the of all these Afriamalgamation an territories with the Union. If it succeeds the fate of Indians as well as natives will be sealed. Are we going to adopt the policy of 'wait and see' till the hammer-blow falls on our people in Africa? The white hegemony which is sought to be established in East Africa is a great danger to India's present and future interests and unless the Government of India insists on immediate withdrawal of the restriction with regard to immigration it would in fact barter away India's rights. It is certain that our Swaraj Government can give an effective retort to this unabashed racial arrogance of the whites and can do a great deal to give the Indians the much needed Protection, if only they seriously take up the matter which in all fairness

they should. Should the Nehru Government leave our people in lurch or come to their rescue to protect their just rights which are being assailed in such a ruthless manner?

India's door is kept open to every foreigner and thousands of Europeon refugees and evacuees were housed and fed during the war in spite of the general scarcity of food and famine and deaths of millions of her people. Can it be tolerated now that the people of India should be treated as pariahs and should not be allowed to emigrate to East Africa, a crown colony of British Government, which they have helped to develop with their sweat and defended with their blood.



## THE PRAVASI AGENTS ABROAD

- (1) The Desai Book Depot, G. P. O. Box 160, Suva, Fiji.
- (2) Girja Shankar Pratap,

  News Agent,
  P. O. Box 77, Lautoka, Fiji.
- (3) Dayal Brothers,Tailors & Booksellers,61 Victoria Street, Durban,Natal, South Africa.

# "WHITE AUSTRALIA POLICY"

## Modification Urgently Required

(By Pandit Ram Khelawan Sharma, Editor: "Fiji Samachar")

In recent months the "White Australia Policy" has again and again come into the limelight. The question whether, in spite of fast changing world conditions, the "White Australia Policy" can continue in its present form, has been exercising the minds of Australians at large. The Immigration Act of 1901, upon which the "White Australia Policy" is based, does not specifically place a ban on non-Europeans, but when one reads the provisions of the Act, it becomes clear as crystal that the Act was designed with sinister motive of keeping away non-Europeans from entering the Commonwealth. Only those who hold permits issued by the Minister of Immigration in Canberra are adtourists. visiters, temporary mitted as executives. The business and students Minister may in his discretion refuse to issue such permits without assigning any reasons.

We are aware of instances where permits have been refused to Indians in Fiji who desired to visit Australia for business or health reasons. Within the meaning of the Act the following are classed as prohibited immigrants: (a) Those who fail in the dictation test; (b) Those without the prescribed health certificate; (c) Idiots, epileptics, sufferers from dementia, insane persons, those insane within five years before entry, those who have had two or more attacks of insanity; (d) Sufferers from a serious transmissible disease or defect; (e) Sufferers from pulmonary T B, trachoma, or any loathsome or dangerous communicable disease, general or local; (f) Persons likely to become a public charge through infirmity of mind or body, in other non-E

sufficiency of means or any other cause; (g) Convicts of a crime sentensed to a year's prison or more; (h) Convicts of moral turpitude crimes who emigrated as a condition of suspension of sentence; (i) Prostitutes, procurers, or persons living on prostitutsion; (j) Persons who advocate the overthrow by force of the Commonwealth or State Governments or any other civilised country, or all forms of law, who advocate abo lition of organised Government, assasination of public officials, unlawful destruction of property, or any organisation propagating these views.

As regards the dictation test referred to above, every precaution is taken by Immi gration Officials to ensure that the examinees are deficient in the language chosen for the test before the dictation is given. And, if by some luck an examinee passes the test, he may be given another test in some other European lang uage. Any European language may be used Thus a non-European has not a chance of get ing through the dictation test.

Upon the failure to pass the dictails test, the examinee at once becomes a prohibited immigrant, and may be deported accordingly The Act of 1901 was brought in with the specific purpose of banning the Kankas, whomb Queensland Planters were ruthlessly exploited by paying them mere pittances and thus units vourably competing with Australian labor This Act, however, placed a total prohibition of all Asiatics, and since 1901 not a single Asiati has been admitted into the Commonwealth. It same principles apply in so far as members other non-European races are concerned, Asign

ficant recent departure from this avowed policy was the exception made in the case of the Maoris of New Zealand. The Maoris belong to the White race. The reasons which existed in 1901 do not exist today. World conditions have vaetly changed, so have the ideas of men. The two World Wars have brought the allied countries much closer to each other. The Indians, inheritors of an ancient culture and a glorious civilisation, have been Britain's allies, and today, are members of the British Empire. The Indians have fought alongside the Australians in Burma and the Middle East, have made their contribution with blood, toil and tears, and thereby not only preserving their own security but the security of Britain and Australia. Yet Australia denies them entry for permanent settlement. Even the great Pandit Jawaharlal Nehru is not eligible, though a European from the lowest rung of the ladder may be freely admitted.

g

on

nes

of

ODS

ate

alth

ised

bo.

oi

op.

ews.

rred

mi-

nees

test

ome

1 be

lang.

used

gett

ation

ibited

ingly.

spect

m the

oitiss

unti

about

on ci

Asian:

i. The

pers c

sign

Not long ago, the White Australia Policy was applied with all its inhuman rigors in the case of the 30 Malayans who were mercilessly deported from Australia. These Malayans were British subjects, had served in the merchant navy during the war, the majority of them were married to Australian girls and some of them had children. Pleas in vain were made on their behalf. At present 600 Chinese have been served with notices asking them to quit Australia at the earliest possible date. And if they fail to do so, they will be arrested and deported. The American Negro-boxer, Albama Kid, who had lived in Australia for six years, married an Australian and had two children by her, was recently arrested and deported to America, his wife and children being left behind sorrowing. Then we have the case of Mrs. Carrick, whose husband is a full blooded European, and who is a cousin of Queen Salote of Tonga. This lady has been ordered by the Immigration Department to leave Australia. Mrs. Carrick is a Tongan lady, and like the Maoris of New Zealand, she belongs to the Polynesian race.

Australia is a vast country, capable of accommodating many more millions of people. Its present population is less than 8 millions. The country is greatly under-populated, and unless the population is greatly increased, Australia will be faced with the serious problem of a declining population. The Government is trying its utmost to increase the population, but it has been opening the doors only to Europeans. Today Australian representatives are busy in all parts of Europe and America doing their best to attract immigrants to Australia.

Australia has all the potentialities to become a great nation. She is making a serious blunder by not taking in a quota of selected Asians. It was recently announced by the Immigration Department that former Europeon enemy nationals are now eligible for admission into Australia. These people stabbed the Australians in the back when she was struggling for her very existence, and the Indians who fought with the Australians as comrades-in-arms are not allowed to enter the country. We lament this fact. We would like to point out to Australia that her immigration policy is causing increasing bitterness among the Asians, and we would urge upon her to remove the racial stigma in her immigration act. Australia is geographically situated near Asia, and her very location, forces her to depend more and more on Asian goodwill and trade. The nations of Asia are on the way to becoming great nations, and while it is their desire to live in peace and amity with other nations, they will not bow down to racial discrimination. Thus it will be to Australia's own interest to modify her immigration policy, and thus earn the lasting gratitude of the peoples of Asia.

By modification we do not mean that Australia must freely open her doors to all and sundry: we simply mean that she must admit a quota of selected Asians each year, and thereby not only preserving the white identity of her population, but at the same time, earning the goodwill of the Asians. Those admitted under this

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

system must pass a reasonable test in English and must surrender their allegiance to Australia. That great Damocracy-America-has given the lead in this regard, and there can be no justification for Australia not to follow suit. Asia and Australia must live in peace and amity. Between India and Australia there must exist the best of relationships.

India has now entered on the stage as an independent nation, and she is destined to play an important part. She desires to make her contribution to the larger cause of humanity. It is consoling to us to know that a large section of the Australian public is in favour of the modification of the immigration act. And we fervent ly hope and trust that the Australian Minister of Immigration, Mr A. A. Calwell, and that often quoted Champion of Human Rights, Dr. H. V. Evatt, Australian Minister of External Affairs, and Mr. Prime Minister Chiefly, who is a lover of co-operation and goodwill, will give favour able consideration to the question of introducing a quota of Non-Europeans at the earliest possible opportunity.



Gopi: "What a lack of common sense! I can tell you plainly that your Mari-Amma is nothing but a concoction and creation of some clever brain. The priests have been living comfortably since the inception of Mari-Amma at Isipingo. They are smart enough to see that it is a hoax and they are also clever enough to guess that there aren't any others to pierce through their They go around telling gainé. people that Mari-Amma can do

They talk about her anything. worship and its capacity to fulfil every human need, If your Mari-Amma has taken the sole contract from Nature to produce children for her followers, where is the necessity of marriage? Look here, Thambi, Mari-Amma has no control and power over nature so she cannot make barren women capable of against the bearing children well-established law of nature. If she possesses an extraordinary

power of healing diseases, as you believe, I dare say, that the doctors, physicians and medical experts must go out from Natal with lock, stock and barrel, and leave the people in charge of your Mari-Amma to look after their medical requirements. What is the use of spending so much money on medicines, when your Mari-Amma could heal a patient just for the paltry fee of a fowl? Can you explain to me why your Mari-Amma is so fond of flesh and blood of the poor fowls? Do you know that the Hinduism believes in Ahimsa-non-killing as an ideal to be practised by its followers, let alone the gods and goddesses? Is it not then strange that your holy goddess, acting contrary to the principles of Hinduism, fell in the habit of devouring thousands of fowls yearly? I was told that the steady flow of blood forms the semblance of a small river at Isipingo. Isn't it woeful, shocking and horrible?

Thambi: What the hell you are talking about! Who told you that the Goddess Mari-Amma eats flesh and drinks blood? It is a damned lie. In fact her worshippers merely kill the fowls in her name at the altar to show their innermost gratitude and they bring it home again to cook and eat it as the remains of the sacrificial offering.

Gopi: Very well. Then why beat about the bush? That's the trouble with fanatics like you. Not one of you know anything about Mari-Amma. You just think you do. You sit on your can and bray. Yes, you do. I know. You just bray. There is no Mari-Amma. Forget her for your own sake as well as for your community. Why can't you get wise? If you don't snap out of your Mari-Amma, you will kill your religion, you will, you will lose your national honour and you will degrade yourself before the public gaze. You worshippers of that heinous devil mari-Amma take lives of irnocent fowls to fill your own belly on the pretext of the religious performance. Listen, Thambi. According to the Hindu Scripture the word devi or goddess is only applied to female divinity embodied with a kind heart, forgiveness, nobility and living solely upon vegetable and fruit diet. And to kill thousands of fowls in order to satisfy her thirst for blood is the clear temperament of devils and certainly not of Hindu devi (goddess).

Thambi: Shut your mouth, Gopi. Don't say any more. I can't stand it. You don't see. You don't know. You never will. You are talking like an atheist and openly abusing Mari-Amma by addressing her as a blood thirsty devil. But you must

bear in mind that thousands of people are going to Isipingo for indulgence, deliverance and benediction of that great goddess. They can't live without Mari-Amma. She has saved their lives.

Gopi: Take it easy my friend. Please understand what I'am trying to tell you. What's the use of counting the heads of Mari-Amma's worshippers. It is an admitted fact that the illiterate Hindus are like a flock of sheep. If a sheep, at the head of flock, jumps into a well, hurriedly rest of them will follow suit. Our people have lost the power of reasoning. This Mari-Amma affair is nothing but an unavoidable result of superstition. Superstitions are blind and irrational beliefs and are bigotten of ignorance. A chance coincidence is often the cause of a superstition. People either refuse to think or think loosely, and are too ready to accept the beliefs and opinions of others. Their credulity is sometimes traded upon by the rogues with selfish motives. The uneducated people are helpless victims and are slaves to their agelong shackles. I quite agree with you that a very great crowd assembles at Isipingo on Good Friday, but don't imagine for a moment that all of them go there for worshipping Mari-Amma. A number of people will be found making a huge business while

others are engaged in watching the fun. There are gamblers robbing their compatriots, and loafers offensively gazing at attractive women.

Thambi: You are greatly mistaken, brother. Why are you talking such nonsense? It is true that the illite. rate persons are more in percentage than the educated Indians as the worshippers of Mari-Amma, but hundreds of educated people also worship her, and the crowd of the devotees at Isipingo includes Hindus of all classes and conditions, among whom are to be found some highly educated and important men of Durban, its suburbs and Natal. They are not sheep as you imagine. When such a large number of people believe in Mari-Amma, it cannot be that they are all wrong. Surely there must be some kind of magical attraction that draw people along with their women and children, and a good deal of justification for their unshakeable beliefs.

even in the twentieth century, there are many gross evils in our society. We have taken to every vice of the modern civilisation. And on the top of it we cling ten aciously to systems and customs for which there is no rhyme nor reason. The fact is that most of us are weak-minded. We are like sheep indeed and prefer to follow

the lead of others. Superstitions thrive only on ignorance and illiteracy. A really educated man could never countenance any superstition, for it is opposed to reason and common-sense. We badly require a sounder education. We have a need for a sound knowledge of logic and a grasp of the fundamentals of science. Most of us have absorbed learning superficially. Our knowledge of things is still shallow and ill-digested. And until our education is cleansed of all its dross and is perfected, superstitions will continue to prey on us and make our lives irksome. I am really sorry for those so-called educated men.

Thambi: Well, I quite understand your point of view, but you must admit that religion plays a great part in our lives. We are more or less attached to our religion, To worship goddess Mari-Amma at Isipingo, I think, is a part of our religion. There are people who have implicit trust in the magic power of Mari-Amma, so they worship her to gain their certain object. It is a matter of belief and choise. Why the non-believers should kick up a row against it, I don't understand? Is anyone forcing anybody to worship her? It is a purely personal and voluntary affair. There is no compulsion at

ıt

I

15

ce

W

Gopi: I am surprised that even you should talk in such a way. You appear to be no better than the poor illiterate Indians who make their lives a misery with hundred and one superstitions. It is not a part of Hindu religion as you understand, but a blot on our religion and culture. It is opposed to all the canons of chastity and morality. It is incompatible with the high traditions of the Hindu society. The removal of this standing disgrace will pave the way for the emergence of a stronger Indian community. Oh, Thambi, think. The prestige of the Natalian Hindus is at stake by such a deplorable slave-mentality. Mari-Amma is a great curse to the Hindus and a stain on the fair name of the Indian community. She is a plain disaster. The Europeans are making a fun at our folly, the coloureds are sneering at our savagery and even the illiterate Zulus are laughing at us on our appalling ignorance. The Madrasi woman who has been instrumental in inviting Mari-Amma to Natal has done an unpardonable disservice to the Indian community. She simply wanted to trade on the superstitions of her fellow countrymen. They went on holding annual festival at Isipingo during Good Friday and a lot of ignorant people made their sacred duty to kill thousands of fowls to quench the bloody thirst of that devil disguised as a goddess. A few priests have attained their object without any consideration of their religious traditions and national honour. In fact this Isipingo affair is a living disgrace to all of us and it should be eradicated immediately for the sake of our religious glory, social dignity and national emancipation.

Thambi: Now I feel inclined to think you are right. Your reasoning appears to be correct. You have convinced me and destroyed my delusion. I have gained the true knowledge. My doubts have cleared. But what can be done? This Mari-Amma Festival at Isipingo is so well established that it appears very difficult to get rid of it.

Gopi: Yes I quite realise the difficulties. There are many anomalies in our Hindu society. It is a duty of every educated and intelligent Indian to tackle them. A large mass of the Indian population is ignorant and illiterate and essentially conservative. Our women folk, the back-bone of the nation are steeped in superstition and prejudice. They are opposed to all innovations. The task of the social reformer therefore bristles with considerable difficulties. But earnest reformer can an

himself useful in this field of public service. He can impart knowledge to the people around him and help to dispel ignorance which is the main enemy of the religious purity and social progress. He can teach and preach continually the gospel of true Hindu religion.

Thambi: I suppose you are right there. In spite of all our learning and intelligence we are all herd minded. I entirely agree with you, Gopi. The greatest curse for a man is to remain a fanatic and grossest crime is to compromise with fraud and wrong. We must choose the way that seems the best, however rough it may be. And I think it one of the most salutary measures to create a strong public opinion calculated to eradicate one of the most pernicious evils which reflects nothing but discredit and disgrace on our religion and culture in Natal. But you see, Gopi, I don't know anything about my own religion. Pray, tell me what is God and what is religion, what is our scripture and what are its instructions?

Gopi: I am very happy to hear that you are convinced of the fact that Mari-Amma is out to destroy our religion and what all it stands for and now you are anxious to know the true aspect of Hindu religion. I have no sufficient time at my dis-

posal, but I cannot disappoint you. posar, you. priefly. Our religious philosophy and science are magnificently described in the Veda, the most sacred and ancient book of the Aryans. There are four parts of the holy Veda: Rig, Yajur, Sama and Atharva. According to Max Muller the Veda is the oldest book to be found in the whole world. There are ten essential characteristics of Veda, namely: (1) Patience and courage, (2) mercy and forgiveness, (3) control of mind, (4) honesty and chastity, (5) purity and morality, (6) restraint of senses, (7) wisdom and knowledge, (8) learning and understanding, (9) truthfulness and reality, and (10) control over anger and tolerance.

Thambi: I am grateful to you, Gopi, for your most convincing interpretation and explanation of our religious principles. You have really saved my soul from ruin and misery. I will act according to your advice. You have told me only a little. I wish to know some more now. Who is the supreme God and what is the form of his prayer?

Gopi: According to the Veda there is one Supreme Being. He is without beginning or end, without birth, change or death. He is the only creator, sustainer and destroyer of the universe. He is all-per-

vading and there is nothing without Him. He is Almighty, Merciful and Holy. He is All-truth, All-knowledge and All-Beatitude (SAT-CHIT-ANAND). Prayers can be addressed to Him in any language. The most sacred word of the Veda for God is OM. The Gayatri-Mantra is the most sacred prayer of the Hindus. It is the religious duty of all Hindus to recite it every morning and evening. The message of Veda is universal in its scope and is addressed to all alike irrespective of country, colour or community. The Bhagvad Gita is also a most important book on the Hindu religion, philosophy and spiritual science.

Thambi: I shall ever remain indebtto you. I daresay we all agree that animals and birds must be treated with kindness, We Hindus are by nature soft and sympathetic and we would not consciously do any harm to an animal or a bird, but what are we doing at Isipingo? Wholesale butchery of the unfortunate fowls in the name of our sacred religion! Slaughtering them thoughtlessly in a barbarous manner to please that goddess Mari-Amma. Is it consistant with our philosophy of Ahimsa-not killing? Yes, we must do something to stop that ruthless and extensive butchery. The highest virtue is to battle against iniquity, no matter what the cost may be. It is the surmounting of difficulties that makes the true social reformers.

Gopi: I heartily congratulate you on your deep insight and sound judgement. We have to raise our nation from the mire of degrading bondage lasting for centuries. It is a hard process. We have to attack and destroy all sorts of social evils, religious fanaticism, gross superstitions and slave-mentality. We belong to such a religion as is based on the universal principles of righteous living—'Dharma'. Religion is not only the science of life but also the art of right and happy living, that is to say, the chief function of religion is to teach us how to live in such a manner as to realise our ultimate destiny. There can be no harmony in our life if we neglect the true dictates of religion. How can we follow and adhere the true religion, when we miserably suffer from slave-mentality? Religion is the essence of justice, and mentalslavery is the absence of justice. I ence, where there is religion, there can't be mental-slavery and where there is mental-slavery, there can't be religion and God. In short, true religion cannot exist where mental-slavery is rampant. Mental-slavery is the straight passage to hell, whereas religion is the royal road to heaven. The command of God is to aspire for spiritual perfection indicated by our religion. He who does not at. tempt to live in accordance with the tenets of religion, he who sits silent in mental-slavery, is an athe. ist and enemy of religion. This is the twentieth century, Thambi, and wisdom consists in moving with the fimes. I have regretfully ob. served that very few people take a genuine interest in religious mat. ter and social reform. I believe it is because it affords little scope for personal gain. And further the task of the social reformer is a thankless one and is beset with many obstacles. But according to Bhartrihari: 'Wise men may praise or censure, wealth may come or go, death may seize to-day or centuries after, but the firm-minded persons do not swerve a step from the right path.' So, let us rise and get up from peaceful slumber, and break the tyranny and the tie of mental-slavery to acquire religion, the true teaching of our God. We as a nation have lost our mental equillibrium and that is the cause of all mischief in our society. When we have men, who are ready to sacrifice their everything for the community, Indians will become great in every respect. Our young men of Natal must realise that religious service and 50 cial reform are most essential for our emanicipation and advancement. We have but one mission to
ment. We have but one mission to
fulfil in this world, to do our duty
by God and to promote the happiby God and to promote the happiby God and to promote the happimess of all. Let us we stand on our
mess of all. Let us we stand on our
own feet and fight against the superstition and fanaticism, concentrating our mind on the SupremeBeing, without any consideration
of success or failure. Let the Veda
be our authority in determining
what ought to be done for the welfare of humanity, and carry on
our duty in this world, as laid
down in it.

Thambi: Thinking that you are my friend and fully unaware of your greatness, I have often used such a language for which I am sorry now. You are a notable religious man and there is none to equal you in Natal. I implore you to forgive me.

0

e

I

d

ıd

ıd

ot

n,

*le* 

al

se

y.

a

ng

rill

ct.

10

30

01

Gopi: Thank you for your compliments. I wish you good luck. Now I must go. NAMASTE, Thambi.

Lead us from Ignorance unto Truth; From Darkness unto Light; And from Death unto Immortality.



IN our last issue we reported a statement made by Dr. M. A. Munshi, president of the Transvaal Muslim League, who is presently in Pakistan, that he would try and secure liaison between Pakistan and the Union in the interests of the Muslim people of this country who, he declared, had sworn allegiance to the New Dominion. Dr. Munshi's line of action is very un-

fortunate, for at all times we in this country have tried to maintain the fact that we are Indians and that the divisions which have riven our Motherland was not for importation into South Africa. All long we have struggled as Indians; we have fought our political battles as one Indian people organised against the forces which oppress us, but there are dark days ahead if the Muslims in the Transvaal now declare that they are Pakistanis and have sent an emissary to Pakistan to negotiate for declaration of the rights of South African Muslims as Pakistan nationals or subjects. By this Dr. Munshi and the Transvaal Muslims are importing a dangerous doctrine into this country.

Historically all the Muslims in this country originate and have their connections with all the states which are part of the Union of India. They have their kinsmen and the social and group connections with Kathiawad and Surat. both of which are part of the Indian Dominion. Many Muslims have their properties there. Are they now going to go to India, sell up and then buy new places in Pakistan? Further, what of the Muslim who, like the majority of Hindus in South Africa, have no connection whatsoever with India. Are they going to take an oath of allegiance to Pakistan and refuse to be disignated Indians? Are we now to assume that we shall have two national groups in this country—the Indians and Pakistanis? This is exactly what Dr. Munshi implies. He overstretched himself when he said that the Muslims were 'highly civilised' and had a 'high standard of living' the inference being that the non-Muslims were neither highly civilised nor had a high standard of living. The less said about this the better. In our news columns we publish an interview with a Muslim who is not a politician but has taken a keen interest in Muslim welfare. Let us hope that he expresses the feelings of the average Muslim who has no axe to grind.

-THE LEADER



## 3863 MILLION YARDS

of Cotton Textiles are produced by India's 423 mills representing a paid-up capital of over 63 crores of rupees and an investment of over 100 crores of rupees.

Area under cultivation 1946-47: Indian Union . . 10,349,000 Acres
Pakistan 3,319,000 3,319,000
Annual Cotton Production 1946-47: Indian Union . . . 2,119,000 Bales
Pakistan 1,411,000 "

Persons engaged

Cultivators 90,00,000
Skilled Workers 5,00,000

Per capita consumption

The Cotton Textile Industry has increased the growing of more cotton per acre of better types of cotton to benefit the cultivators. It is also endeavouring to increase the per capita consumption of cloth in India which is almost the lowest in the world.

J. K. Industry together with the rest of industries seek today to meet the basic need of all classes of people in India and to raise their standard of living.



Inserted By J. K. INDUSTRIES
In the interest of Indian Industries



सम्पादक-भवानीदयाल संन्यासी

वर्ष १

जुलाई १९४८

श्रंक ८

## महात्मा गांधीकी कुछ स्नेहमयी स्मृतियाँ ।

(8)

#### वेश-परिवर्तन ।

per

सन १९१३ के सत्याग्रहकी अंतिम लड़ाईमें अनेक रुपंटनाएँ घटी थीं । दक्षिण अफ्रिकाकी जालिम सरकारने निहत्थे और शांत भारतीय मजदूरोंपर गोलियां चलवा दी थी, जिससे अनेक निर्दोष व्यक्ति धरती-माताकी गोदमें सदाके लिये सो गये; उनकी स्त्रियाँ विधवा बन वैठीं, उनके बच्चे अनाथ हो गये। जिस समय श्वेताङ्गोंके अवाचारका नृशंस अभिनय हो रहा था उस समय बाप् वंतीयरमें तपस्या कर रहे थे। जब वे जेलसे छूटकर आये <sup>और मजदूरोंपर</sup> जो नाना प्रकारके अत्याचार हुए थे उनकी कहानियाँ सुनीं तो शोक सागरमें दूब गये। उनके विष्पर कैसी गहरी चोट पहुँची थी, उसकी कल्पना केवल वेही कर सकते हैं जिन्होंने अपनी आँखों उस दश्यको देखा <sup>था और</sup> संयोगवज्ञ उनमें एक मैं था। शहीदोंकी स्मृतिपर शोकांजिल चढ़ानेके लिये बाप्ने अपना खान-पान और रहन-सहन बद्छ दिया। अबतक दिनमें वे दो बार फला-हार करते थे, अब केवल एकही बार फलाहार करनेका वत धारण कर लिया। जहाँ पैरोंमें चण्ल पहना करते थे, वहाँ अब नंगे पैरों चलनाही उनको उचित जँचा। कोट पतल्रन और कमीज भी उन्होंने उतार दिये और उनकी जगह मोदियाकी धोती और मोटियाकाही लबादा पहन लिया। कैंधेपर एक झोली लटका ली और हाथमें लम्बी लाठी ले ली। उनके इस दिव्य साधु वेशको देखकर मेरा हदय भर आया, आँखोंसे आँस्की धारा बह चली। देह-दमनकी उनकी अद्भुत् शक्ति और कठोर तपस्याको देखकर लोग आश्चर्य-चिकत हो गये और उनके विरोधियों के मुखसे भी हठात् यह उदगार निकल पड़ा कि "मनुष्य है तो बस यही एक। इसके जोड़का मनुष्य और कहाँ मिल सकता है।"

सन १९१४ की कई घटनाएँ इस जीवनमें कभी
में भूछ नही सकता । डरवनके फिल्ड स्ट्रीटमें काका
रस्तमजीके मकान पर सत्याग्रही मजदूरोंकी भीड़ छगी
थी। मकानके अहातेमें जो छोग बैठे हुए थे उनमें छड़ाईमें
मरनेवाछे शहीदोंके औरत और बच्चे भी थे। साँझकी
बेछामें बापू वहाँ आये और वे मजदूरोंसे मिछकर उनकी
बातें ध्यानसे सुनने छगे। जब वे वहाँ पहुँचे जहाँ आँगनके

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

एक कोनेमें स्वर्गीय सुझाई और स्वर्गीय सेलवनकी विध-वाएँ बैठी थीं तो इस साधु पुरुषको देखकर उनका दिल दु: खसे उमड़ आया और वे बापूके चरणोंपर गिरकर रोने लगीं। बापूने उनको बड़े स्नेह और श्रमसे उठाया। उनके हदनके प्रत्याघातसे बापुके नेत्र भी सजल हो आये। उनके कँधेपर हाथ धर कर बापू उनकी ओर कुछ देरतक गौरसे देखते रहे मानों उनके नेत्रोंकी काळी पुतलियोंके सामने उन विपद्मस्त विधवाओंके रुपमें भारतकी तीस करोड़ जनताकी दासता, दरिद्रता और दुरवस्थाका सजीव दृश्य उपस्थित हो। उस समय उस अलौकिक महापुरुषके हृदय में भावों और विचारोंकी कैसी आँधी चल रही थी, यह कहना तो दुष्कर है। पर मुझे तो ऐसा भासित हुआ कि मानो सुझाई और सेलवनकी विधवाएँ नहीं, स्वयं दलित और व्यथित भारत माता अपने एक सप्तके सामने अपना दुखड़ा रो रही है, और "मातृभूमिको गुलामीके बंधनसे छुड़ाकर और उसके माथेपर स्वाधीनताका तिलक चढ़ाकर ही मैं दम लूँगा," ऐसी भीषण प्रतिज्ञा वह महापुरुप कर रहा है, यह भाव उसके चेहरे पर झलक रहा था ।

बाप्ने तामिल जाननेवाले एक दुभाषियेको बुलाया।
यद्यपि तपदचर्या एवं कष्ट सहनके कारण उनका द्यारीर
अत्यंत कृदा हो गया था तो भी उनका मुखमंडल दिन्य
उयोतिसे देदीप्यमान था। उनके मुखसे स्वाभाविक किंतु
भावगर्भित वाक्य धारावाहिक रुपसे निकलने लगे। दुभाविया उनका मर्म तामिलमें समझाता जाता था—

"माँ धीरज धरो, रोओ मत ! तुम्हारे दुःखमें हम सबकी समवेदना है। तुम्हारा पित, जो अत्याचारियों की गोलियोंसे शहीद हुआ है, स्वर्गमें सिंहासनपर विराज रहा है। उसने अपने देशवासियोंके हितमें अपने देहकी बिल चहाई है, उसका नाम इतिहासमें अमर हो गया है। यह किसी बीमारीसे खाटपर पड़ा-पड़ा मरता तो आज में तुम्हारे सामने सहानुभूति दिखाने न आता, दुनिया भी उसके बारेमें कुछ न जानती। पर वह धर्मयुद्धमें मरकर बीर-गतिको पाया है, सारी कौम उसकी कुर्वानीको याद करेगी। यह सब सोचकर माँ तुम अफसोस मत करो। भारत-माताका उद्धार सहजही न होगा; भारतोद्धारके संग्राममें जब हजारों-लाखों बिलदान चढेंगे और तुमसा हजारों माँ-बहनोंको विधवा बननेकी नौबत आवेगी तभी हमारा देश स्वतंत्र हो सकेगा और उसके अच्छे दिन

ठौटेंगे। माँ! मैंने अपना यह शरीर और सिर भारत-माता के चरणोंमें अर्पण कर रखा है। जब जालिमकी तल्वार इस सिरको धड़से अलग कर देगी अथवा उसकी गोली मेरी छातीको चीर डालेगी और मेरी पत्नी भी तुमसी एक दु:खी और कङ्गाल विधवा बन जायगी तभी मैं समझ्ंगा कि मेरी प्रतिज्ञा प्री हुई—मेरा बत सफल हुआ।"

यह कहकर उस महपुरुपने मजदूरकी विधवा ही को 'दासनम्' (मदासी नमस्कार) किया और वहाँसे चला गया। उस विलक्षण दृश्यको देखकर दर्शक और उस देववाणीको सुनकर श्रेता स्तब्ध रह गये, सबकी आँखोंमें आँस् छलछला आये। कई व्यक्ति तो इस करण दृश्यको देखनेका साहस न कर सके, इस लिये वहाँसे रल गये। उस दिन कौन सोच सकता था कि बाप्की भविष्य हाणी सत्य सिद्ध होगी। अन्तर केवल यही पड़ा कि बा को विधवा होनेकी नौबत न आई, उससे पहले वह भारतोद्धारके महायज्ञमें अपने जीवनकी आहुति देकर स्वर्ग सिधार गईं। पर बाप् आखिर गोलियोंसेही शहीद हुए लेकिन वे गोलियाँ जालिम विदेशियोंकी नहीं, स्वदेशके ही एक नराधमकी थी। हा हन्त!

#### मेरी सम्पादकीय शान।

में पिनिक्समें संपादकीय कुर्सीपर आसीन हो चुका था । सब लड़के 'एडीटर' समझकर मेरा सम्मान करते श्रीर मुझे तो यह अभिमान थाही कि मैं एक लोक प्रसिद पत्रका संपादक हूँ। सबलोग टाइप जोड़ने अथवा छपे हुए मैटरके टाइपको वितरित करनेमें कुछ समय लगाते, पर मैं अपनी सम्पादकीय कुर्सीसे हिलना डोलना पसंद न करता । मैं संपादक होकर टाइप जोड़नेका काम कैसे करता ? सब आश्रमवासी जहाँ सवेरे चार बजे उठ जाते थे वहाँ बापूसे आज्ञा लेकर मैं छः बजेतक सोता था। इसके बाद नित्य कमसे निबटकर प्रेसपर जाता और वहाँ दफ्तरमें बैठकर या तो कुछ लिखता अथवा अखबार पढ़ता । आठ-दस दिन मेरी संपादकी खूब रौनकपर रही। देवयोगसे एक दिन बापू मेरे दफ्तरमें आये और मुझसे प्छनेपर जब उनको माऌम हुआ कि मैं पढ़ने लिखनेके सिया और कुछ नहीं करता तब केवल इतनाही कहकर चले गये—"इस तरह केवल पढ़ने-छिखनेमें समय नष्ट करना ठीक नहीं, तुम्हें थोड़ा-बहुत टाइप जोड़नेका काम

भी सीखना चाहिये।" बस उसी दिनसे मेरी आधी संपा-की गायब हो गई। दो-पहरतक एडीटर रहता और इसके बाद कम्पोजीटर बनना पड़ता।

जब पत्रके मुद्रणका दिन आता तो सभी को वारापारी सिलेन्डर मशीन चलानेका काम करना पड़ता। इस विशाल मशीनमें दो तरफ कागज एक साथ छपकर किकलते थे। इसके चलानेके लिये जो इंजन था उसे बापूने वेन्त्रान दे दी थी और सिलेण्डरके चक्केमें डण्डा लगा कर हाथसे चलानेकी व्यवस्था कर रखी थी। दो आदमी मिल-कर उसकी घुमाते थे और एक जोड़के थक जानेपर दूसरा जोड़ा जुट जाता था। जब लोग मशीनपर मशकत करते तव में संकोचमें पड़ कर कागजकी तह लगानेके काममें जुर जाता। मेरी यह कारगुजारी बाप्की दृष्टिसे ओझल नहीं रहने पाई । मेरे पिनिक्स प्रवासके दो सप्ताहके बाद जब पत्र मुद्रणका दिन आया तो मैं नियमानुसार अपने कासमें जा लगा। बापू एक युवकके साथ मशीन चला हिथे। जब युवक थक गया तो बापूने मुझे पुकारा । मैं अपना नाम सुनकर भी मानो न सुना, जान बुझकर अनजान बन गया और अपने धुन में मस्त रहा । अन्य युक्क मेरा आदर करतेही थे, अतएव उनमेंसे एक दौड़ गया। "क्या तुम्हीं भवानी दयाल हो ?" बापूने हँसकर युवकसे पूछा और उसको वापस कर दिया। उन्होंने फिर मेरा नाम लेकर पुकारा । मैं समझ गया कि अब पिण्ड <sup>नहीं छूट</sup> सकता। इस लिये अपना इच्छित धंधा छोड़ कर वाप्के साथ मशीन चलाने गया। एक तरफ बापू और दूसरी तरफ मैं। चलने लगी मशीन। पर पाँच मिनटमेंही मेरी साँसोंने जबाब दे दिया। बाप्से मेरी हालत छिपी नहीं रही और उन्होंने पूछा, 'थक गये न ?'

"नहीं, अभी तो नहीं थका" कहकर मैं अपनी बीता बघार तो गया पर हदयही जानता था कि उस की क्या गति हो रही थी ? बापूको मेरी दशापर दया आये बिना न रही और उन्होंने मेरी रिहाई कर दी । मशीनके पास एक कील लगी थी, उसपर बापू अपनी घड़ी लटका ते थे और फिर घण्टाभर बराबर उस विशाल मशीनको चाते थे, इस बीचमें उनके कई साथी बदले जाते थे क्योंकि पंद्रह-बीस मिनटसे अधिक कोई भी बापूके साथ किनेका साहस नहीं कर सकता था। आज भी वह अमशीलताकी याद दिलाती है।

जगरानीकी बीमारी।

जेलसेही जगरानी रुझ-शरीर ळेकर निकली थीं। डरबनके डाक्टरोंके इलाजसे कोई फायदा न हुआ, दिनों-दिन उनकी बीमारी बढ़तीही गई। असाध्य रोगने उनको उस स्थानपर पहुँचा दिया जहाँ जीवन और मरणकी संधि है। डाक्टर हताश हो बैठे। आखिर बापू उनको पिनिक्स ले आये। डरबनसे पिनिन्स तक तो वे रेलगाड़ीमें आईं। बापूने उनको संभालकर गाड़ीसे उतारा और एक ठेला गाडी (Hand-Cart) पर उनको छेटा दिया। फिर वे स्वयं ठेळागाडी चळाने लगे। मेरे सिवा और भी कई व्यक्ति लपककर उनके पास पहुँच गये और उनसे प्रार्थना की गई कि हमारी मौजूदगीमें उनका गाड़ी खींचना शोभाकी बात नहीं है, अतएव वे गाड़ी हमारे हवाले कर दें। पर बापू कहाँ माननेवाले ? उन्होंने हमें फटकार वता दी और कह दिया कि "मेरे काममें किसीको दखळ देनेका अख्तियार नहीं है। जब मैं थक जाऊँगा तब तुम्हें बला लॅगा।"

बापूसे अब क्या कहता ? जगरानीकी भयंकर अवस्थासे परिचित होते हुए भी ध्रष्टतापूर्वक उनसे बोछा, "यांदे तुम किसी तरह पैदल चल सको तो बापूसे गाड़ी खिंचवानेका पाप मत कमाओ।" उनकी ऑखोंसे टपाटप ऑसू टपकने लगे और वे अधीर होकर बोलीं, "मुझमें तो उठने-बैठनेकी भी ताकत नहीं रह गई है अन्यथा मैं इस स्थितिको भला सहन कर सकती ? मैं स्वयं ग्लानिसे गड़ी जा रही हूँ पर करूँ तो क्या ? बड़ी विवशता है।"

बाप् दो-ढाई मील अकेलाही ठेलागाड़ी खींचकर आश्रम तक ले गये। वहाँ उन्होंने जगरानीकी परिचर्याका काम माता कस्त्र बाको सौंपा। उन्होंने सचमुचही अपनी अथक और स्नेहमयी सेवासे जगरानीकी जान बचा ली। उस समय स्वयं बाका स्वास्थ्य अच्छा न था, जेलकी यातनाओंसे उनका शरीर अत्यन्त क्षीण एवं शक्तिहीन हो गया था। फिर भी उन्होंने जिस तन्मयतासे जगरानीकी सेवा-ग्रुश्र्षा कीं वह उनकी सहद्यता, स्नेहशीलता और सद्भावनाकाही सूचक था। उस समयका वह करुणापूर्ण दृश्य आज भी मेरे हृद्य-पटलपर ज्योंका त्यों अंकित है। बाकी वह साधना और त्यागवृतिही उनके स्वभावकी विशेष्ता थी। एक सप्ताहके उपचारमे, जिसमें बापूकी अपनी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwagz पर केवल मिद्दीकी पुलटिश बाँधी

जाती थी, जगरानी अच्छी हो गईं, चलने-फिरने लगीं।

जगरानीको मेरित्सबर्ग जेलमें बाके साथ एक मास रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो चुका था। वहाँ कैदी खियोंसे कपड़े फींचनेका काम लिया जाता था। बा जगरानीका बचा रामदत्तको खेलाया करतीं और बाके हिस्सेके कपड़े जगरानी घोया करती थीं। वहींसे जगरानीपर बाका स्नेह हो गया था और बा पर जगरानीकी श्रद्धा।

बापूका शिशु-स्नेह ।

जिन लोगोंने बापूके स्वभावका परिचय प्राप्त किया है उनको माल्र्म है कि शिशुओंपर उनका कितना स्नेह था। इस लिये भाश्रममें मेरे बच्चे रामदत्तको भी बापूसे प्रीति पैदा करनेमें देर न लगी। यहाँ एक विशिष्ट घटना का उल्लेख किये बिना मैं नहीं रह सकता । उस दिन आश्रमपर अनेक प्रतिष्ठित यूरोपियन और भारतीय नेता आये हुए थे और तत्कालीन समस्याओंपर गंभीर वार्ता-लाप हो रहा था। उस विचार-भवनमें किसीको प्रवेश करनेका अधिकार नही था। ठीक उसी समय रामदत्त बरामदेमें ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसे कुछ चोट आ गई। फिर तो बालकने न आव देखा न ताव, न माता के पास गया और न पिताके पास-सीधे बाप्के पास उस कमरेमें पहुँच गया और उनसे लिपटकर रोने लगा। विचार-सभा बाल-रुद्नसे गूँज उठी । बाप्ने बचेको गोदमें उठा लिया और कमरेमें टहलना शुरु कर दिया। कुछ देर तक सभा स्थगित रही। आखिर बचा चुप हो गया और बाप् उसी प्रकार बच्चेको गोदमें लेकर टहलते हुए विचार विमर्शमें योग देने छगे । वात्सल्यताकी कैसी अछौिकक आभा ? यदि मैं होता तो महत्वके ऐसे बार्ताछापके अव-सर पर बच्चेको तो डाँट कर बाहर निकालही देता, पर उसके मा-बापको भी दो चार खरी-खोटी सुनाये बिना न मानता। पर गङ्गा और गड़हीमें जो अंतर है वही तो महान और क्षुद्र जीवके बीचमें पाया जाता है। महापुरुष की छोटी-छोटी बातेंामें भी महानताका आभास मिलेगा ।

वाल इठ

आश्रममें कोई सलोना खाता और कोई अलोना ।

किसी पर कोई दबाव न था, अपनी इच्छासेही लोग

अलोना या सलोना भोजन चुन लेते थे, पर एकबार चुन

लेनेपर बापू इस बातका भ्यान रखते थे कि कोई ब्रत भक्त

म करने पावे। बापूके छोटे पुत्र देवदासने एकबार प्रण

किया कि वे एक सप्ताहतक नमक नहीं खाउँगे। इस व्रतके चौथे दिन पाकशालामें षट्रस भोजन देखकर उनका मन डोल गया और वे व्रत भङ्ग करने पर उच्चत हो गये। पर देवदासकी प्रार्थना बाव्के सामने स्वभावतः अस्तीकृत हुई। बालकने खाना छोड़कर रोना शुरु किया और भोजन के आसनसे उठकर चला गया। इधर बापूने निश्चय कर लिया कि जबतक देवदास अपने व्रतपर अटल रहनेका आश्वासन न देगा और स्वयं आकर मुझसे न कहेगा कि "बापू ! तुम खाओ, मैं भी अलोना भोजन करता हूँ" तबतक मैं भी अनशन करुंगा। एक ओर बाल-हठ, दूसरी ओर पिताकी प्रतिज्ञा ! बालकने हठ बाँधकर दो पहरको नहीं खाया और न पितासे खानेका अनुरोध किया-दोनों भूखे रहे। देवदासको बहुत समझाया गया, पर वह अपने हठसे नहीं हटे। शामको सत्याग्रहकी विजय हुई। देवदास बहुत नम्न होकर पिताके पास दहुँचे और अपनी भूलके लिये क्षमा माँगकर बोले, "बापू ! मैं निर्धारित अवधितक अलोनाही खाऊँगा, आप भी खाइये।" फिर दोनों पिता-पुत्रने एक साथ बैठकर भोजन किया।

#### वत भड़का दएड ।

एकवार आश्रमके तरुण प्रवासियोंने एक मासतक अलोना खानेका व्रत धारण किया, पर बीचमेंही उनकी रसनेदियाँ बगावत कर बैठीं। उन्होंने डरबनसे प्री, तर-कारी, भुजिया आदि नमकीन चीजें मँगवाई और आपसमें बाँटकर खाया। सबसे यह प्रतिज्ञा करा ली गई थी कि बापूके कानोंतक यह चोरीकी खबर न पहुँचने पावे । खेर की बात है कि इस दुष्कर्मका नेता एक ऐसा व्यक्ति था जो बालकोंको शिक्षा देनेके कार्यपर नियुक्त था । आखिर भण्डा फूट गया। देवदास गांधी भी इस गुप्त भोनमें शरीक थे, पर सत्यको छिपा रखना उनके लिये दुष्कर हो गया। उन्होंने सारी बातें बापूसे साफ-साफ कह दी। शामको सब प्रार्थनाके लिये जुटे। प्रार्थनाके बाद बाए उनसे पारापारी प्छने छगे छेकिन सबके सब नकार गर्य और खबर देनेवालेको झ्ठा साबित करने लगे। उस समय बाप्का मुखड़ा सत्यके तेजसे प्रदीप्त हो उठा, उनकी आँखोंसे दया और करुणाकी वृष्टि होने लगी। वे गंभी होकर बोले, ''खबर देनेघाला तो झ्ठा नहीं है, पर मुझ्में ही सत्यकी कमी है। इसीसे मेरे सामने सत्य प्रकट करने में तुम्हें हिचक होती है। " यह कहकर बापू अपने दोनी गालींगर इनाइन तमाचे लगाने लगे। उस समय ऐसा भासित हुआ कि मानो धरती फट जायगी और आकाश हुए पड़ेगा। सबके होश हवाश गुम हो गये। इस कठोर एडको सह लेना मुश्किल हो गया। सभीने एक स्वरसे अपराध स्वीकार कर लिया और क्षमाकी याचना की। सर्यका रूप प्रकट हो गया, सत्य विजयी हुआ।

मैंने तो शुरुमेंही बाप्से कह दिया था कि उनका भीजन मेरी रुचिके अनुकूल नहीं है। मैं अलोना तो खा नहीं सकता, किसी तरह सलोनासे काम चला लूँगा। उनके यह पूछने पर कि मैं सप्ताहमें तीन दिन उरवनमें क्यों बिताता हूँ, मैंने साफ जवाब दे दिया था कि स्वादिष्ट भोजनके लिये उरवन चला जाता हूँ। उनकी पत्थरसी पावरोटीको कूँचकाँच कर अंदर ले जानेमें मेरे दाँतोंको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और विना छोंकी-बघारी हुई केवल उबली तरकारीको दूस-ठासकर गलेके नीचे उतारना मेरे लिये तो किंदन तपस्या है। मैं बाप्को प्रसन्न रखनेके खयालसे उनको धोखा नहीं दे सकता। बापू मेरी बातपर खूब हँसे और बोले कि तुम्हारी सचाईको में पसंद करता हैं।

#### नग्न स्नान ।

जेउमें मुझे नग्न-स्नान करनेपर वाध्य होना पड़ा था। पहले तो बड़ा संकोच मालूम होता था, पर धीरे धीरे क्षित्रक जाती रही। यह देखकर मुझे अचरज हुए विना नहीं रहा कि आश्रममें भी लोग नग्न-स्नानहीं पसंद करते थे। प्रेसके पासही एक कुँआ था, वहींपर स्नान के लिये लोगोंका जमाव हुआ करता था। सबके सब वस्त्र उतार कर नग्न हो जाते, धूप खाते और क्रमागत नहाते। मेरे संकोचका वाँध तो जेलमेंही टूट गया था, अतएव यहाँ में वेधड़क नहाता। तभीसे मुझे नग्न-स्नान की ऐसी आदत पड गई कि आजतक नहीं छूटी। अंतर केवल यहीं पड़ा है कि अब में वाहर सबके सामने नहीं, वर्न स्नानागारका दरवाजा बंदकरके एकांतमें नग्न होकर नहाता हूँ। इससे शरीरके सब अंगोंको धोनेका सुभीता होता है।

## गपुका पयोगशाला ।

पिनिक्स-आश्रम बाप्का प्रयोगशाला था जहाँ वे सत्य और अहिंसाको अपने जीवनमें घटाते थे । उस

शांत-एकांत एवं सौंदर्यपूर्ण स्थानमें वे तपोमय जीवन विताते थे और प्राचीन आर्य ऋषियों एवं अर्वाचीन टाल-स्टाय तथा रिस्कनके आदर्शोंको कार्यान्वित कर दिखाते थे। मानवी जीवनको सरल और उच्च बनाना तथा नियम और संयमके साँ चेमें डालनाही आश्रमका एकमात्र उद्देश्य था। बापूका सार्वजनिक और घरेल्र जीवन एकसा पिवत्र था। एकवार वा बहुत बीमार थीं, बापूने उनको समझाया कि "नमक खाना ठीक नहीं, इससे रक्तमें सुधार नहीं, विकार होता है। आदमी स्वादके लिये नमक खाता है, उससे शरीरको कुछ फायदा नहीं। फलके अंदर जितना नमक जरुरी है उतना मौजूद है, अतएव नमकको छोड़कर फलाहार करना स्वास्थ्यके लिये लाभदायक है।"

"भला नमकके बिना कैसे काम चल सकता है ? अलोना में कैसे खा सकूँगी ?" कहकर बा उनको आश्चर्य-भरी दृष्टिसे निहारने लगीं। "क्यों नही," बापू हँसते हुए बोले, "नमक बिना भी काम चल सकता है। अलोना भोजन तो और भी पुष्टिकर होता है।" बा कुछ खीझकर बोलीं, "यदि ऐसी बात है तो आप खुद नमक क्यों नहीं छोड़ देते हैं ?" बस, बापूने उसी क्षण प्रण कर लिया कि "आजसे तुम्हारे साथ मैंने भी नमक खाना छोडा।" फिर तो शनैः शनैः उन्होंने अन्न छोड़ा, दूध-दही और घी भी त्याग दिया और जबतक वे दक्षिण अफिकामें रहे, फला-हारसे काम चलाते रहे।

आश्रमके प्रवासी संयमसे रहते थे, पर उनमेंसे कभी कभी किसीका नैतिक पतन भी हो जाता था। ऐसेही दो ज्यक्तियोंके पतनपर बाप्को प्रथमवार सात दिनोंका उपवास करना पड़ा था। इस महापुरुषने दक्षिण अफ्रिकामें ऐसा उच्च, पवित्र और त्यागमय जीवन बिताया था कि आधुनिक जगतमें उसका दूसरा उदाहरण मिलना कठिन ही है। जड़वादी पश्चिमीय प्रजाके बीचमें रहकर भी पूर्व के इस साधु पुरुषने अपने सात्विक जीवनसे, निष्काम कर्मसे, विश्वबंधुत्वकी भावनासे और दलित देशबंधुओंकी ग्रुद्ध सेवासे सारे विश्वको विस्मित कर रखा था। पूर्वकी प्रजा पतित है, जंगली है, कुली-कवाड़ी है—वहाँ के गौराङ्गोंकी इस धारणाको महात्माने अपने उच्चतम जीवनसे दूर कर दिया था।

## "इंडियन व्यूज" का विष वमन।

डरवन ( दिच्चिण अफ्रिका ) के सहयोगी "इंडि-यन व्यूज" अपनी पाकिस्तानी मनोवृत्तिके लिये काफी मशहूर है ऋौर हिंदके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करनेमें वह कराचीके अखवार 'डोन' को भी मात कर रहा है। इस लिये ५ और १२ मईके श्रंकों में उसके विस्तृत श्रप्रलेखको पढ़कर हमें कोई श्राश्चर्य न हुआ, पर इस बातपर श्रफसोस श्रवत्य हुश्रा कि सहयोगीने 'उल्टा चोर कोतवालको डाँटें वाली कहावतको अपने लेखमें चरितार्थ कर दिखाया है श्रौर "प्रवासी" को मुसल-मानोंका वैरी कहकर ऐसी गंदीसे गंदी गालियाँ दी है कि जिनको सुनकर यहाँ के मिठयारे भी शर्मसे सिर मुकाये बिना न रहेंगे। "इंडियन व्यूज" जब किसी विवादास्पद सवालका माकूल जवाब नही दे सकता है तब वह गालियाँ देकर अपनी कमजोरीको छिपानेकी कोशिश किया करता है। पर "प्रवासी" उसीकी भाषामें उसको जबाब देकर श्रपने कलेवरको कलंकित करना नहीं चाहता है। हम तो सहयोगीकी गालियोंकी उपेचाही करना उचित समभकर मौन साध लेते, पर उसने "प्रवासी" के सिवा व्यक्तिगत रूपसे उसके संपादक और डाक्टर लंकासुंदर्म तथा हमारेही जैसे विचार रखनेके कारण महात्माजीके द्वितीय पुत्र श्री मणीलाल गांधी पर भी मुस्लिम विरोधी होनेका जो दोष लगाया है उसका प्रतिवाद न करनेपर मसल्मानोंमें भ्रम फैलनेकी त्राशंका है।

हम तो मुसलमानोंको अपनाही अङ्ग मानते हैं, अपनेसे भिन्न नहीं। हमारा तो यह अभिमत है कि किसीका धर्म बदलनेसे उसका रक्त-मांस नहीं बदलता, उसके बाप-दादे नहीं बदलते और इस लिये उसकी कीम भी नहीं बदल सकती है; यदि कुछ बदलता है तो धार्मिक विचार और ईश्वर-प्रार्थनाका प्रकार। हम यह भी मानते हैं कि धर्म एक चीज है और कीम है दूसरी। धर्मका सम्बंध आत्मासे है और कीमका शरीरके रक्तमांससे। अनेक अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच, चीनी आदिने मजहबके लिहाजसे इस्लाम कबूल कर लिया है, पर न्या उनके धर्मके साथ उनकी कीम भी बदल गई है ? कदापि नहीं । फिर हिंदके मुसलमानोंकी कौंम कैसे बदल सकती है ? वे तो कौमसे बिग्रुद्ध हिंदुस्थानी हैं—हमारेही रक्तके रक्त है और हमारेही मांसके मांस । किसी जमानेमें जो मुठ्ठीभर मुगल आदि विदेशी मुसलमान यहाँ आये थे, वे भी हमारे साथ दूध-पानीकी तरह मिलकर कौमसे हिंदुस्थानी बन गये, उनकी भी अलग कोई हस्ती नहीं रही । इस लिये धार्मिक विचारोंमें विभिन्नता होते हुए भी हिंद के हिंदू, मुसलमान और ईसाई कौंमसे हिंदुस्थानीही हैं।

द्तिण श्रिफ्रकाके प्रवासी भाई हमारे विचारों से भली भाँति परिचित हैं। "इंडियन व्युज्ञ" को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि द्तिण श्रिफ्रकामें हमारे विचार श्रीर कार्य राष्ट्रियताके परिपोषक थे, पर सहयोगीका कथन है कि श्रव भारतके विषाक्त वातावरण श्रीर द्वरी संगतके कारण हमारे विचार श्रष्ट हो गये हैं श्रीर हम मुसलमानोंका बैरी वन बैठे हैं। कहनेकी श्रावश्यकता नहीं कि सहयोगीका यह लांछन सर्वथा निराधार है। हमारे राष्ट्रिय विचारमें कोई फरक नहीं पड़ा है बल्कि यहाँ के वातावरणमें वह श्रीर भी पुष्ट हो गया है। हम श्रपने सिद्धांतकी सचाई सिद्ध करने पर के लिये हालकी एक घटनाका यहाँ उद्धेख करने पर वाध्य हो रहे हैं।

पिछले साल अगस्तके आरंभमें असलम खाँ नामक एक युवक प्रवासी-भवन आया। वह ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कम्पनीके किसी जहाजमें लौगडरीका मनैजर था। इस लिये दिवाण अफ्रिका और भारत यात्राके सभय हमारे परिवारके प्राण्यिंस उसका परिचय हो गया था। दुर्भाग्यसे उसकी नौकरी छूट गई और वह नौकरीकी खोजमें अजमेर आ पहुँचा। यहाँ उसने प्रवासी-भवनमें ही डेरा जमा दिया। उसके आनेके बादही देशमें हिंदू-मुस्लिम विप्रहका ज्वालामुखी फूट पड़ा। पाकिस्तानमें मुसलमातीं ज्वालामुखी फूट पड़ा। पाकिस्तानमें मुसलमातीं रेलगाडियाँ रोककर हिंदू-सिखोंको कत्ल करना अर्थ कर दिया उसकी प्रतिक्रिया भारतमें हुए बिना कैसे

रह सकती थी १ यहाँ भी मुसलमानोंके लिये रेलकी श्राह्म खाली नहीं रही । हमने असलमको श्रीर उसे कुछ दिन प्रवासी-भवनमेही बितानैकी सलाह दी।

दुदेवसे अजमेरमें भी कुछ मुस्लिम गुडोंने विमहकी आग लगा दी—एक हिंदू सिपाहीको वोटी बोटी काटकर कन्नमें गाड़ दिया। वहुत खोज होनेपर वार-पाँच दिनके बाद जब लाश मिली और वह भी बड़ी बुरी हालतमें, तो हिंदु ओंमें जोश और रोष फैल गया। कुशल यही हुई कि अधिकांश मुसलमान दरगाह में जा छिपे और शेष इधर उधर भाग गये। दरगाह पर गुरुसेही फौजका पहरा बैठ गया था, इस लिये बहुत कम मुसलमान हताहत हुए, कुछ हिंदू गुरुडोंने मौका पाकर उनकी दूकानें लुटीं और कई दूकानें जला भी डालीं।

उस समय किसी मुसलमानको अपने घरमें शरण देना मानों आफतका आवाहन करना था। जब इन
लड़ाकू हिंदु ओंको पता लगा कि एक मुसलमान युवक
हमारे साथ प्रवासी भवनमें रहता है तो हमारे पास
पेगाम पर पैगाम आने लगे कि यदि हम उसको घरसे
निकाल बाहर नहीं करते हैं तो हमारी खैरियत नहीं
है। हमने साफ जबाब दे दिया कि हमारे जिन्दा रहते
उस युवकका कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता।
उस युवकको नौ मासके बाद देशमें पूर्ण शांति हो जाने
पर ठीक उसी ५ मई को हमने यहाँ से बम्बईके लिये
विदा किया, जिस दिन "इंडियन व्यूज" के उस अप्र
लेखका प्रथम भाग निकला, जिसमें हमपर मुसलमानों
का दुश्मन होनेका लांछन लगाया गया है।

इन मतांधोंने महात्मा गांधीको भी नहीं छोडा, जिन्होंने मुसलमानोंके कल्या एके लिये अपने जीवनका बिलान चढ़ा दिया । पाकिस्तानी आंदोलनके जमानेमें उनको मुसलमानोंका दुश्मन नम्बर १ की पामि दी गई थी। फिर हमारी तो बिसातही क्या १ सिया बात तो यह है कि मुसलमानोंके लिये हमारे जब उनको हम अपनाही अझ समभते हैं तो उनसे वैर- कि की की हम अपनाही अझ समभते हैं तो उनसे वैर- कि की हमारे दिलमें

होकर पाकिस्तानको अपना देश श्रीर राज्य सममते हैं, उसीपर श्रद्धा श्रीर भक्ति रखते हैं, 'सइयाँ के खाकर भैयाका गीत गाने' की कहावत पूरी कर दिखाते हैं, हिंदके विरुद्ध प्रचार करते रहते हैं, उसको बदनाम करनेसे बाज नहीं श्राते हैं, हिंदमें पाकिस्तानी हुकूमत कायम करनेका सपना देखते हैं, उसके लिये साजिश करते हैं श्रीर मौका श्रानेपर पाँचवी पंक्तिका पार्ट श्रदा करनेको तैयार रहते हैं। ऐसेही व्यक्तियोंसे हम साफ साफ कहते हैं कि श्रगर वे सच्चे दिलसे हिंदके वफादार नहीं रह सकते तो उनको फीरन श्रपना बोरिया-बधना लेकर पाकिस्तानको कृच कर देना चाहिये। इसीमें उनका श्रीर हमारा दोनोंका कल्याण है। ऐसेही देश-द्रोहियोंके कारण उन मुसलमानोंकी हालत भी नाजुक हो रही है जो हिंदके तहेदिलसे वफादार हैं।

हिंद पाकिस्तानकी भाँ ति मजहवी राज्य नहीं है। यह एक ऐसा प्रजातंत्र (Secular State) है जहाँ सारे नागरिकोंको, चाहे किसी का मजहब कुछ भी क्यों न हो, समानाधिकार प्राप्त है। यहाँ न धर्म भेद है, न जाति भेद और न रङ्ग भेद । इसी वजहसे आज हिंदके केंद्रीय मंत्री मंडलके चौंदह सदस्योंमें मौलाना अबुल कलाम आजाद और श्री रफी अहमद किदवाई दो मुसलमान, श्री जान मतई और राजकुमारी अमृत कुँवर दो ईसाई, श्री जगजीवनराम और डाक्टर अम्बे-दकर दो हरिजन, सरदार बलदेव सिंह एक सिख और श्री भाभा एक पारसी ( अभी हालमें इन्होंने इस्तीफा दिया है) सदस्य है। हिंदके गवनेरोंमें बंबईके गवनेर राजा महाराज सिंह ईसाई हैं श्रीर श्रासामके गवर्नर सर हैदरी मुसलमान हैं। सार। प्रजाको यहाँ बराबरीके हक और अख्तियार हासिल है। पर समान अधिकार के बदलेमें हिंदुस्थान सभी फिर्के और वर्गके लोगोंसे पूरी वफादारी चाहता है, देशद्रोही और पंचमांगी तो उसकी हस्तीके लियेही खतरा हैं, ऐसे सॉपको दूध पिलानेसे क्या फायदा, जो मौका मिलतेही डँसे बिना छोड़ेगा नहीं । हिंदमें रहनेवाले इसी श्रे ग्रीके गद्दारोंकी निंदा करनेके लिये "इंडियन व्यूज" हमें सारे मुसलमानोंका वैरी कहनेका गुश्ताखी कर रहा है।

भिक्षे हैं इज्जत है और न मुहञ्चत, जो-० हिंदु स्थामिणाया स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य

का वफादार नही है और पाकिस्तानसे लड़ाई छिड़नेपर सारे मुसलमान दुश्मनका साथ देंगे ख्रौर हिंदकी पीठमें छुरी भोंकनैसे बाज नही आवेंगे। इसे हम उनकी दूषित मनोवृत्तिकी ही उपज समभते हैं। पर श्रव "इंडियन व्यूज' के प्रस्तुत अप्रलेखमें यह दलील देखकर हम तो दङ्ग रह गये और हमारे आश्चर्यकी सीमा न रही कि न कोई मुसलमान हिंदुस्थानका वफादार हो सकता है ऋौर न कोई हिंदू पाकिस्तानका। मुसलमानोंको स्वभावतः पाकिस्तानसे प्रेम है और हिंदुओंको हिंदुस्थानसे। इस मानवी प्रकृतिको बदला नही जा सकता। इसलिये दुदैव से कहीं हिंद श्रीर पाकिस्तानमें लड़ाई छिड़ गई तो सह-योगीकी रायमें मुसलमानोंको पाकिस्तानियोंसे लड़ने श्रीर श्रपने भाइयोंके खूनसे हाथ रंगनेके लिये मजबूर करना वास्तवमें सभ्यता त्रौर मनुष्यताका गला घोटना होगा । सहयोगीके आदेशानुसार हमें हिंदके चार करोड़ मुसलमानोंसे कह देना चाहिये कि "भाइयों ! हम भी मनुष्य हैं श्रीर श्रापकी विकट स्थितिको सम-भते हैं। हम ध्यापको अपने भाइयोंसे लड़ने और उनका खून बहानैके लिये नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा करनेपर आप फिर दुनियामें मुँह दिखाने लायक नही रहेंगे। आपसे हम बस यही चाहते हैं कि आप निरपेन द्शककी भाँति तमाशा देखा करें। न हमारी मदद करें और न कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा नुकसान हो।"

दु:ख है कि "प्रवासी" सहयोगीके इस फिला-सफीसे सहमत नहीं हो सकता। हमारा यह खयाल है कि जहाँ भारतीय मुसलमानोंमें खलीकुज्जमा त्र्रादि के समान गदारोंकी कमी नहीं है जो वफादारीकी कसम खाकर भी मौका पातेही उसको तोड़नेमें कोई संकोच नहीं करते हैं वहाँ त्रिगेडियर उस्मानके जैसे भी हिंदके वफादार मुसलमान हैं जिन्होंने काश्मीरके मोचॅपर श्रपनी दिलेरी श्रीर बहादुरीसे कबायितयों श्रीर पाकिस्तानियोंके छक्के छुड़ा दिये श्रीर नवशेराके मैदानमें उन खूनी छ्टैरोंको ऐसी कठोर सजा दी कि पाकिस्तानकी कठपुतली 'त्र्याजाद काश्मीर सरकार' नै उस्मानको पकड़कर जिन्दा या मारकर उसकी लाशही ला देनेवालेको पचास हजार रुपये इनाम देनेकी धिकार भोग रहे है तो वे असकी P एसाकि जिल्हा की स्मित्र स्थी है जिल्हा में हुकू मतका मजा चखनेके लिये, वह

कैसे बरी हो सकते हैं ? यदि आज पाकिस्तान हिंदपर हमला कर दे तो क्या यहाँ के चार करोड़ मुसलमान बैठकर तमाशा देखेंगे ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुःखकी बात तो यह है कि इधर हैदराबादके मियाँ कासिम रिजवी हिंदके चार करोड़ मुसलमानोंको गहार कहनेकी हिमाकत कर रहे हैं और उधर दिन् अफ्रि. काके मियाँ मीर साहब भी। ऐसी बातें कहकर रिजवी श्रीर मीर भारतीय मुसलमानोंको फायदा नहीं, तुक-सान पहुँचा रहे हैं।

हम यह जानते हैं कि रिजवी और मीरका कथन प्रमाणिक नहीं है। इस बातसे भी हम इन्कार नहीं कर सकते कि मुसलमानोंमें ऐसे रंगे सियारोंकी कमी नहीं है जो बाहरसे तो वफादरीका खांग रचते हैं पर अंदरसे गदारी करनेके लिये तैयार है और केवल मौकेके ताकमें बैठे हैं। पर साथही हम उन देशमक मुसलमानोंको नहीं भूल सकते जो सदासे जनाव जिन्ना और मुस्लिम लीगकी नीति और प्रवृतिका प्रचंड विरोध करते आये हैं, जिन्होंने पाकिस्तानकी माँगके खिलाफ जबर्दस्त त्र्यावाज उठाई थी और जिन्होंने पाकिस्तानकी स्थापनाको भारतीय मुसलमानोंके लिये ईश्वरका अभिशाप समभा था। उनकी संख्या नगएव नहीं थी। पिछले निर्वाचनमें मुस्लिम-लीगको मुसल-मानोंके केवल ६५ प्रतिशत बोट मिले थे, शेष ३५ प्रतिशत वोट इन देशभक्त मुसलमानोंके हिस्सेमें आवे थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकारके अधिकारियोंके सिवा महात्मा गांधी तथा काँग्रेस नेतात्रोंसे भी बारबार प्रार्थना की थी कि जनाव जिल्लाको सारे मुसलमानोंक नेता मान लेना मुसलमानोंकी एक बड़ी जमातके साथ अन्याय करना होगा पर उनकी पुकारपर किसीने ध्यान नहीं दिया और आखिर पाकिस्तानकी स्थापनी हो ही गई जिसका फल हिंदू और मुसलमान दोने

पंजाब श्रीर सीमाप्रांत तो हिंदू श्रीर सिखाँरे खाली हो ही गया। सिंध त्रीर पूर्व बंगालसे भी हिं भागे चले त्रा रहे हैं त्रीर कुछ दिनोंमें सारा पाकिसा काफिरोंसे पाक-साफ हो जायगा, केवल दीनदार वहीं रह जायँगे। पर आश्चर्यकी बात तो यह है कि जो गुर् लमान नापाक हिंदको छोड़कर पाकिस्तान चले तिराश होकर लीट रहे हैं। कोई तीन चार लाख तो हिंद में आ भी चुके और रोज एक हजारके श्रीसतसे चले में आ भी चुके और रोज एक हजारके श्रीसतसे चले आ रहे हैं। इसीसे पता लग सकता है कि हिंदमें मुसलमानोंको कितना श्राराम श्रीर सुख है श्रीर उनके मुसलमानोंको कितना श्राराम श्रीर सुख है श्रीर उनके मुसलमानोंको कितना श्राराम श्रीर सुख है श्रीर उनके सुसल कैसा सद्व्यवहार होता है। वे इज्जत- श्रावरसे यहाँ रह सकते हैं; श्रापने दीन श्रीर इमानका पालन कर सकते हैं श्रीर उनका जान-माल सर्वथा सुरचित है।

वास्तवमें " इंडियन व्यूज " पाकिस्तानकी श्वापनाके बाद भारतके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करनेमें अपनी सारी शक्ति खर्च कर रहा है। इस लिये कुछ पाठकोंने उसे यह राय दी है कि अब उसका नाम "इंडियन व्यूज" से बदलकर "पाकिस्तान व्यूज" रख देना चाहिये। यदि कोई उसकी फाइल उठाकर देखे तो उसे यही प्रतीत होगा कि भारतको बदनाम करनेमें इस प्रवासी अखवारने कराचीके 'डोन' को भी मात कर हिया है। इसने गांधी, नेहरु, पटेल आदि सभी पर मुिल्लम विरोधी होनेका लांछन लगाया है। यदि किसी को हमारे कथनमें संदेह हो तो उसकी सालभरकी फाइलमें खासकर गुजराती अम्रलेख देख लेवे। गांधी जी भी मर करही 'व्यूज' का श्रद्धा भाजन बन पाये हैं, जीवित रहते हुए नहीं।

सहयोगीका पिछला 'इद नम्बर' को पाकिस्तान श्रंक कहना श्रधिक उपयुक्त होगा। उसमें पाकिस्तानी मंडेका प्रदर्शन है, हिन्दके मंडेका नहीं। कराचीके शासकोंके चित्र छापे गये हैं, दिल्लीके शासकोंके नहीं। मजेकी बात तो यह है कि इसके सम्पादक मियाँ मूसा मीर सूरतके निवासी हैं पर इनका सिद्धांत है कि हर एक मुसलमानको पाकिस्तानका वफादार होनाही चाहिये।

हमने हिंदके खाकर पाकिस्तानके गीत गाने और दूसरा 'स्टेट्समेन' है वाले मुसलमानोंकी जो समय समयपर कड़ी से भी प्रकाशित होता है। अलीचना की है, इसीसे हम "इंडियन ट्यूज" के कोप इस समय भारतके पाँच नई दिछी, पटना और कान गानोंका वैरी होनेका लांछन लगाया गया है ताकि रहा है। कलकत्तासे 'विश्वा श्रिप्तकाके प्रवासी मुसलमान हमें अपना दोस्त भी निकलता है। मासिक मही, दुश्मन समक लेवें। इस अखवारने प्रवासी पर इधर कुछ दिनोंसे शा सिलमानोंको पाकिस्तानी बनानेमें सारी शक्ति लगा कलकत्तासे अंग्रेजी दैनिक 'प्रित्ती है। इस लेखमें हमारे साथही हमारेही जैसा एक महाकंगालकी स्थितिसे विश्वार रखनेके कारण श्री मणीलाल गांधी पर भी पार्थसे हिंदीके सर्वोपरि पन्न ССС-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

कमीना हमला किया गया है और उनको भी मुसल-मानोंका बैरी कहकर दिलका गुबार निकाला गया है। श्रंतमें हम हिंदमें रहनैवाले पाकिस्तानी मुसलमानोंको यही राय देंगे कि वे अपनी गहारीसे उन मुसलमानोंकी धिति न बिगाड़े जो हिंदके प्रति तहेदिलसे वफादार हैं क्योंकि दो-चार सड़ी मछलियाँ सारे तलाव को गंदा कर डालती हैं। उनके लिये पाकिस्तानका रास्ता खुला हुआ है।



#### कलकत्ताः

| श्री मूलचन्द्रजी श्रयवाल | 300) |
|--------------------------|------|
| श्री सेठ दीपचंदजी पोदार  | २५०) |
| श्री मिहिरचन्द्रजी धीमान | 200) |
| श्री रूलियारामजी गुप्त   | 200) |
| श्री भागीरथमलजी कनौडिया  | 200) |
|                          |      |

जमा

88401

#### श्री मृलचंद्रजी अग्रवाल ।

हिंदी संसारमें श्री मूलचन्द्रजी अग्रवाल एक अद्वितीय पत्रकार हैं। भारतमें केवल अंग्रेजीके दो दैनिक अखवार दो शहरोंसे निकलते हैं उनमें एक तो "अमृतवाजार
पत्रिका" है जो कलकत्ता और प्रयागसे नित्य निकलता है
और दूसरा 'स्टेट्समेन' है जो कलकत्ताके सिवा नई दिल्ली
से भी प्रकाशित होता है। पर मूलचंद्रजीका "विश्वमित्र"
इस समय भारतके पाँच बड़े नगरों—कलकत्ता, बंबई,
नई दिल्ली, पटना और कानपुर—से दैनिक रुपमें निकल
रहा है। कलकत्तासे 'विश्वमित्र' का साप्ताहिक संस्करण
भी निकलता है। मासिक संस्करण भी निकल रहा था
पर इधर कुछ दिनोंसे शायद वह बंद है। मूलचंद्रजी
कलकत्तासे अंग्रेजी दैनिक 'एडवान्स' भी निकालते हैं। वे
एक महाकंगालकी स्थितिसे अपने श्रम, साहस और पुरुषार्थसे हिंदीके सर्वोपिर पत्रकार बन गये हैं। सन १९१९

में इनसे मेरी भेंट और जान-पहचान हुई। 'विश्वमित्र' से प्रवासी भारतीयोंके सेवा-कार्यमें निरंतर सहायता मिलती अाई है। सन १९३१ में जब मुझे अखिल भारत हिंदी संपादक सम्मेलनका प्रधान बनाया गया था तो मूलचंद्र जीही सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष थे। 'विश्वमित्र' की रजत जयंतीका मुझकोही सभापति चुना गया था पर अचानक बीमार हो जानेके कारण में इस सौभाग्यसे वंचित रह गया। मेरेही अनुरोधसे मूलचंद्रजीने अपनी राम कहानी लिख डाली है जो 'पत्रकारकी आत्मकथा' के नामसे प्रका-शित हो चुकी है। हिंदी जगत इस अनुपम आत्मकथाकी विस्तृत द्वितीयावृतिकी प्रतिक्षा कर रहा है। सन १९४४ में "विश्वमित्र" की रजत-जयंतीके समयसे बिना माँगे दो-ढाई सौ रुपया हर साल मेरे खर्चके लिये वे भेजते आये हैं। बीचमें एकवार मैं असाध्य बीमार पड़ गया था और मुझपर कुछ कर्ज भी हो गया था, इसकी खबर पातेही भाई मूलचंद्र जीकी धर्मशीला पत्नी श्रीमती स्वदेशरी देवी ने साढे छः सौ रुपये एक मुदतसे भेजकर मुझे ऋणमुक्त कर दिया था और साथही यह आदेश भी दिया था कि अब मैं निश्चिन्त होकर अपने स्त्रास्थ्य सुधारकी चेष्टा करूँ। पिछली दिवालीपर मेरे पास दानकी रकम नहीं आई थी। उसकी चर्चा छिड़नेपर मूलचंद्रजीने हँसते हुए देवीजीसे कहा था कि अब तो सृद-व्याज और दण्डके साथ यह रकम देनी पड़ेगी। उसी सालाना सहायताके सिलसिलेमें यह ३००) प्राप्त हुआ है

#### श्री सेठ दीपचन्दजी पोद्दार ।

श्री सेठ दीपचन्दजी कलकत्ताके एक प्रसिद्ध रईस और आर्यसमाजके एक अनमोल रत्न हैं। वर्षों कलकत्ता आर्य समाजके प्रधान-पदको आप सुशोभित कर चुके हैं। वैद्यनाथधाम ( देवघर ) के गुरुकुछका तो आप प्राणही हैं। जहाँ अपने स्वयं इस संस्थाको पर्याप्त दान किया है वहाँ दूसरोंसे दान प्राप्त करनेमें भी पूरा परिश्रम किया है। प्रवासी भारतोंयोंके प्रश्नमें भी सदासे आपका अनुराग है। जबजब उनके सेवा-कार्यके लिये धनकी आवश्यकता पड़ी है, आपने कभी मुझे निराश नहीं किया। आशा है कि प्रवासी भारतीयोंपर आपकी कृपादृष्टि इसी प्रकार बनी रहेगी।

#### श्री मिहिरचन्द्रजी धीमान ।

भाई मिहिरचंद्रजी कलकत्ताके एक प्रतिष्टित नाग-रिक, हिंदुओं के एक सम्मानित नेता एषं। व्यामसमाजके। स्वाम त्या विवास प्राप्त हेनेकी कृपा करेंगे।

स्तंभ हैं। मुस्लिम लीगकी हुकूमतके जमानेमें कलकत्ताके कल्लेआमकी घड़ियोंमें आपने जिस साहस और शौर्यो हिंदुओं के जानमालकी रक्षा की थी उसे वहाँ के निवासी कभी विस्मरण नहीं कर सकते । धीमानजी पत्रकार कला में भी पूरा अनुराग रखते है और घाटा उठाकर भी दैनिक एवं साप्ताहिक 'जागृति' का संचालन कर रहे हैं। उनके बचपनके सहपाठी श्री जगदीशचनद्रजी हिमकर पत्रकारिके कार्यमें उनका हाथ बँटा रहे हैं। हिमकरजी ही 'जागृति' के मुद्रक, प्रकाशक और संपादक हैं। धीमानजी अपने ठेकेदारीके काममें अत्यंत व्यस्त होते हुए भी समय समय पर 'जागृति' में विशेष लेख लिखा करते हैं जो अपने विषयमें बडे गंभीर और विचार पूर्ण होते हैं । धीमानजी और हिमकरजीसे आर्यसमाजीके नाते हमारा पुराना परिचय है।

#### श्री रुलियारामजी गुप्त ।

भाई रुलियारामजी कलकत्ताके एक देशभक्त और हिंदी प्रेमी महाभाग हैं। पहले आप जनरल प्रिंटिङ्ग वन्सं लिमिटेडके मनैजर थे, पर इधर कुछ वर्षोंसे आपने अपना निक्ती कारबार और ज्यापार आरंभ कर दिया है और अपनी योग्यता एवं कार्य-दक्षताकी बदौलत काफी सफलता प्राप्त की है। आपका बंगाल प्रिन्टिङ्ग वर्क्स कलकत्तेका एक मशहूर मुद्रणालय बन गया है। अनुष्ठान, आवर्तन, अंतिम इच्छा आदि पुस्तकें निकाल कर आपने हिंदी-साहि-त्यकी स्तुत्य सेवा की है। हमें विश्वास है कि आपके परिश्रम और पुरुषार्थसे हिंदी संसारका बहुत कुछ उपकार होगा । दलित और पीड़ित प्रवासी भाइयोंके लिये आपके हृद्यमें सची समवेदना है। जहाँ ''प्रवासी'' को भाषने २००) दान देकर अपनी सहदयताका परिचय दिया वहाँ स्थायी सहायताके रुपसे अर्द्धप्रष्टका विज्ञापन भी देका ''प्रवासी'' को चिरऋणी बना लिया है।

### श्री सेठ भागीरथमलजी कनौड़िया ।

सेठ भागीरथमलजी कलकत्ताके अग्रगण्य मारवाई। ब्यपारियोंमें एक हैं। उनसे हमारा कोई परिचय न धा, हमारे कामोंकी भी उनको कोई जानकारी नहीं थी, जि भी उन्होंने मुझे निराश न किया और अपनी इच्छासे जी कुछ ''प्रवासी'' की सहायता की है उसी पर हमें संती है और हम उनका आभार मानते हैं। आशा है कि कर्नी ड़ियाजी विदेशोंमें बसे हुए अपने पीड़ित प्रवासी भाइयोंकी



हिंदुकी विधान परिषदमें शासन विधान बन रहा है। जब नया विधान अमलमें आवेगा तो आजकलकी भाँति गवर्नर-जनरल और गवर्नर बन जाना सहज न होगा। प्रजा या प्रजाके प्रतिनिधियोंकी रायसेही उनकी नियुक्ति हो सकेगी। इस बीचके समयमें जो कुछ हो जाय सो थोड़ाही है। हमने "प्रवासी" के पिछले अङ्कमें लिखा था कि श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यका गवर्नर-जनरल बनाया जाना भारतका दुर्भाग्य है। हमारे खयालमें जब राजाजीको उनका अपनाही प्रांत मद्रासने दुधकी मक्खीकी भाँति निकालकर बाहर फेंक दिया है तो उनको भारतके सर्वोच सिंहासनपर ला बैठाना लोकतंत्रकी सरासर हत्या है। अब "ट्रिब्यून" अखवारमें यह खबर छपी है कि राजाजीकी नियुक्तिकी बात भारत सरकारके अनेक मंत्रियों को सार्वजनिक घोषणाके बाद माऌम हुई है। इसका तो यह मतलब हुआ कि राजाजी मंत्री-मंडलकी रायसे भी नहीं बल्कि कुछ खास मंत्रियोंकी सिफारिशसे गवर्नर-जन-रह वन बेठे हैं। इस समय जिनके हाथमें देशकी बागडोर है वे जिसको चाहें सातवें आसमान पर चढ़ा सकते है।

इसी प्रकार श्री आसफ अली उड़ीसाके गवर्नर वना दिये गये हैं। उनकी नियुक्तिपर भी राजनीतिक क्षेत्रमें वड़ी कर आलोचना हो रही है। कहा जाता है कि इस समय विश्वके सबसे अधिक उन्नतशील देश अमेरिकाका राजदूत उनको बनाया गया था, पर वे वहाँ सर्वथा असफल रहे। इस लिये एकवार उनको वापस बुलानेकी वर्षों भी घली थी। इनके कार्यकालमें भारतके जो यात्री अमेरिका गये उनका कथन है कि भारतके इस राजदूतने वहाँ रहकर न देशका गौरव बढ़ाया और न भारतके विचारोंका प्रचारही किया। काश्मीरके सवाल पर भी आसफ अली वहाँ भारतके अनुकूल लोकमत नहीं बना सके। इस लिये राजनीतिज्ञोंको विस्मयके साथही विपाद भी हुआ हैं कि उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए प्रांतका गवर्नर इनको बनाया गया है जहाँ रचनात्मक कार्योंका संचालन करनेके लिये किसी योग्य गवर्नरकी जरुरत है। जनतामें यह खयाल फैल रहा है कि इस तरहकी नियुक्तियाँ योग्यताके लिहाजसे नहीं प्रत्युत व्यक्तिगत मित्रता और खुशा-मदके आधारपर हो रही हैं। इसी तरह सरकारके

सभी विभागोंमें अमलदारोंकी नियुक्तियोंमें जिस पक्षपात-पूर्ण नीतिसे काम लिया जा रहा है उससे जनतामें असं-तोष फैलना स्वाभाविकही है।

पाकिस्तानकी स्थापना हो जानेपर बम्बई वाले जनाब मुहम्मद अली जिन्ना वहाँ के गवर्नर-जनरलकी गदी पर जा विराजे, यू० पी० के मियाँ लियाकत अली खाँ प्रधान-मंत्रीका पद पा गये और मुस्लिम लीगके अन्य बड़े बड़े नेता अच्छे अच्छे ओहदोंपर जाकर जम गये, पर वेचारे साधारण मुसलमानोंको क्या मिला? वह एक मुस्लिम महिलाने लाहौरके उर्दू "दैनिक जमींदार" अख-वारके संपादक मौलाना जफर अली खाँ और पाकिस्तानी पंजाबके पूर्व मंत्री सरदार शौकत अली खाँको एक पत्रमें लिखकर बतलाया है जो उसीके शब्दोंमें सुनिये—

"चार दिन फाका करनेके बाद मेरे खाविदने यह फैसला कर लिया है कि इस तरह मूखसे छटपटाने के बजाय मर जानाही अच्छा है। घरका किराया ४०-५० रुपया एक मूखा और आधा नंगा आदमी फैसे दे सकता है? एक शस्स जो मुल्कके बँदवारासे पहले एक उम्दा घर और छछ दुकानोंका मालिक था और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था वहीं आज गरीबीसे तंग आकर अपने बीबी बचेके साथ खुदकुशी करने जा रहा है। हमने आज रातको व्यास नदीमें कूदकर जान दे देनेका इरादा कर लिया है। बचोंको यह समस्ताया गया है कि उनको उनके दादाके घर ले चलेंगे जहाँ उनको खूब खाना मिलेगा। चार दिनके

भूखे बचे इस खवरसे बहुत खुश हैं। यह खत लिखते वस्त में रो रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर इसका मतलब अखबारोंमें छपेगा तो वह पाकिस्तान सरकारको नींदसे जगा देगा। पाकिस्तान कायम करने से पहले लीडरोंने बड़े बड़े वायदे किये थे, वे लीडर और उनके वायदे अब कहाँ हैं? मैं यह खत आधीरात को अपने खाविंद और बचोंके साथ व्यास नदीमें डूब कर मरनेके लिये जाते वस्त डाकके डब्बेमें डालूँगी।"

इसी प्रकार लाखों मुसलमान आज पाकिस्तानमें तड़प-तड़पकर प्राण गँवा रहे हैं—पाकिस्तान उनके लिये कब्रस्तान बन रहा है। लाखों हिन्दुस्थान भागे आ रहे हैं।

आर्य सार्वदेशिक सभाके मंत्री पं० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० का कथन है कि "धर्मपत्नी" शब्द का प्रयोग करना अर्थात 'पत्नी' के साथ 'धर्म' का विशे-पण लगाना अयुक्त, अवांछनीय और अनर्थकारी है। वास्तव में पत्नीके साथ धर्मको जोड़ना एक विशेष भाव और अर्थ का सूचक है। जिस पुरुषके पास अनेक पत्नियाँ होती हैं उनमेंसे उसी एकके लिये 'धर्मपत्नी' शब्दका उपयोग किया जा सकता है जो विधि-विहित (कानूनसे जायज) खी है। जो एक पत्नीवतका पालक है, दूसरा विवाह कर लेना या रखेली रख लेना अपराध और अधर्म समझता है उसकी पत्नीको 'धर्मपत्नी' कहना जहाँ उसके आचारपर प्रहार करना है और वहाँ उसकी पत्नीका घोर अपमान भी। मेरे खयालमें उपाध्यायजीका विचार युक्तियुक्त और प्रमाणिक है, जब 'धर्मपति' शब्दको अन्यवहार्य माना जाता है तो 'धर्म-पत्नी' कैसे व्यवहार्य हो गया ? धर्मपिता, धर्म आता आदि शब्दोंके सामान्य अर्थसे यह स्पष्ट है कि उससे भिन्न कोई वास्तविक पिता और भ्राता भी है। इस लिये हिंदीमें जो धर्मपत्नी शब्द चल पड़ा है उसका न्यवहार बंद हो जाना चाहिये। लोग 'पत्नी' के प्रति सम्मान प्रकट करनेके विचारसे 'धर्म' जोड़कर 'धर्मपत्नी' लिखते या कहते हैं, पर तनिक ध्यान देनेपर स्पष्ट प्रतीत होगा कि इससे पत्नी का आदर नहीं, निरादरही होता है। आशा है कि हिंदी संसार उपाध्यायजीके विचारको स्वीकार कर 'धर्मपत्नी' शब्दका ब्यवहार त्याग देगा।

"क्रायसिस" अखवारमें यह खबर छपी है कि हमारे गवर्नर जनरल राजाजीने प्रवर्तक संघक वार्षिकोत्सव पर सभापतिकी हैसियतसे भाषण देते हुए कहा कि पंजाब और काश्मीर आदिमें स्त्रियोंका जो अपहरण हुआ है उस पर हमें ज्याथित नहीं होना चाहिये; यदि रावणने जानकी का हरण न किया होता तो रामायणकी रचना न हुई होती। वाह राजाजी! आपने तो कमाल कर दिखाया। यद्याप रावणको राक्षस कहा जाता है तो भी वह सम्य पुरुष था। लक्ष्मणने उसकी बहन शूपनेखाकी नाक काट ली थी जिसके बदलेमें उसने सीता-हरण किया था, पर सीताको उसने अपने राजमहलमें नहीं, अशोक-वाटिकामें कैद कर रखा था। उसने सीताकी इच्छाके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसपर आपत्ति की जा सके। तिसपर भी रावणको अपने कर्मका दंड भोगनाही पडा था । कहाँ सभ्य रावण और कहाँ अधुनिक कालमें अव-लाओंके हरण करनेवाले आततायी ? दोनोंको एकही तराजूपर तौलना राजाजीकी बुद्धिकी बलिहारी है। राजाजी का हृदय किसी विशेष धातुका बना हुआ है जो इस युग के चंगेज और हलाकूकी करत्तोंको भूल सकता है और दसरोंको भूल जानेकी प्रेरणा कर सकता है, पर हमसा साधारण व्यक्तियोंको देशका अङ्ग भङ्ग, लाखों घराँका सर्वनाश और हजारों आदिमयोंका कत्ल भी उतना नहीं अखरता है जितना कि अवलाओंका अपहरण, उनपर किये गये पाश्चविक बलकार और उनका हृद्य विदारक अप मान, चाहे वे खियाँ हिंदूकी हों अथवा मुसलमानोंकी।

राजा महेन्द्र प्रतापजीको यह संदेह है कि भारतको विटिश साम्राज्यके अंदर रखनेके लिये एक भयानक पड्यंत्र हो रहा है। हम अवतक राजा साहबके संदेहको निराधार समझते रहे क्योंकि भारतीय विधान परिपदने सबसे पहले अपना ध्येय निश्चित कर लिया और वह है भारतमें स्वतंत्र प्रजातंत्रकी स्थापना। पर इधर कुछ दिनोंसे अपने देशके कुछ नेताओंकी मनोवृत्ति और प्रवृत्तिसे हमें राजी महेन्द्र प्रतापजीके विचारमें सचाईकी झलक दिखाई पड़ने लगी है। जहाँ अगस्त तक नया विधान तैयार हो जानेकी आशा थी वहाँ अब यह कहा जाता है कि नवम्बरते पहले आशा थी वहाँ अब यह कहा जाता है कि नवम्बरते पहले विधान परिपदकी बैठकही न हो सकेगी क्योंकि इस दरम्यानमें पं॰ जवाहरलाल नेहरू लंडन जायँगे और वहाँ दरम्यानमें पं॰ जवाहरलाल नेहरू लंडन जायँगे सम्बन्ध पर विटिश राष्ट्र मंडलके साथ भारतके भावी सम्बन्ध पर विटिश राष्ट्र मंडलके साथ भारतके भावी सम्बन्ध पर विटिश राष्ट्र मंडलके साथ भारतके भावी सम्बन्ध पर

<sub>बातचीत करेंगे ।</sub> एटलीने इस विषयपर बातचीत करने बातवाप के विशेष रुपसे आमंत्रित किया है । सुनते है कि इस बातचीतके बादही विधान परिपदमें यह निश्चय हो सकेगा कि भारत बिटिश राष्ट्रमंडलमें रहेगा अथवा इससे अलग । छोटासा बर्मा बिटिश साम्राज्यसे सर्वथा अति हो चुका है, पर भारत और पाकिस्तान अभीतक विदिश डोमिनियन' बने हुए हैं-सहाँ के गवर्नर-जनरल, गवर्नर, राजदूत आदि की नियुक्ति इङ्गलेण्डके राजाकी बीकृतिसे होती है। अभी पिछले मासमें राजाकी जन्म जयंती मनाई गई थी और यूनियन जेक सरकारी दफ्तरों गर शानसे फहराया गया था। यह बात स्वाधीनता-प्रेमियोंको खटके बिना न रही, और इसपर जब उन्होंने आपित उठाई तो भारतके गवर्नर जनरल राजाजीने उनको उपदेश दिया था कि स्वतंत्र भारतमें यूनियन जेकका कहराना गुलामीकी नहीं, हमारी सीजन्यताकी निशानी है और यह भी कहा था कि हम किसीके दवावमें आकर ब्रिटिश साम्राज्यसे अलग न होंगे। इससे स्पष्ट है कि हमारे कुछ नेता ब्रिटिश राष्ट्र मंडलमें 'परिया' बनकर रहनेको तैयार है। जिस राष्ट्रमंडलके देश दक्षिण अफ्रिकामें हमारी जो गांति और बेइजाती हो रही है वह किसीसे छिपी नहीं है, और बनाडा, न्यूजीलेण्ड तथा आस्ट्रेलिया लाखों गौराङ्गों को सब प्रकारकी मदद देकर बसानेको तैयार हैं पर एक भी भारतीयका वहाँ पैर धरना बद्दीस्त नहीं कर सकते। बिटिशके निजी उपनिवेशोंमें भी भारतीयोंकी कोई प्रतिष्ठा <sup>नहीं है</sup>। केनिया, मोरिशस, फिजी, डमरारा, ट्रिनीडाड, जमैका आदि कहीं भी उनकी श्वेताङ्गोंके समान अधिकार मही है, सर्वत्र वे नीच और अछूत समझे जाते हैं। काश्मीरके मामलेमें ब्रिटिश सरकारने पाकिस्तानका जो बुहम बुह्रा पक्ष लिया है वह भी हमारी आँख खोल देने के छिये काफी है। पर हम देखते हैं कि हमारे फुछ नेता साम्राज्यमें हीन स्थिति स्वीकार करनेके हिये तैयार है। इङ्गलेण्डका मित्र होकर रहनेमें भारतका सम्मान है पर उसका डोमिनियन बनकर रहना भारतके हिंवे घोर अपमान है।

हैदराबादसे भारतका समझौता नहीं हो सका, थह हमारी सरकारकी भूळकाही परिणाम है। जहाँ भारत

१५ अगस्त १९४७ से पहले भारतीय संघमें सम्मलित हो जावें वहाँ हैदराबादके साथ विशेष व्यवहार किया गया और निजामको अपनी इच्छा एवं सुविधाके अनुसार सोचने तथा निर्णय करनेका समय दे दिया गया। भारत के वर्तमान सत्रधार यह जानते हैं कि निजास मतांध मुसलमान है, वे अपनी ८५ प्रतिशत हिंदू प्रजापर १५ प्रतिशत मुसलमानोंका शासन विधिका अटल विधान मानते हैं और पाकिस्तानको शक्तिशाली बनाकर सारे भारतमें इस्टामी हुकूमत कायम करनेका अरमान भी रखते हैं, फिर भी निजामके साथ एक मियादी समझौता कर लिया गया। निजामको खुश रखनेके लिये हमारी सरकार ने हैदराबादसे अपनी फौज हटा ली, अपनी छावनी निजाम को सौंप दी और हर तरहसे निजामकी ख़शामद की गई । पर निजामने इसे कोई दारता नही, हमारी निर्वलताकाडी लक्षण समझा । उन्होंने फरमान निकाला कि हैदराबाद पूर्ण स्वतंत्र रहेगा, भारतीय संघमें हर्गिज शरीक न होगा। भारत सरकारसे बिना पूछे पाकिस्तानको बीस-पचीस करोड़ रुपया कर्ज भी दे डाला, विदेशोंसे हथियार मँगाना शुरु कर दिया। सरकारी फौजके सिवा कासिम रिजवीके नेतृत्वमें एक खानगी फीज तैयार कर ली गई, जो रजाकार कहलाती हैं और रजाकारोंकी संख्या करीब एक लाखतक पहुँच गई है। रजाकार जहाँ हिंदुओंको मारकाट और खुटकर हैदराबादसे खदेड़ रहे हैं वहाँ हिंदुस्थानकी हद्में धुसकर भी गाँव पर गाँव ऌट रहे हैं और हिंदुओंको कल्ल कर रहे हैं। निजाम अरब, पठान आदि बाहरके मुसलमानोंको बुलाकर फौजमें भर्ती कर रहे हैं। लड़नेके लिये वे प्री तरहसे तैयार है।

इधर हमारे नेहरूजी देशवासियोंको आश्वासन देते रहे कि भौगोलिक दृष्टिसे हैदराबाद चारों तरफ हिंदसे घिरा हुआ है इस लिये वह स्वतंत्र रहही नही सकता। उसका स्वतंत्र रहना तो भारतके लिये सबसे बड़ा खतरा है। इस लिये भारत संघमें उसको सम्मलित होनाही पड़ेगा। उधर निजाम १५ अगस्तके बाद कई फरमान निकाल चुके और वे अपनीही रट लगाये जाते हैं कि हैदरा-बाद किसी भी रुपसे हिंदमे शरीक न होगा और वह आजाद रहेगा। इस लिये हम यह तो शिकायत नहीं कर सकते है समस्त रजवाड़ोंको यह चेतावनी दे दी गई थी कि वे शिकायत है तो वह अपनी सरकारसे जो यही आशा बाँधे CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कि निजामने हमें धोखेमें रखा है, हमारी यदि किसीसे वैठी रही कि निजाम सोच-विचारकर भारतीय संघमें शामिल हुए बिना न रहेगा।

जनाब जिन्नाने भी हैदराबादकी पीठ ठोक दी है
और कह दिया है कि हैदराबादको आजाद होकर रहनेका
प्रा अधिकार है, भारतीय संघमें उसको शरीक होनेके िछये
मजबूर करना सरासर श्रम्याय है। यही तो पाकिस्तानी
इन्साफ है। फिलस्तीनका बँटवारा प्राकृतिक पाप है पर
भारतका बँटवारा कुदरतका तकाजा। बहाँ के अल्पसंख्यक
यहूदियोंको अरबोंकी हुकूमत कबूल करनाही चाहिये, पर
यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान हिंदूराज्यमें कदापि नही
रह सकते; काश्मीरको स्वतंत्र रहनेका अधिकार नहीं उसे
तो पाकिस्तानमें शामिल होनाही चाहिये अन्यथा कवायली
और पाकिस्तानी मुसलमान काश्मीरका विनाश किये
बिना न छोड़ेंगे, पर हैदराबादको स्वतंत्र रहनेका पूरा
अधिकार है। गजबकी दलील है—अजीब इन्साफ है।

निजामका सचा सिपहसालार कासिम रिजवी नेहरु सरकारको छड़नेके छिये खुछमखुछा चुनौती दे रहा है। वह कहता है कि हैदराबाद इस्लामा रियासत रहेगा, यहाँ लोकतंत्रका सवाल उठानाही फजूल है। ब्राह्मण और बनिया (नेहरु और पटेल ) राज चलाना क्या जाने ? उनके हाथमें अचामक हिंदुस्थानकी बागडोर आ गई तो उनको बेहद् गरुर हो गया है और वे हैद्राबाद्से छेड़खानी कर रहे हैं। हमें तो अल्लाहने हुकूमत करनेके लियेही पैदा किया है, हम सिद्योंसे राज करते आ रहे हैं और हम जानते हैं कि राज क्या चीज है और हुकूमत कैसे की जाती है। हम तो अमनके फरिश्ता हैं, पर यदि हिंदने हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी तो उसकी फीजको हिंदुओंकी लाशोंके सिवा और कुछ हाथ न लगेगा। अगर एक भी भारतीय सिपाहीने कहीं हैदराबादकी जमीनपर पेर रखनेकी गुश्ताखी कर दी तब तो प्रलय हो जायगा। हमारे रजाकार जो खम ठोंक कर चल पड़ेंगे तो पानीपतकी पुनारावृत्ति किये विना नहीं मानेंगे और दिल्लीके लाल किलेपर आशिफया झंडा फहरा करही दम लेंगे। यही नहीं, वे हिंदुस्थान भरमें फैल जायँगे और फिर तो उनके सामने चंगेज और हलाकू खाँको लोग भूलही जायँगे।

इस तरह कासिम रिजवी भारतके सर्वोपिर नेताओंको गालियाँ दे रहा है और भारत सरकारका खुले

आम अपमान करता फिरता है फिर भी हमारे प्रधान मंत्री नेहरू उसकी एक वेजिम्मेदार आदमी कहकर उसकी वातोंकी उपेचा करनाही उचित समझते हैं। पर सोक्षे की बात है कि रिजवीको ऐसी गुश्ताखी करनेकी हिम्मत कहाँ से आई ? यदि निजाम उसकी बातोंको बुरी समझते तो वह इस तरह गुलछरें उड़ाता न फिरता बिक किसी जेलमें अपती बदमाशीका मचा चखता होता। सच बात तो यह है कि रिजवीके मुँहसे निजाम बोल रहे हैं। यदि कोई दूसरा देश होता तो अबतक अपने प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री तथा अपनी सरकारके इस अपमानका बदला सूद-समेत चुका दिया होता पर हमारे धैर्यका तो अंतही नहीं आता है, यही अचरज और अफसोस है।

निजामको यह भी भरोसा है कि हिंद्से लडाई छिड्नेपर पाकिस्तान तो उनका साथ देगाही, साथही यहाँ के चार करोड़ मुसलमान भी उनकी मदद करनेसे बाज न आवेंगे। रिजवीने अपने एक भाषणमें कहा भी है कि हैदराबादसे भिड़ो और फिर देखो तमाशा ? हिंदके चार करोड़ मुसलमान पंचमाङ्गका काम करेंगे और सारे देशमें बगावतकी आग लगा देंगे । उस अंदरुनी आगको बुझाना ही भारत सरकारके बूतेसे बाहरकी बात होगी, फिर वह हैदरावादसे लड़ेगी क्या ? अतएव समय आ गया है कि निजामका दिमाग दुरुस्त कर दिया जाय और उनके बतला दिया जाय कि पानीपतकी पुनरावृत्ति करने और दिल्लीके लाल किलेपर झंडा उड़ानेकी कल्पना भी कितनी महँगी पड़ जाती है ? भारतीय मुसलमानोंमें कौन भारत का वफादार है और कौन गदार, इसका भी पता हा जायगा । यदि भारत सरकारने कुछ भी सुस्ती और दिलाई दिखाई तो शुब्ध लोकमत और भी कुद्ध हो उठेगा। हैंगा वाद रुपी खतरेको दूर किये विना भारतका कल्याण नही है।

काश्मीरका मामला दिनपर दिन गंभीरही होता जाता है। सैनिक दृष्टिसे तो हमारी विजय होती जा ही है। सीमांतके कबायलियों और पाकिस्तानियोंको हमां सैनिकोंने लड़ाईका ऐसा मजा चखा दिया है कि वे तीवा तोवा चिल्ला कर मैदानसे भाग रहे हैं। जब रणहें की उनका टिकना असंभव हो गया और पाकिस्तानने देखा क संयुक्त राष्ट्र संघकी सुरक्षा समितिक कमीशनके यहाँ क्रांति पहले सारे काश्मीरपर हिंदका कब्जा हो जायगा क्रोते पहले सारे काश्मीरपर हिंदका कब्जा हो जायगा तो उसने अपनी नियमित सेनाको मैदानमें उतार दिया तो उसने अपनी नियमित सेनाको मैदानमें उतार दिया क्रोत अवतक पाकिस्तान परदेकी आड़में शिकार खेल रहा शा इस लिये इस नई कारगुजारीको छिपानेके लिये सैनिश्चा हो आज्ञा दी गई है कि लड़ते लड़ते मर मिट अथवा क्रांति आज्ञा दी गई है कि लड़ते लड़ते मर मिट अथवा क्रांति आज्ञा दी गई है कि लड़ते लड़ते मर मिट अथवा क्रांति व पहें। हालमें पाकिस्तानी फौजसे जो बंदी बनाये श्वांते न पहें। हालमें पाकिस्तानी फौजसे जो बंदी बनाये तो है उनके वयानसे यह बात माल्यम हुई है। मोर्चेपर क्रेजि समय उनको लेक्चर देकर समझाया जाता है कि हिंदुस्थानी फौज जिसको पकड़ लेती है, सबसे पहले उस हिंदुस्थानी फौज जिसको पकड़ लेती है और फिर घुला घुला कर मार डालती है इस लिये शरणागत होनेकी अपेक्षा मर जानाही वेहतर है।

युद्धकी दृष्टिसे काश्मीरके लिये हमें कोई चिन्ता नहीं है पर सुरक्षा समितिसे फरियाद कर हमारी सरकार ने जो भयंकर भूल की है उसका फल क्या होगा, यह हमारे लिये अवश्य चिन्ताकी बात है। हमारे प्रधान मंत्री को संयुक्त राष्ट्रसंघमें बड़ा विश्वास था इस लिये वे पाकि-सानकी शिकायत लेकर वहाँ पहुँच गये। महीनों काश्मीर पर बहस होती रही और अब एक कमीशन आ रहा है। युद्ध रोकनेकी बात तो हवा खा रही है । कमीशनको यह काम सौंपा गया है कि वह अब्दुलाके मंत्री मंडलको तोड़ कर उसकी जगह नया मंत्री मंडल कायम करे जिसमें उनको भी स्थान दिया जाय जो इस समय काश्मीरका सर्वनाश कर रहे हैं। हिंदकी फौजको काश्मीरसे हटानेकी वेष्टा करे और जरुरत पड़नेपर पाकिस्तानकी फौज काश्मीर में बुला है। इसके बाद लोकमत जाननेकी व्यवस्था करे कि काश्मीरकी प्रजा भारतके साथ रहना चाहती है अथवा पिकस्तानके साथ। कमीशनको जूनागढ़ और मुसलमानों की हत्याके जाँचका काम भी सौंपा गया है। इझलेण्डने अमेरिका आदि देशोंको मिलाकर काश्मीरको हिंदसे हड्प कर पाकिस्तानके हवाछे करनेके लिये भयंकर षडयंत्र रच खा है और यह कमीशन विटिश सरकारकी सजिशकाही नतीजा है।

नेहरूजीने उपरोक्त बातोंमें कमीज्ञानसे सहयोग करना इन्कार कर दिया है। सुरक्षा समितिका रङ्ग-रवैया देखकर हिंदकी तरफसे साफ कह दिया गया था कि इस तरहकी कमीशनकी न जरुरत है और न उससे कुछ फायदा है, फिर भी कमीशन "मान न मान मैं तेरा मेहमान" बननेके लिये आ ही रहा है। देखें, कमीशनके यहाँ पहुँचनेपर क्या गुळ खिळता है ?

जिस तरह भारतमें आग लगाकर अंग्रेज यहाँ से कृच कर गये उसी तरह फिल्स्तीनमें अरब और यहूदियों को लड़ाकर अंग्रेजोंने वहाँ से विदाई ली है। अंग्रेजोंकी लीला अपरम्पार है, गिरगिटकी तरह रङ्ग बदलनेमें वे बड़े उस्ताद हैं । प्रथम महायुद्धके बाद जब फिलस्तीनपर अंग्रेजोंका दखल जमा तो अंग्रेजोंने यह घोषणा की कि वहाँ यह दियोंके लिये देश और राजकी सृष्टि करनाही उनके शासनका ध्येय होगा। संसारके यहूदी, जो दो हजार वर्ष पहले अपने देशसे खदेड़ दिये गये थे और संसारमें इधर उधर भटकते फिरते थे, अग्रेजोंके इस आश्वासनसे फूले न समाये और वे अपनी मातृभूमि फिलस्तीनमें आकर वसने और उसे धन धान्यसे संपन्न बनानेकी चेष्टा करने लगे। यह दियोंको अपने उद्योगमें पूर्ण सफलता हुई वह रेगिस्तान एक सरसञ्ज बाग बन गया। अरबोंके विरोध करनेपर नये यह दियोंको फिलस्तीनमें प्रवेश और निवास करनेकी संख्या निश्चित कर दी गई। अंग्रेज वहाँ के यहदी और अरब दोनोंको लडाकर अपना मतलब गाँउते रहे। द्वितीय विश्वयुद्धके बाद वहाँकी स्थिति बडी भंयकर हो गई। जर्मनी तथा यूरोपके अन्य देशोंसे निकाले हुए लाखों यहूदी अपनी मातृभूमिमें आनेके लिये आतुर थे पर अंग्रेजोंने एक निश्चित संख्यासे अधिक यहुदियोंका प्रवेश वर्जित कर दिया । अमेरिकाके प्रधान टरुमेनका यह अनुरोध कि कमसे कम एक लाख यहूदियोंको फिलहाल फीरन फिलस्तीनमें दाखिल कर लेना चाहिये, अंग्रेजोंने स्वीकार न किया। इससे चिद्कर यहदियोंका एक दल बगावत कर बैठा और उसने अंग्रेजोंके छक्के छडा विये। अंग्रेज लाचार होकर, फिलस्तीनको संयुक्त राष्ट्र संघको सौंप कर और वहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर चलते बने। पर जानेसे पहले उन्होंने अरबोंको सारे देशपर दखल जमा लेनेके लिये तैयार कर दिया था। इस लिये अंप्रजोंके रवाना होतेही अरबों और यहदियोंमें लड़ाई छिड़ गई । एक ओर तो मुट्ठीभर यहूदी और दूसरी ओर इराक, सिरिया. ट्रांसजोर्डन आदि अरब देशोंके सिवा मिश्रकी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

भी विशाल सेना, जिनको अंग्रेज हथियार और अफसरसे मदद दे रहे हैं। पर यहूदियोंने कमाल कर दिखाया, उन्होंने अपनी घीरतासे अरबों और मिश्रियोंका घमंड चूर चूर कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघने फिल्स्तीनको दो भागोंमें विभक्त कर एक भाग यहूदियोंको और दूसरा भाग अरबोंको देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । उसीके अनुसार यहृदियोंने अपने इस्रायल राजकी स्थापना कर ली है। इस नये इस्रायल राजको अमेरिका और रुसके सिवा संसारके अनेक देशोंकी सरकारोंने स्वीकार कर छिया है, पर ब्रिटिश सरकार ने नहीं । ब्रिटिश राष्ट्र मंड्लमें केवल दक्षिण अफ्रिकाने इस्रालयको मंजूर किया है। भारत भी मुसलमानोंकी भावनाके लिहाजसे यहूदी राजको मंजूर करवेमें हिचकिचा रहा है। चाहे जो कुछ हो, फिलस्तीन यहूदियोंकाही असली देश है, अरबोंका नहीं । अतएव इसाइल राजकी बुनियादको उखाड फेंकना अरबोंकी शक्ति से बाहरकी बात है। यद्यपि सुरक्षा समितिके प्रयत्नसे चार सप्ताहके लिये युद्ध स्थगित हो गया है, पर समझौते की कोई भाशा नहीं है। अरब यहूदी राजको स्वीकार करनेको तैयार नहीं है, उनका कथन है कि यहूदी वहाँ रहना चाहें तो उनका गुलाम बनकर रहें। यहूदी इस शर्तपर समझौता करनेकी अपेक्षा मर मिटना श्रेयस्कर समझते हैं। इस लिये स्थायी संधिकी कोई आशा नही है। अंग्रेज खुछम खुछा अरबोंकी सहायता कर रहे हैं, अमेरिका और रुस यहृदियोंकी सहायता करेंगे । इस संसारकी बड़ी बड़ी शक्तियोंका तरह फिलस्तीनमें अप्रत्यक्ष संघर्ष होगा, अरबों और यहूदियोंका रक्त पीकर रणचंडी तृप्त होगी और विश्वकी शांतिपर ग्रहण लगे बिना न रहेगा।





#### सर महमद हबीबुल्ला।

सर महमद हवीबुछाके स्वर्गवाससे जहाँ भारतको अपने एक सप्तसे वंचित होना पड़ा है वहाँ प्रवासी भारतीयोंको अपने एक ग्रुभचिन्तकसे हाथ धोना पड़ा है। सन १८६९ में उनका जन्म मदासके वेलोर नगरमें हुआ था और ७९ वर्षकी आयुमें उनका देहावसान हुआ है। सन १९२५ में दक्षिण अफ्रिकाकी सरकारने भारतीयोंकी अछतोंकी भाँ ति अलग बसानेके लिये एक कानून बनानेका इरादा कर लिया था और उस कानूनके भीषण परिणामकी ओर भारतकी सरकार और जनताका ध्याम दिलानेके लिये प्रवासी भारतीयोंका एक शिष्टमंडल यहाँ भाषा था। उन दिनों सर हबीबुछाही भारत सरकारके प्रवास-विभाग के अधिष्टाता थे, अतएव उनसे हमारा परिचय हो जाना प्राकृतिकही था। वह कानून पास नहीं होने पाया। सन १९२६ के अंतमें केपटाउनमें गोलमेज परिषद बैठी उसमें सम्मलित होनेके लिये इनकेही नेतृत्वमें भारतका प्रतिनिधि मंडल गया था। परिषद्का परिणाम यह निकला कि भारत और दक्षिण अफ्रिकाके बीच संधि हो गई और वह संधि हर्टजोग-हबीबुछा-अग्रिमेंटके नामसे मशहूर हुई।

सन १९२९ में ट्रिनीडाड, डमरारा, जमेका आदि से ७७५ प्रवासी भारतीयोंकी लेकर जब 'सतजल' जहाज कलकत्ता पहुँचा तो यह बात हमसे छिपी नही रही कि उसकी ४८ दिनकी यात्रामें ४४ प्रवासी भारतीयोंकी मौत हो चुकी है। मैं उन दिनों कलकत्तामेंही था। पं० बनारसीदास चतुर्वेदिके साथ मैंने 'सतलज' पर पहुँचकर यात्रियोंके मुलाकात की और उनकी स्थितिकी जाँच भी। इसके बाद मुलाकात की और उनकी स्थितिकी जाँच भी। इसके बाद हमने सर महमदको तार और पत्र भेजकर प्रार्थना की कि इस दुर्घटनाकी सरकारकी ओरसे अवश्य जाँच होनी चाहिये। उन्होंने हमारे प्रस्तावको मान लिया और बंगाल सरकार पर कमीशन बैठानके लिये जोर डाला। भारत सरकार था आदेशसे बंगाल सरकारको कमीशन बैठानके लिये वाध आदेशसे बंगाल सरकारको कमीशन बैठानके लिये वाध आदेशसे बंगाल सरकारको कमीशन बैठानके लिये वाध आदेशसे बंगाल सरकारको कमीशन बैठानके लिये वाध

of Emigrants) और चौवीस प्रगनेक मिजस्टरके सिवा
मुझे भी कमीशनका सदस्य चुना गया था, पर 'सतलज'
मुझे भी कमीशनका सदस्य चुना गया था, पर 'सतलज'
के वहाँ से कृत कर देनेके बाद जाँचका काम ग्रुरु किया
के वहाँ से कृत कर देनेके बाद जाँचका अस्वीकार कर दिया।
ग्राग, इस लिये मैंने कमीशनमें बेठना अस्वीकार कर दिया।
जिनपर उन ४४ मौतोंकी जिम्मेदारी थी वे तो जहाज
लेकर रफूचकर हो गये, फिर जाँच किसकी और किससे की
लेकर रफूचकर हो गये, फिर जाँच किसकी और किससे की
जाती। महात्मा गांधीने भी मेरे असहयोगका अनुमोदन
किया था और कहा था कि इसके अतिरिक्त और कोई
उपायही न था।

सर हवीबुछा मद्रास और भारत सरकारके उच्च पढ़ोंको सुशोभित कर चुके थे। वे उदार विचारके मुसलमान थे, मतांधतासे उनको घोर घृणा थी। प्रवासी-भारतीय उनकी सेवा और स्नेहशीलताको कभी भूल नहीं सकेंगे।

#### मोफेसर सुधाकरजी।

दिल्लीके प्रोफेसर सुधाकरजीके आकस्मिक अवसान से हमें बड़ा संताप हुआ है। वे आर्यसमाजके एक अन-मोल रतन थे और हिंदी-साहित्य-गगनके एक उजवल नक्षत्र। आर्य सार्वदेशिक सभाके वे कईवार प्रधान मंत्री चुने गये थे। हिंदीके वे एक सिद्धहस्त लेखक थे. अनेक होटी-बडी प्रस्तकोंकी उन्होंने रचना की थी जिनमें "मनोविज्ञान" नामक यन्थपर उनको हिंदी साहित्य समोलनका तृतीय संगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रवासी भारतीयोंके धार्मिक और सामाजिक स्थितिकी ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। सन १९३६ में जब भारत सरकारके प्रवास-विभागके कुँवर सर जगदीश प्रसाद और सर गिरजाशंकर बाजपेयीसे दिच्चण अफ्रिका की तत्कालीन समस्याओंपर बातचीत करनेके लिये मैं दिल्ली गया था तो लगभग एक सप्ताह सुधाकरजीकाही मेहमान रहा। उस समय उनको निकटसे देखनेका अवसर मिला था। वे बड़े सहदय और स्नेहशील व्यक्ति थे । उनके निधनसे आर्य जगतकी जो क्षति हुई है उनकी पूर्ति शीघ न हो सकेगी। हम उनकी सुशीला पत्नी और बच्चोंके पित समवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माको अनंत शांति देवें।

### श्री हरीलाल गांधी।

महातमा गांधीके जेष्ट पुत्र भाई हरीलाल गांधी का गत १८ जूनकी बम्बईमें दहांत हो गया। दक्षिण

अफ्रिकामें उनसे मेरी मुलाकात न हो सकी थी क्योंकि जब सन १९१२ में मैं वहाँ गया तो उससे पहलेही बापू को त्यागकर हरीलालजी हिंदुस्थान चले आये थे। जब वे मुसलमान बने और देशभरसे सनसनी फैल गई थी, उन दिनों में भारत मेही था और कलकत्ता आर्य समाजमें उनके इस दुष्कर्मकी मैंने कठोर आलोचना भी की थी। कुछ दिनोंके बाद बम्बई आर्य समाजने उनको शुद्ध कर फिर हिंदू बना लिया। उनसे मेरी कभी देखादेखी न हुई थी। पर सन १९४२ में वे अचानक एक दिन प्रवासी-भवन आ पहुँचे और बाप्के नाते मेरे भाईकी हैसियतसे मेहमान बने। मैंने उनको एक कमरा अलग दे दिया और उनके खान-पान और आरामकी यथेष्ट न्यवस्था कर दी। उन्से केवल यह प्रतिज्ञा करा ली कि प्रवासी भवनमें वे मिद्रा का सेवन न करेंगे। वे एक पखवारा मेरे साथ रहे, दिनभर पढ़ने-लिखनेमें संलग्न रहते, लगभग दो दर्जन छोटी-बड़ी पुस्तक पढ़ गये और अंग्रेजीमें एक छोटी सी पुस्तिका भी लिख डाली। मैं उनको अपने साथ दो तीन सभाओंमें भी छे गया और उनके भाषण भी कराये। वे अच्छी हिंदी बोल लेते थे और बोलनेका ढंग भी प्रभावकारक था। उनका ग्रुद्धाचरण और स्वाध्यायसे मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैंने उनको स्थायी रूपसे प्रवासी भवनमें रहनेका अनुरोध किया। इस पर वे राजी हो गये, पर इस शर्त्तपर कि एकबार उनको लखनऊ जाकर कुछ छपी हुई पुस्तकें और अन्य वस्तुएँ लानेकी व्यवस्था कर दी जाय। मैंने कुछ कपड़े और रुपये देकर उनसे प्रार्थना की कि वे यथासंभव शीघ्र लखनऊसे अपनी चीजें लेकर वापस आ जावें। विदा होते समय उन्होंने अंग्रेजीमें लिखित अपनी पुस्तिका मुझे मेंट की जिसमें मेरे सम्बन्धमें न जाने उन्होंने क्या क्या लिखा है क्योंकि मैंने शिष्टाचारके विचारसे उनकी पांडुलिपिको स्वीकार तो कर लिया पर आजतक उसको पदा नही। यहाँसे विदा होकर वे अजमेरके अनेक रईसोंके पास गये और राहखर्च के नामपर उनसे रुपये वसूल किये। फिर तो शराब पीकर गली-गली गिरते फिरे और उन्होंने वह तमाशा दिखाया कि जिसे लोग भूल न सकेंगे।

वास्तवमें हरीलालजी घृणाके नहीं, दयाके पात्र थे। परिस्थितिके फेरमें पड़कर वे पतनके गर्त्तमें गिर पड़े थे। उनके पतनके कुछ हद्दतक बाप् भी जिम्मेदार थे। बाप्की भाँ ति बैरिस्टर बननेकी उनकी भी महत्वाकांक्षा थी, पर बाप्का तो सिद्धांतही निराला था। वे अपने बचोंकी उच्च शिक्षा देना निरर्थक समझते थे—उनके चारो पुत्रोंमें कोई भी प्रेज्युएट नहीं है। इसी वातपर हरीलाल बाप्से विद्रोह कर बैठे। उनको त्याग कर भारत चले आये और यहाँ कुसंगतमें पड़कर शराबी बन गये। यदि उनकी इच्छाके अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करनेकी व्यवस्था कर दी गई होती तो कदाचित हरीलालका जीवन इससे भिन्न साँ चेमें ढला होता। इनका असली नाम हरीलाल था, हीरालाल नहीं, जैसा कि भारतीय पत्रोंमें प्रचलित हो गया था। सन १८८७ में इनका जन्म हुआ था और ६० साल की आयुमें देहांत हुआ है। माताकस्तुर बा का इनपर बड़ा स्नेह था। सच कहा है—

'पूत कपूत होत बहुतै पे होत कुमाता नाही। वह कपूतपर अधिक मातका होते स्नेह सदाही॥

सम्पादक की डाक

#### श्री संपादकजी, नमस्ते !

"प्रवासी" के चतुर्थ अङ्कमें बाबा रमता योगीकी किलकाल-कथा मैंने ध्यानसे पढ ली। उसमें जो विचार व्यक्त किये गये हैं वह आदरणीय है। हमारे पत्रकारोंको किसीकी समालोचना करते समय शिष्टाचारका विचार रखना आवश्यक है—मर्यादाका उल्लंघन कर जाना सच-मुच अक्षम्य है आशा है कि भविष्यमें हमारे पत्रकार अपनी लेखनी पर अंकुश रखेंगे।

पं० विष्णु दयालजीसे हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। यदि कोई भेद है तो केवल विचार या सिद्धांत भेद है आप जानते हैं कि प्रवासी भार-तीयोंको अंधविश्वास और सड़ी-गली रुढ़ियोंके पाशसे मुक्त करनेके लिये श्री मणीलालजी डाक्टरने, एक सनातनी होते हुए भी, पोर्ट लुइसमें पहले पहल आर्य समाजकी स्थापना की थी। हमें पं० विष्णुदयालसे बड़ी बड़ी आशाएँ थीं और हमारा विश्वास था कि वे प्रवासी हिंदुओंको

अंधविश्वास और अंध श्रद्धासे मुक्तकर हिंदूसमाजको विवेकशील और बलशाली बनानेका प्रयास करेंगे, पर उन्होंने इससे भिन्न मार्ग ग्रहण कर लिया है। मैं आपकी जानकारीके लिये केवल एक दो दृष्टांत देकर संतोप करूँगा।

इस समय मोरिशसमें पाठशालाओंकी जितनी आवश्यकता है उतनी अन्य किसी वस्तुकी नहीं। गरीव हिंदुओंके बालकोंकी शिक्षाकी न्यवस्था करके पं० विष्णु. द्यालजी सभीके श्रद्धाभाजन बन जाते, पर उन्होंने पालमा . रोडमें लोगोंको प्रेत्साहित करके शिवालय बनवाया और उसमें बड़ी धूमधामसे मूर्त्तिकी स्थापना करवाई। यही नहीं, मोरिशसके उत्तर-पूर्व समुद्रतटपर बेलमारमें गंगा स्नानके नामसे वार्षिक मेला आरंभ किया गया है । इस मृत रुढिको पुनर्जीवित करनेमें उन्होंने क्या लोक हित सोचा, यह तो वही बतला सकते हैं, पर इससे प्रवासी महिलाओं में अंधश्रद्धाकी भावना अवश्य प्रबल हुई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस मेलेमें पंडित जी स्वयं महंतके आसन पर विराजते है और स्त्रिगोंसे अपनी आरती उतरवाते हैं। क्या उनके जैसे विद्वानके लिये यह शोभाकी बात है ? यदि मेरे कथनमें आपको संदेह हो तो आप स्वयं स्वतंत्र रुपसे इसकी जाँच कता है।

भवदीय-

लावेनीर, सेंट पियरे।

मोहनलाल मोहित



#### १) गांधीजी-प्रथम खएड

संपादकः श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड, श्री काशीनाथ उपाध्याय 'श्रमर', श्री करुणापति त्रिपाठी और श्री विश्वनाथ शर्मा। प्रकाशकः काशी विद्यापीठ प्रकाशन विभाग, विद्यापीठ रोड, बनारस छावनी। पृष्ट १४४ अजिल्द, सचित्र, मूल्य डेंढ रुपया।

काशी विद्यापीठने पचीस खण्डोंमें एक गांधीजी प्रथमाला निकालनेका संकल्प कर लिया है उसीका यह प्रथम खण्ड है। इस खण्डमें श्रद्धांजिलयोंका संकलन है। महात्माजीकी हत्या इस युगकी सबसे बड़ी दुर्घटना है। अदूरदर्शी हत्यारेने सोचा था कि वह गांधीजीको मारकर हैशकी परिस्थिति बदल देगा पर उसके दुष्कर्मका परिणाम उसकी महत्वाकांक्षाके सर्वथा विपरीतही हुआ । संसारमें म्या कभी विचारोंकी हत्याकी जा सकी है ? व्यक्तिकी हत्यासे उसके विचार और भी व्यापक और प्रभावोत्पादक हो जाते हैं। मूर्ख हत्यारेने इस पहत्रूपर ध्यान नहीं दिया अन्यथा वह बापूको मारकर उनके विचारोंके प्रचारमें सहायक न बनता । स्वर्गस्थ गांधीका विचार जीवित गांधीके विचारसे कहीं अधिक प्रभावशाली बन गया है। भारतीय जनतामें गांधीजीके विचारोंका प्रचार करनेके लिये काशी विद्यापीठने यह अनुष्टान आरंभ किया है जो सर्वथा स्तत्य है। आशा है कि इस प्रंथमालाका देश और विदेशोंमें पर्याप्त प्रचार होगा।

#### (२) गीता गुजँरी।

लेखकः श्री चरणतीर्थं। प्रकाशकः रसशाला औष-धाश्रम, गोंडल, काठियावाड़। बड़े आकारका पृष्ट ५६, अजिल्द, मूल्य अज्ञात।

यह भगवद्गीताका गुजरातीमें पद्यानुवाद है। काठियावाड़के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री उमेश कवि लिखित गंथके प्रारंभमें गंथकारका परिचय है जिससे गंथकारकी विद्वता, प्रतिभा और महत्तापर प्रकाश पडता है। इस गंथके सजनमें पर्याप्त परिश्रम किया गया है।



## उपनिवेशोंमें हमारे मतिनिधि।

आज भारत स्वतंत्र है, कमसे कम इसे औपनि-वैशिक स्वराज्य तो मिल गया है, पर प्रवासी भारतीयोंकी अवस्थामें कोई अंतर नहीं आया, उनकी वहीं दशा है जो एहले थीं। आज भी वे पददलित और प्रमुखापेक्षी है, आज भी वे लावारिश मालकी भाँ ति उपेक्षनीय हैं। भाग्यकी ठोकरें खाकर वे जिन उपनिवेशोंमें जा बसे हैं, वहाँकी सरकारें उनको अपने देशका अछूत वर्ग मानकर उनके साथ वैसाही व्यवहार करती हैं। उनकी सामाजिक स्थिति चाहे कितनीही ऊँची क्यों न हो गई हो, पर औपनिवेशिक सरकारोंकी दृष्टिमें वे कुळी-कवाड़ी या उनकी औळादही समझे जाते हैं। उनके जीवनमें कभी ऐसा समय नहीं आया जिसे संतोपजनक कहा जा सके।

जिन प्रवासी भारतीयोंने उपनिवेशोंके बनोंको काटकर उसे साफ-सुथरा कृषिके योग्य बनायरा, जहाँ जंगली जानवरोंका बसेरा था, वहाँ नगर और गाँव बसाये; रेलवे लाइन निकालने, बाग-बगीचा लगाने और हरीभरी खेती लहरानेमें अपनी एडी-चोटीका पसीना बहाया था, आज वेही वहाँ हर तरहसे तंग और तबाह किये जा रहे हैं, धके मारकर निकाले जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रिकाकी भयंकर अवस्थासे आज हमारे देशमें कौन अपरिचित है ? वहाँ के प्रवासी भाइयोंके सर्वनाशके छिये जनरल स्मटसने जो 'घेटो कानृन' रुपी ब्रह्मास्त्र चलाया है वह अचुक है, अमोघ है। इङ्गलेण्डके निजी उपनिवेश पूर्व अफ्रिकामें जो इमिग्रेशन कानून बन रहा है उससे जहाँ नवीन भारतीयोंका वहाँ प्रवेश वर्जित हो जायगा वहाँ पुराने प्रवासियोंकी स्थिति भी डँवाडोल हए बिना न रहेगी। अफ्रिकाके यह वहीं भाग है जिसकी रक्षाके छिये अभी पिछले विश्वयुद्धमें भारतीयोंने अपने शोणितकी सरिता बहाई थी और जर्मन-इटालियनोंके आक्रमणसे उसे बचाया था। फिजी भी ब्रिटिशका निजी उपनिवेश है वहाँकी सरकार भी भारतीयोंकी अभिवृद्धिको कैसे सहन कर सकती है ? फिजीमें भी इमिग्रेशन कानून बन गया है जिसका परिणाम यह होगा कि उस देशमें कोई नवीन भारतीय अब पैर भी न धरने पावेगा। वहाँ के जन्म प्रवासी भारतीयोंके लिये भी इस कानूनमें यह अड्झा लगा दिया गया है कि सत्ताधारियोंके तलब करनेपर उनको अपना जन्म सिद्ध प्रवासाधिकार साबित करनेके लिये जन्म पत्री (बर्थ-सार्टिफिकेट) पेश करना चाहिये। पहले जमानेमें बेचारे अपद भारतीय मजदूर (बर्थ सार्टिफिकेट) का न मर्म समझते थे और न उसका महत्वही; इस लिये उन्होंने अपने बच्चोंके लिये सरकारी "जन्म पत्री" लेना जरुरी नहीं समझा । अब इस कानूनके ात उपक्षनीय हैं । द्वारा उनके प्रवासाधिकारका सरकार चुनौती दे सकती है । CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

मोरिशसके चार लाखकी आवादीमें तीन लाख भारतीय हैं पर उनकी अवस्था वैसीही है जैसी दाँतोंके बीचमें बेचारी जीभकी। मोरिशसके सिवा डमरारा, ट्रिनी-डाड, जमैका और सेन्ट ऌिशया भी ब्रिटिशके निजी उपनिवेश है। इन सबका शासन इझलेण्डके कलोनियल आफिससे होता है, पर इनमें कहीं भी भारतीयोंकी हालत संतोपजनक नही है, सर्वत्र वे मदासके परियाकी भाँ ति घृणा और अपमानके पात्र समझे जाते हैं । अस्ट्रेलिया जो विश्वयुद्धके जमानेमें भारतका भाई होनेका दम भरता था, आज वहाँकी धरतीपर किसी भारतीयको पैर धरने देना भी बर्दास्त नहीं कर सकता। आस्ट्रेलियाकी आबादी बढानेके लिये वहाँकी सरकारने सारे यूरोपकी जनताको खुला आमंत्रण दे रखा है लड़ाईके समय जर्मन, इटालियन आदि शत्रुओंके प्रवेश पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था वह भी अब हटा लिया गया है। कोई भी श्वेताङ्ग वहाँ प्रवेश कर सकता है और सरकारी सहायतासे बस सकता है, पर एक भी एशियाई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इस अङ्कके अंग्रेजी भागमें आस्ट्रेलियाकी इस वर्णविद्वेष पूर्ण नीतिपर 'फिजी समाचार' के संपादकका एक लेख हम प्रकाशित कर रहे हैं। न्यूजीलेण्डमें भारतीयों के साथ जो व्यवहार होता है वह श्री एस. सहोदर सिंह की उस अंग्रेजी चिट्टीमें पढिये जो "प्रवासी" के चतुर्थ अक्रमें छपा है।

प्रवासी भाई औपनिवेशिक सरकारोंसे मानवी अधिकारों और न्यायशीलताकी याचना करते हैं, पर सुनता है कौन और सुने भी कैसे ? कमजोरों और गुलामों के साथ वाचिक सहानुभूति प्रकट की जा सकती है, मौखिक आश्वासन दिया जा सकता है अथवा दयासिक्त वचनोंकी दृष्टि भी की जा सकती है, पर उनके साथ न्याय कौन करेगा ? उनके दावेको मंजूर कौन करेगा ? 'जिसकी लाठी, उसकी भेंस' के युगमें कैसी इन्सानियत और कैसा इन्साफ ? चिल्ल-पों मचानेवालोंपर दो चार और भी जमा देना वर्त्तमान युगकी सर्वोपिर विशेषता है । यह संसार निर्वलों और दासोंके लिये नहीं है, इसमें उसीका प्रतिष्टा के साथ निर्वाह हो सकता है जिसमें है आत्मसम्मानकी जगमगाती हुई ज्योति और उसकी रक्षाके लिये है पीठ पर बलवती राष्ट्रीय सरकार।

प्रवासी भाई जिस दिनकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा

कर रहे थे वह दिन ईश्वरकी अनुकंपासे आ गया। भारत की विदेशी सरकारने प्रवासी भारतीयोंको उपनिवेशोंमें गोरोंकी गुलामी करनेके लिये भेजकर उनको विलकुल विसारही दिया था, पर यदि हमारी राष्ट्रिय सरकार भी उसी नीतिका अनुसरण करती और प्रवासी भारतीयोंको अपने भाग्य पर छोड़ देनाही ठीक समझती तो इससे जहाँ प्रवासी भाइयोंकी आशाकी ज्योति बुझ जाती, उनकी आँखोंके सामने निविड़ अंधकार छा आता वहाँ भारतकी प्रतिष्टा भी धूलमें मिल जाती और वह संसारकी दृष्टिसे गिरे विना न रहता। यह स्थिति भारत और उसके प्रवासी अङ्ग दोनोंके लिये कितनी अहितकर और विघातक होती, इसकी कल्पनासेही हम कांप उठते हैं।

पर हर्प और संतोषकी वात है कि देशमें अनेक जिटल समस्याओं के होते हुए भी हमारी सरकारने प्रवासी भाइयों को विस्मरण नहीं किया है। हालहीं में उसने फिजी, मोरिशस और पूर्व अफ्रिका तथा अन्य उपनिवेशों के लिये भारतीय किमश्नरों की नियुक्तियाँ की है उससे प्रवासियों के प्रति उसके प्रेमानुरागका परिचय मिल जाता है। वास्तवमें यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिसे भारतके लिये बड़े महत्वका है और इसकी उपेक्षा मानो राष्ट्रिय आल्मियां है। हमारे किमश्नर शीघही उपरोक्त उपनिवेशों पहुँच कर प्रवासी भारतीयों से सुख-दुःखमें योग देंगे, माल भूमिसे उनके सम्बन्धकों और भी दृढ़ बनावेंगे और उनकी परिस्थितिसे भारत सरकारके साथही भारतीय जनताकों भी अवगत करते रहेंगे।

#### फिजीके लिये श्रीवइज ।

फिजीके लिये श्री एस. ए. वहज़ किमहनर चुने गये हैं और यह चुनाव सर्वथा उचित और उपयुक्त हुआ है। वहज़ महाशयसे हमारा बहुत पुराना परिचय है और हम दावेके साथ कह सकते हैं कि भारतमें इनसे बढ़का प्रवासी भारतीयोंकी समस्याओंका विशेषज्ञ मिलना हुर्के ही है। आज लगभग एक चौथाई सदीसे इनको हम वम्बईके इम्पिरियल इंडियन सिटीज़नशीप एसोसियेशन मंत्रीके रुपमें देख रहे हैं। महात्मा गांधी जब हिंगा अफिकासे स्वदेश लीटे तो सत्याग्रह-फण्डका बचा हुआ प्रकासे स्वदेश लीटे तो सत्याग्रह-फण्डका बचा हुआ पर प्रवासी भारतीयोंकी सेवा करनेके अभिप्रायसे वम्बईम पर प्रवासी भारतीयोंकी सेवा करनेके अभिप्रायसे वम्बईम एसिएयल इंडियन सिटीजनशीप एसोसियेशनकी स्थापन

हुई थी हिस एसोसियेशनके मंत्रीकी हैसियतसे वहज़ हर न प्रवासी भारतीयोंकी जो सेवा-सहायता आजतक की है उसे हम कभी भूल नहीं सकते। कुछ वर्षोंतक आप भिन्न अपनिवेशोंके प्रवासी भारतीयोंकी स्थिति और समस्याओंपर अंग्रेजीमें छोटी छोटी पुस्तकें निकालते रहें और फिर उन सबको संकलित और सुचार रुपसे संपादित कर आपने बडे आकारमें ६७५ पन्नेका "हंडियन्स अब्रोड" (Indians Abroad) नामक एक वृहद् ग्रंथ प्रकाशित कराया । आपकी यह अनुपम कृति संदर्भ-ग्रंथReference Book का काम देती रहेगी इसके अतिरिक्त आपकी एक और ऐसी कृति है जिससे देश-वासियों और प्रवासी भारतीयोंकी एक बहुत बडी आव-श्यकताकी पूर्ति हुई है। वह है प्रवासी भारतीयोंकी डायरे-करती (Indians Abroad Directory) यह इतना दुष्कर कार्य था कि शायदही कोई दूसरा इसको कर पाता। संसारमें जहाँ जहाँ हमारे भाई जा बसे हैं वहाँ वहाँ के प्रवा-सियोंसे उनके सम्बन्धका ज्ञातव्य वृतांत सँगाकर इस ग्रंथकी रचना करना कोई साधारण कार्य न था। सन १९३३ में इस डायरेक्टरीका पहला संस्करण ५०० से अधिक पृष्टोंका निकला था और इस संस्करणमें जो कुछ त्रुटियाँ रह गई थी उसे आपने सन १९३४ में दूसरी आवृत्ति निकालकर प्री कर दी, यह संस्करण ६७२ पृष्टोंमें समाप्त हुआ है। इस डायरेक्टरीमें उन सभी देशोंका विवरण है जहाँ जहाँ हमारे प्रवासी ब धुओंकी आबादी है। प्रत्येक देश और उपनिवेशके प्रवासी भारतीयोंका संक्षिप्त इतिहास, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा सम्ब-न्धी स्थितिका दिग्दर्शन और उनकी सभा-समितियों तथा संस्थाओंका विवरण दिया गया है, और साथ ही व्यापा-रियों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओंके नाम और पतेकी स्वी भी दे दी गई है। आप हर साल इस डायरेक्टरीकी <sup>नई</sup> आवृत्ति निकालना चाहते थे, पर प्रवासियों तथा देश-वासियोंकी उदासीनता और अकर्मण्यतासे उनकी इच्छा पूरी होने न पाई और पिछले चौदह सालमें उसका तीसरा संस्करण निकलनेका अवसरही न आया, वही संस्करण आज तक संदर्भका काम दे रहा है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आपकी यह दोनों पुस्तकं — इंडियन्स अब्रोड और इंडियन्स अब्रोड डायरेक्टरी—इंग्पिरियल इंडियन सिटी-<sup>ज़नशीप</sup> एसोसियेशनकी ओरसेही प्रकाशित हुई है।

वहज भाईने प्रवासी भारतीयोंकी जो भिन्न भिन्न रुपसे सेवाएँ की हैं उनमें 'प्रवासी भवन' का संचालन भी एक था। वम्बईमें विदेशोंके प्रत्यागत प्रवासियोंको ठहराने के लिये एसोसियेशनकी ओरसे आपने यह भवन खोला था और विहारके मेरे प्रवासी-भवनके नामको ग्रहण कर इसका नाम भी प्रवासी भवनही रखा था। विश्वके भिन्न भिन्न देशोंसे लौटनेवाले प्रवासी भारतीयोंको बम्बईमें मकानोंकी कमीके कारण ठहरनेमें जो कष्ट और किटनाई होती है वह अक्तभोगीही जानते हैं। पर यह भवन स्थायी नहीं हो सका, कुछही महीनोंके बाद बंद हो गया।

वइज़ महोदय पंजाबके एक रत्न हैं और धर्मसे ईसाई हैं। वे बढ़े सहदय और मिलनसार हैं। मुझे प्रवासी भाइयोंके सेवा-कार्यमें आपसे निरन्तर सहायता मिलती रही है। फिजीके प्रवासी भाइयोंका यह सौभाग्य है कि वइज़ महाशय स्वतंत्र भारतके प्रथम कमिश्नरकी हैसियतसे उनके मध्यमें जा रहे हैं। आपके निर्वाचनपर हम भारत सरकारका भी अभिनंदन करते हैं।

फिजीसें अभी २ अक्टूबर १९४६ को जो मनुष्य गणना हुई थी उसके अनुसार वहाँ भारतीयोंकी संख्या १२०,०६३ तक पहुँच चुकी है जिसमें १०१,४९८ ती फिजी़के जन्म प्रवासी हैं। इनमें ९९,३३२ हिंदू, १६,८२१ मुसलमान, २,२२६ ईसाई और शेषके धर्म अज्ञात हैं। फिजीके लगभग सवा लाख भारतीयोंमें केवल २१,९६७ व्यक्ति किसी भाषामें पद-लिख सकते हैं जिनमें १७,५९० पुरुष और ४३७७ खियाँ हैं । उस समय १५ वर्षसे कम आयुके ९३२६ बालक और ५०६२ बालिकाएँ पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। पर खेदकी बात है कि ५ से १५ वर्षकी आयुकी १३,५५३ कन्याएँ और ९६७२ बालकोंकी शिक्षाके लिये पाठशालाएँ नहीं हैं—उनके जीवनका प्रभात काल अज्ञानाधंकारमें बीत रहा है। इनके सिवा १६ सालसे अधिक आयुके १३,४५५ बालक और १७, ७६४ बालिकाओंने कभी पाठशालाका मुँह भी नहीं देखा। शिक्षाकी उचित व्यवस्था न होनेके कारण अधिकांश भारतीय बालक और युवक अशिक्षित है । इस ओर हमारे मित्र वड्ज़ महाशयको विशेष ध्यान देना होगा।

दक्षिण अफ्रिकामें भी स्वर्गीय श्रीनिवास शास्त्रीके वहाँ जानेसे पहले भारतीय-शिक्षाकी बड़ी हीन दशा थी । केवल नौ हजार बालक शिक्षा पाते थे और शिक्षाके मदमें सरकार केवल २७,००० पौंड खर्च करती थी । शास्त्रीजी के उद्योग और परिश्रमसे शिक्षाकी प्रगति आरंभ हुई और इस समय जहाँ २६ हजार बच्चे शिक्षा पाते है वहाँ सरकार इस मद में एक लाख पौंडसे अधिक खर्च कर रही है। पर जब तक श्वेताङ्गों और उनके वर्णसंकरोंकी भाँति भारतीयोंके लिये भी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य नहीं हो जायगी तबतक प्रवासी भाइयोंको संतोप कहाँ! औपनिवेश्विक सरकारोंको भारतीय शिक्षाकी न कोई फिक है और न पर्वाह। हमें आशा है कि भारतीय कमिश्वरके उद्योगसे वहाँ प्रवासी भारतीयोंके इतिहासमें एक नया अध्याय आरंभ हो जायगा।

#### मोरिशसके लिये श्री धर्मयश दैवजी।

''प्रवासी'' के गताङ्कमें हमने पटनाके 'सर्चलाइट' के एक सम्पादकीय लेखके समर्थनमें यह अभिमत प्रकट किया था कि चुंकि मोरिशसके भारतीयोंमें विहारियोंकी संख्या अधिक है अतएव वहाँ किसी विहारीको कमिश्नर बनाकर भेजना अधिक उपयुक्त होगा । इससे जहाँ बिहारियोंको संतोष हो जायगा क्योंकि अबतक विदेशोंके लिये जितने राजदूत, कमिश्नर और एजन्ट चुने गये हैं उनमें बिहारका कोई नहीं है इससे वहाँकी जनतामें असंतोष फैलना स्वाभाविकही है, वहाँ मोरिशसकी अधि-कांश जनता भी अपने मध्यमें अपने प्रांतके कमिदनरको पाकर संतुष्ट हुए विना न रहेगी। पर इसका यह अभि-प्राय नहीं था कि अन्य प्रांतके योग्य व्यक्तिकी उपेक्षा की जाय और बिहारके अनुभवशून्य व्यक्तिको भी तरजीह दे दी जाय । वास्तवमें प्रांतीयताकी भावनाको हम भारतीय राष्ट्रियताके लिये क्षयरोगसे भी अधिक भयंकर समझते हैं और काँग्रेसने भाषाके आधार पर प्रांत निर्माणका जो निश्चय कर लिया है उसका फल यह होगा कि भारतकी अखंडता छिन्न भिन्न हो जायगी और कई स्वतंत्र राष्ट्रों एवं राज्योंकी सृष्टि हुए विना न रहेगी। बंगाल आज बिहारकी धरती हड्पनेपर कटिवद्ध है, इस आधार पर कि बिहारके पूर्वी जिलोंमें कुछ लोग बंगला बोलते हैं। प्रांतीयताकी विषाक्त व्याधि फैलाने वाले कोई साधारण जीव नहीं, नेताजीके भाई श्री शरत चन्द्र बोसके जैसे आखिल भारतीय नेता हैं। यदि इस रोगका शीघ्र उपचार न किया गया, जिसका कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है, तो यह असाध्य हो

जायगा और भारतको खंड-खंडकर दासत्वके गहरे गत्तमें गिराये बिना न छोड़गा।

इस लिये जब हमें यह सूचना मिली कि श्री धर्म यश देवजी मोरिशसके कमिश्नर चुने जा चुके हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि देवजी बिहारी नहीं, पंजाबी है तो भी प्रवासियोंकी समस्याओंके विशेषज्ञ हैं, इस छिये उनका निर्वाचन सर्वथा क्लाध्य है। देवजीको हम बहुत वर्षोसे जानते हैं। प्रवासी भारतीयोंकी स्थिति और सम-स्याओंका आपने अच्छा अध्ययन किया है और अिंक भारत काँग्रे स कमेटीके प्रवासी-विभागमें भी आप काम कर चुके हैं। आपने अपने अध्ययनके आधारपर अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है—'विदेशोंमें हमारे देशवासी' (Our Countrymen Abroad) इसमें भिन्न भिन्न देशोंमें बसे हुए प्रवासी भारतीयोंका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस पुस्तकको पं॰ जवा-हरलाल नेहरुकी भूमिकाके साथ काँग्रे सनेही प्रकाशित की थी। इधर आप विधान परिषद्के प्रकाशनके अधिष्टाताके रुपमें कार्य कर रहे थे।

मोरिशसके नवीन विधानके अनुसार अगस्तके आरंभ में केंंसिलका पहला चुनाव हो जायगा। हम पिछले अङ्कर्मे इस विपयपर कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। रिडलीने अपनी रिपोर्टमें वहाँकी अवस्थाका विश्लेषण करते हुए साफ कहा था कि यद्यपि मोरिशसमें तीन-चौथाई भारतीय है अर्थात कुल चार लाखकी आबादीमें उनकी संख्या तीन लाख है, उनमें विद्वानों, राजनीतिज्ञों एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियोंकी भी कमी नहीं है, पर जब कोई भारतीय उठने और आगे बढ़नेकी चेष्टा करता है तो श्वेताङ्गोंके सभी दल एक मत होकर उसको गिरानेके लिये वद्धपरिकर हो जाते हैं और निर्वाचकोंपर आर्थिक तथा राजनीतिक द्बाव डालकर उसको गिराये बिना दम नहीं छेते हैं। भाई धर्मयश देव को भारतीयोंके नैसर्गिक अधिकारोंकी रक्षामें सदा जागहक रहना होगा और इस बातका ध्यान रखना होगा कि उनकी विद्यमानतामें प्रवासी भाइयोंके साथ अन्याय न होने पावे । इनको प्रवासी भारतीयोंके स्वत्वोंका संरक्षक बनाकर भेजा जा रहा है जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, पर हमारे प्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्वकी भली प्रकार निवाहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।

हम अपने किमरनरोंको एक बातकी विशेष रुपसे. क्षेत्रावनी दे देना आवश्यक समझते हैं। फिजी, मोरिशस अबि सभी उपनिवेशोंमें राजनीतिक दलबंदियाँ हैं, जहाँ आदि सभी उपनिवेशोंमें राजनीतिक उधिकार मिले हुए हैं वहाँ दल-आरतीयोंको कुछ राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं वहाँ दल-बंदीकी भावना भी बलवती हो उठी है। कभी कभी तो यह दलबंदी ऐसा उग्ररुप धारण कर लेती है कि आपसमें हाधापाई तककी नौबत आ जाती है। इस तरहकी राजनीतिक दलबंदियाँ प्रवासी भारतीयों तकही सीमित नहीं हैं, अन्य वर्गके लोग भी इस व्याधिसे चुरी तरह प्रस्त है। यूरीपकी राजनीतिकी यह देन है और लोकतंत्रका अनिवार्य परिणाम है।

हमारे किमरनरोंको प्रवासी भारतीयोंकी राजनीतिक दलबंदीसे विलक्कल अलग रहना चाहिये और इस दलदलमें पड़नेकी भूल कदापि नहीं करनी चाहिये अन्यथा उनकी प्रतिष्ठा घूलमें मिल जायगी और वे अपने कर्तन्यका यथावत पालन न कर सकेंगे। यदि वे किसी इल विशेषके पोषक और समर्थक बनेंगे तो स्वभावतः अन्य इलोंके सहयोगसे उनको वंचित होना पडेगा जो उनके लक्ष्यकी पूर्तिमें वाधक होगा। उनको तो बस—

"कवीरा खड़ा बजारमें सबकी चाहे खैर। म काहूसे दोसती न काहूसे बैर ॥"

की नीतिसे काम लेना चाहिये। बिना किसी भेदभावके सब दल और सब वर्गसे सम्बंध बनाये रखना चाहिये और उनके आपसके झगडोंसे सर्वथा तटस्थ रहना चाहिये। इससे जहाँ वे समस्त जनताका स्नेह और सम्मान भाजन वन सकेंगे वहाँ अपने उत्तरदायित्व पूर्ण पद-भारको भी सहजही वहन कर सकेंगे। वहाँ उनके पहुँचनेपर हरएक रह उनको अपनी तरफ खींचनेकी कोशिश करेगा और यदि कहीं वे दलबंदीके दलदलमें जा फँसे तो फिर उसमेंसे सही-सलामत निकल आना दुस्तर हो जायगा। इस लिये उनको गुरुसेही सचेत एवं सावधान रहनेकी आव-गकता है।

## भवासी-भवनमें मोरिशसके कमिशनर।

गत ६ जुलाईको मोरिशसके कमिश्नर श्री धर्म-पहादेवजी भवासी भवन पश्चारे थे, उनके आगमनका रहेश्य था हमसे मिलना और मोरिशसके सम्बंधमें विशेष

जानकारी प्राप्त करना। हम यह लिख चुके हैं कि धर्मयश देवजीको हम कई वर्षींसे जानते हैं; आप पंजा<mark>व</mark> विश्वविद्यालयके स्नातक है। आपके पिता तथा परिवारके अन्य प्राणियोंका आर्यसमाज पर विशेष अनुराग रहा है, यहाँतकिक आपके काकाने सत्यार्थ प्रकाशका जर्मन भाषामें अनुवाद किया है, पर आपकी अभिरुचि उनसे भिन्न रही है आरंभसेही आप राजनीतिकी ओर आकर्षित हो गये। सन १९२८ में सरदार भगतसिंहके पडयंत्रके मामलेमें आप भी गिरपतार हुए थे पर सबूत न मिलने पर छोड़ दिये गये। सन १९३२ से १९३७ तक पाँच साल आप इङ्गलेण्डमें रहे और वहाँ आपने पत्रकार कलाका अध्ययन किया। विटिश पार्लामेंटके सदस्य श्री सकलत वालाके साथ आपने लंडनमें कुछ दिनोंतक काम किया था । सन १९३७ में भारत छौटनेपर आप "पायोनियर" के सहकारी संपादक नियुक्त हुए। सन १९३९ में आपने अमेरिका, वेस्ट इंडीज, फ्रांस, वेलजम, इटाली और हाँ छेण्ड आदि देशोंका एक पत्रकारके रुपमें पर्यंटन किया। सालभर आपने काम्रेसके प्रवासी-विभागमें भी काम किया और उसी समय 'विदेशोंमें हमारे देशवासी' नामक पुस्तक अंग्रेजीमें लिखी । धारा सभाके पिछले निर्वाचनके समय सरदार पटेलके नेतृत्वमें आपने काँग्रेस के प्रकाशन विभागमें काम किया और इधर जबसे भार-तीय विधान परिषद्की स्थापना हुई है, आपही उसके प्रकाशन-विभागके अधिष्टाता रहे।

हम तो यही कहेंगे कि हमारे किमरनरोंको विदेशों में मिरनरीके रुपमें जाना चाहिये और वहाँ प्रवासी भार-तीयोंमें जहाँ भारतीय संस्कृतिका प्रचार करना चाहिये वहाँ औपनिवेशिक श्वेताङ्गों तथा आदिम निवासियोंको भारतके वास्तविक रुपका परिचय भी देना चाहिये। ब्रिटिश शासन कालमें हमारे देशवासी जो अर्द्ध गुलाम बनाकर विदेशोंमें भेजे जाते रहे उससे संसारमें भारतकी बड़ी बदनामी और वेइज्जती हुई है और हम वहाँ कुली कवाड़ी के नामसे मशहूर हो गये हैं। इस कलंक मोचनके लिये हमारे किमरनरोंको यथाशिक्त उद्योग करना चाहिये। आशा है कि स्वतंत्र भारतके प्रतिनिधि बनकर जो महाभाग विदेशोंमें जा रहे हैं वे जहाँ प्रवासी भारतीयोंके स्वत्वोंकी रक्षा करेंगे वहाँ उनमें भारतीय संस्कृतिका संचार भी।

### द्विण अफ्रिकामें मलानशाही।

द्विए अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंके लिये जैसे जनरल स्मट्स थे वैसेही डाक्टर मलान हैं—जैसे वह सांपस्वामी थे वैसेही यह नागनाथ हैं। दोनोंमें यदि कुछ अंतर है तो यही कि जनरल बाहर तो विश्वबंधुत्व, लोकतंत्र श्रोर मानवी स्वाधीनताका राग श्रलापा करते थे पर घरमें श्रादिम निवासियों श्रीर प्रवासी भारतीय के साथ ठीक उसके विपरीत व्यवहार किया करते थे—'घेटो एक्ट' बनाकर उन्होंने वह पाप कमाया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। सत्ताके लोभ से उम्होंने मानवताकी हत्या कर डाली, फिर भी सत्ता उनको अंगूठा दिखाकर चलही गई। पर डाक्टर मलान कूटनीतिसे नितांत अनिभज्ञ हैं, इस लिये अपने वचन पर प्रवंचनाका मुलम्मा चढाना नहीं जानते श्रीर इसितये वे गला फाड़कर चिछा रहे हैं कि गैर-गोरोंको गुलाम बनाकरही रखेंगे, चाहे संसार उनको भला कहे या बुरा। उनके स्वरमें स्वर मिलाकर अन्य मंत्री भी गैर-गोरोंके मानवी अधिकारोंके विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर रहे हैं। डाक्टर मलानके दलका यह श्रटल सिद्धांत है कि यदि श्वेताङ्गोंकी संस्कृति, समृद्धि श्रीर शासनकी रचाके लिये देशियों श्रीर भारतीयोंका सर्वनाश भी करना पड़े तो भी कोई संकोच न करना चाहिये। डाक्टर मलान तत्वज्ञान, साहित्य या व्याधि-योंके डाक्टर नहीं है बल्कि धर्मके डाक्टर हैं, पाद्री हैं और ईसाई धर्मके रचक हैं इस लिये उनके नामके साथ डाक्टरका पुछल्ला लगा है पर इनके धर्मकी परिधिमें श्वेताङ्गोंके सिवा श्रन्य किसीका प्रवेश नहीं हो सकता। जिस डच चर्चके मलान धर्माध्यक्ष हैं उसमें सफेद चमड़े वालोंके सिवा अन्य सभी रङ्गके व्यक्तियोंका प्रदेश वर्जित है। उसके द्रवाजेपर यह नहीं देखा जाता कि आगंतुक धर्मिष्ट है या पातकी बल्कि यही देखा जाता है कि उसके चमड़ेका रङ्ग सफेद है या नहीं।

श्रतएव मलान जैसे मतांध श्रीर रङ्गद्वेषके पोषकका सत्तारुढ होना प्रवासी भारतीय श्रीर भारत सरकारके लिये घोर चिन्ताकी बात है। द्जिण श्रिकाके मामलेमें भारत सरकार एक श्रावेदन पत्र

. तैयार कर रही है, जो संयुक्त राष्ट्र संघके मंत्रीके पास भेजा जायगा और उनसे यह अनुरोध किया जायगा कि संघके सितम्बर-अधिवेशनकी विचार-विषय सूची (एजेंडा) में इस मामलेको भी सम्मलित कर लिया जाय। इस विषय पर राष्ट्र संघमें दो बार चर्चा हो चुकी है अतएव इसको एजन्डामें शामिल कर लेनेमें किसीको कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

सन १९४६ में दिच्छा अफ्रिका बनाम भारतका मामला राष्ट्र संघमें पेश हुआ था उस समय जनल श्रसम्बलीने दो-तिहाई बहुमतसे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि द्विए अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयों के साथ जो व्यवहार वहाँकी सरकार कर रही है वह च्रान्यायम् लक है । च्रतएव उनके साथ भारत तथा दिच्च अफ्रिकाके बीच हुई संधिके शतों और मानवी अधिकारोंके चार्टरके अनुसार व्यवहार होना चाहिये। इस विषय पर हम "दिच्छा अफ्रिकामें श्रेताङ्ग नीति का नंगा नाच" शिर्षक लेखमें विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल चुके हैं। जब जनरल स्मट्सकी सरकारने संक आदेशकी अवहेलना करनेका दुस्साहस कर डाला तो सन १९४७ के इंतमें भारतने फिर संघके अधिके शनमें इसकी चर्चा छेड़ी पर इसवार गोरे राष्ट्रींका गुट्ट दिच्एा अफ्रिकाकी सरकारका समर्थक वन गया, इस लिये भारतको दो-तिहाई वोट न मिल सका और यह मामला खटाईमें पड़ा रहे गया। यद्यपि दिल्ला अफ्रिकाकी सरकारको राष्ट्र संघकी आज्ञाका उहुंचन करनेके अपराधमें दग्ड नहीं दिया जा सका तो भी संघके सन १९४६ के प्रस्ताव या निर्णय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह तो ज्योंका त्यों बना रहा। इस वार भी भारतका यह प्रस्ताव कि संघके प्रस्ताक श्राधार पर एक गोल मेज परिषद् करके प्रवासी भारतीयोंकी समस्याएँ हल हो जानी चाहिये, वहुमतसे पास हो गया था, पर संघके किसी विशेष प्रसावकी कार्यान्वित करनेके लिये केवल बहुमत पर्याप्त नहीं है-दो-तिहाई मत अपेचित है।

पा-तिहाइ मत अपाचत ह ।

भारत सरकार इस प्रश्नको पुनः इस लि

उठाना चाहती है क्योंकि वहाँकी श्विति सुधरतेके बर्ति
दिन पर दिन विगडती ही जाती है। इस समय ब

जो नई सरकार कायम हुई है वह पृथकरण ( Ses

विद्वेष मृलक नीति एवं प्रवित्ते लिये प्रतिज्ञावद्ध शिड्यतं प्रवासी भारतीयोंका रहा-सहा मानवी श्रिध-कार भी विनष्ट हो जायगा श्रीर उनके सर्वनाशका मार्ग कार भी विनष्ट हो जायगा श्रीर उनके सर्वनाशका मार्ग प्रवास हो जायगा। यह केवल वहाँ बसे हुए ढाई लाख प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिकाही नहीं, भारतकी राष्ट्रिय प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिकाही नहीं, भारतकी राष्ट्रिय प्रवासी भारतीयोंको स्थितिकाही नहीं, भारतकी राष्ट्रिय प्रवासी भारतीयोंको स्थितिकाही नहीं, भारतकी राष्ट्रिय प्रवासी भारतीयोंको स्थितिकाही नहीं, भारतकी राष्ट्रिय प्रवासी भारत प्रवास के विश्वको चारती स्वास वर्ण विद्वेष मूलक नीति एवं प्रवृतिसे सूचित श्रीर स्वेत कर देना चाहती है जिसका परिणाम होगा पूर्व श्रीर पश्चिममें भयंकर संघर्ष श्रीर विश्वकी शांतिका संहार।

तेटालमें हिन्दी प्रचार ।

हमारा यह पक्का विश्वास है कि यदि प्रवासी भारतीयोंने अपनी भाषा भुला दी तो उनकी भार-तीयता भी विलुप्त हो जायगी । शरीर रहेगा पर आत्मा कीं। जिस राष्ट्रकी भाषा मर जाती है उस राष्ट्रका जीवित रहना ऋसंभव है। इस विषयपर माननीय श्री निवास शास्त्रीसे हमारा गहरा मतभेद हो गया था। ज दिनों नेटालमें शिचा कमीशन बैठा था। हम गहते थे कि नैटालके सभी सरकारी और सहायक क्रलोंमे भारतीय विद्यार्थियोंको उनकी मातृभाषा एक विषयके तौरपर पढाई जाय । नेटाल इंडियन काँग्रे स की श्रोरसे कमीशनको जो आवेदन-पत्र दिया गया य उसमें भी इस माँगकी पुनरावृत्ति की गई थी। जव अध्यापकोंका अभाव कहकर इस प्रश्नको टालंने की चेष्टा की गई तो हमने यह उपाय सुक्ताया था कि किलहाल तो ट्रेविलिङ्ग टीचरोंसे काम लिया जाय और भविष्यके लिये टीचर ट्रेनिङ्ग क्वासमे प्रत्येक अध्यापक के लिये एक भारतीय भाषा सीखना अनिवार्य कर विया जाय, इससे दो तीन सालमें अध्यापकोंकी कमी हुर हो जायगी। पर चूंकि शास्त्रीजी हमारे मंतव्यके प्रवंड विरोधी बन गये, इससे हम अपने प्रयत्नमें सफल न हो सके, हमारी मनोकामना पूरी न होने

श्रव हमें नैटालसे यह समाचार पाकर बड़ा संतोष हुआ है कि गुरुकुलके एक सुयोग्य स्नातक पं० नरदेवजी वैदालंकार इस समय नैटालमें हिंदी प्रचारके लिये विशेष रूपसे प्रयत्नशील हैं। हालहीमें नैटालकी

श्रार्य प्रतिनिधि सभाकी श्रोरसे एक हिंदी सम्मेलन का त्रायोजन किया गया था जिसका सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलनमें विशेष महत्वका काम यह हुआ कि एक "हिंदी शिचा संघ" नामक संस्थाक स्थापना हो गई श्रीर इसके सभापति पं० नरदेवजीही निर्वाचित हुए हैं । इस संघका उद् श्य है कि नेटालकी हिंदी पाठशालात्र्योंका एकी करण, उन्हें अधिक संगठित, नियमित और व्यवस्थित वनाना और उनकी पाठविधि एवं अभ्यास क्रममें एक-रुपता लाना । संघ नेटालकी अवस्थाके अनुसार परीचा पद्धति चलानेका भी यत्न करेगा श्रौर परीचोतीर्गा विद्यार्थियोंको प्रमागा-पत्र देनेकी व्यवस्था करेगा । नवीन पाठशालाश्रोंका स्थापन एवं संचालन, परीचकों की नियुक्ति, अध्यापकोंकी योग्यतामें अभिवृद्धि और श्रावश्यकतानुसार हिंदुस्थानसे श्रनुभवी श्रध्यापकों को बुलानेका प्रबंध करना भी संघके कार्यक्रमके श्रन्तर्गत हैं।

इस समय जो सबसे अधिक उपयोगी और आवश्यक कार्य है वह है हिंद के अध्यापक तैयार करने का। यों तो यत्रतत्र अनेक पाठशालाएँ खुली हुई है, लोगोंमें अपने बचोंको हिंदी पढ़ाने और बचोंमें अपनी मातृभाषा पढ़नेकी उत्कल अभिलाषा भी है, पर उनकी अभीष्ट सिद्धिमें सबसे बड़ी कठिनाई है अध्यापकोंकी। हिंदी अध्यापकोंका वहाँ नितांत अभाव है। जो इस समय अध्यापनका कार्य करते हैं वे ठोंक-पीट कर वैद्यराज बनाये गये हैं। जब उनको स्वयं शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता और न स्त्री लिङ्ग और पुलिङ्ग का ज्ञान है तो वे बेचारे बचोंको क्या पढावेंगे? नेटा-लमें शायदही कोई अध्यापक मिले जिसे हिंदीका सम्यक बोध हो। अतएव संघके सामने यही सबसे विकट समस्या है।

यह जानकर हमें बड़ा संतोष हुआ कि डरबन
में हिंदी अध्यापक मंदिरके नामसे टीचर ट्रेनिङ्ग क्वास
खोला गया है और पीटर मेरित्सबर्गमें भी इसकी
शाखा खोलनेका विचार हो रहा है। यदि नरदेवजीने
कुछ ऐसे अध्यापक तैयार कर दिये जो बालकोंको
शुद्धरुपसे हिंदी पढ़ा सकें तो उनका नेटाल प्रवास
सार्थक हो जायगा और हिंदी-भाषी उनके चिरकृत्ज्ञ

रहेंगे। इस कार्यमें उनको श्री सत्यदेवजी, श्री सुखराज छोटई प्रभृतिसे विशेष सहायता प्राप्त हो रही है। भारतीयताकी रज्ञाके लिये हिंदीका ज्ञान अनिवार्य है। हिंदी सम्मेलनके सभापति श्री राजदेव बोधासिहका यह कथन कि "यह एक मानी हुई बात है कि यदि इस देशमें हम अपने भारतीय रुपको कायम रखना चाहते हैं तो भारतके साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बंध बनाये रखना अत्यावश्यक है और इस सम्बंध को स्थायी एवं हढ़ बनानेका शक्तिशाली साधन है—भाषा," प्रत्येक प्रवासी भारतीयके लिये मनन और हृद्यंगम करने योग्य है।

"हिंदी लिखना, हिंदी पढ़ना, हिंदी भाषाका हो ज्ञान। खाते-पीते-सोते-जगते हिंदीकाही हो अब ध्यान ॥ सांझ-सवेरे सर्व प्रवासी जपा करो यह मंत्र महान। जय-जय प्यारी हिंदी भाषा, जय-जय प्यारा हिंदुस्थान॥ ज्ञारदाजीकी हीरक जयंती।

कॅंबर चाँदकरणजी शारदाकी हीरक-जयंती गत २३ जुनको अजमेरमें मेयो-कालेजके उपाचार्य कुँवर मदन सिंहजीकी अध्यक्षतामें घृमधामसे मनाई गई । इस अवसर पर शारदाजीको शारदा-सत्कार-समितिकी ओरसे एक 'अभिनंदन-पुस्तिका' भी भेंट की गई थी। शारदाजी ने स्वधर्म, स्वदेश और स्वजातिकी जो सेवाएँ की हैं वह सर्वथा प्रशंसनीय है। प्रवासी भारतीयोंके प्रश्नोंमें भी आप विशेष अनुराग रखते है, इसी लिये द्वितीय प्रवासी परिषद्का आपको प्रधान वरण किया गया था । भारतके असहयोग-आंदोलनके प्रथम युगमें आप काँग्रे सकर्मी थे. पर काँग्रे सकी मुस्लिम-तुष्टिकरण नीतिसे खिन्न होकर आप हिंद महासभामें जा मिले। इधर लगभग एक चौथाई सदीसे आप हिंदु महासभाकी नीति एवं प्रवृत्तिके पोषक हैं और उसके मंत्री भी चुने जा चुके हैं । आर्यसमाजके तो आप उच्च कोटिके एक नेता हैं और भिन्न भिन्न रुपसे समाजकी जो सेवाएँ की हैं वह अभिनंदनीय हैं। शारदाजी ने अपनी हीरक जयंतीके अवसर पर एक बात ऐसी कही है जो प्रत्येक देशसेवकको अपने हृदय पट पर अंकित कर लेना चाहिये। आपने अपने सत्कारके लिये उपकार मानते हुए कहा कि "जो कुछ मैंने किया है वह ईश्वरकी अनुकंपासे । मैं तो एक नाटकके पात्रके समान हूँ, जो कुछ करता हूँ, जो कुछ होता है वह भगवानकी प्रेरणासे

ही। हमलोग तुच्छ प्राणी अज्ञानवश इसे अपना काम समझकर अहंकार करते हैं और किये हुए कामोंके लिये प्रशंसा और यश चाहते हैं ..... मैं तो भगवानसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वल दे कि मैं अपने जीवनमें यश और अहंकारको त्यागकर जनता-जनाईनका सचा सेवक वनूँ।.....यश और कीर्त्ति तो कर्तव्य पाहनसे अपने आप मिल जाती है।"

वास्तवमें अहंकारही मानवी पतनका सोपान है। जो नाम और यशकी तृष्णासे जन सेवाके क्षेत्रमें प्रवेश करते हैं उनपर प्रकृति अट्टहास करती और पग-पापर वाधा डालती है जिससे अंततः उनको हताश होकर या तो अपनी भावना बदलनी पड़ती है अथवा इस क्षेत्रसे विरक्त हो जाना पड़ता है। इसीसे गीतामें निष्काम को की शिक्षा दी गई है। जो कुछ कर्म करो उसका फल चलनेकी इच्छा न रखो। आत्मश्लाधासे बचे रहो, अपरे शरीरको अपना नहीं, ईश्वरका औजार समझो। यह कर्मोका मृदुफल मिले तो स्वयं स्वीकार न करो, ईश्वरको समर्पित कर दो। सच्चे सेवकको अपने नाम और कामकी विज्ञित करनेकी जरूरत ही नहीं, कीर्त्ति और प्रतिष्टा तो चेरी बनकर उसके पीछे पीछे दौडती फिरती है।

#### प्रवासी भवनमें श्री डी. सिवरन।

डरबनके प्रसिद्ध श्री डी. रूपानन्द ब्रदर्सके एक भागीदार श्री डी. सिवरन पिछले मासमें प्रवासी भवन पधारे थे और यहाँ दो-चार दिन ठहरकर दिलीके लिये प्रस्थान कर गये। वे इस सालके आरंभमें ही अपनी पत्नी और वचोंके साथ भारत आये और परिवास्त्रे गौंहाटी (आसाम) में अपनी ससुरालमें छोड़का स्वयं कलकत्ता, बनारस, अलीगढ़ श्रौर दिल्ली होते हुए श्रजमेर श्रा गये थे श्रीर यहाँ से फिर गौहाटी वापस गये । दिल्लीमें हिंद सरकारके प्रवास-विभागके अधिका रियोंसे मिलकर इन्होंने दिल्ए अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंकी अनेक कठिनाइयों और शिकायतोंकी और उनका ध्यान खींचा श्रीर उनको यथा संभव शीव हूं। करनेकी प्रार्थना की। आप अभी इस सालके अंतर्क देशमेही रहेंगे और जहाँ अपने कारवारका इतजान करेंगे वहाँ दिल्ला अफ्रिकाके भाइयों की भिन्न भिन समस्यात्र्योंकी तरफ देशवाधियोंका ध्यान भी दिला रहेंगे।

## सात्विक जीवन

हिंदीका सर्वोपयोगी मासिक पत्र । उद्देश्य-शुद्ध एवं सात्विक जीवनका निर्माण । गंभीर गवेपणापूर्ण लेख वृवं मर्भभेदिनी कविताओंसे आलंकृत । समाजमें चरित्र-गठनका संदेशवाहक । ईश्वरभक्ति, कर्तव्य-बोध, धर्मा-भिमान, देशसेवा, समाज संस्कार एवं आत्मोन्नतिका पथ-प्रदर्शक । वार्षिक मूल्य देशके लिये ३) रुपया और विदेशों के लिये केवल ६ शिलिंग।

## सात्विक जीवन यंथ माला।

#### श्रोम प्रणव रहस्य।

श्रीस्वामी शिवानंदजी महाराजकी लिखी हुई यह पुस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय है । ओम्की ज्यापकता. ब्रेष्टता और महत्तापर उत्कृष्ट रचना । थोड़ीसी प्रतियाँ होप हैं। इन अनमोल प्रंथके कागज और मुद्रणका मृल्य केवल दस आना, सजिल्द बारह आना । सचित्र हठ योग ।

संसारके सुखोंमें स्वस्थ शरीरही सर्वोपरि सुख है। बस्य शरीरमें ही सबल मन बसता है। यदि आप अपनी बोई हुई शारीरिक शक्तिको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी पैसे खर्च किये विना तो योगके अनुभूत उपायोंका भाश्रय हैं। इस पुस्तकमें प्रतिपादित योगके नियमों और आसन व्यायामोंका अभ्यास करनेसे आपका मन तेज और तन तारुण्यसे चमक उठेगा । सुंदर, सचित्र, सजिल्द पुस्तक म दाम केवल दो रुपया।

### वैराग्यके पथपर ।

मानवी जीवनका उद्देश्य बहुत ऊँचा है। जिसको <sup>भूलका</sup> और विषय-वासनाओंमें फँस कर लोग पतित हो जाते हैं। इस प्रंथमें जीवनको उन्नतिके शिखरपर ले जानेके <sup>अनुभूत</sup> उपाय बताये गये हैं। विश्वके अशांत एवं दुखद वातावरणमें विचरते हुए भी मनुष्य शांति और सुखका अनुभव कैसे कर सकता है, यह जाननेके लिये इस पुस्तकको प्ता चाहिये। सुंदर सजिल्द ग्रंथका मूल्य केवल एक

# मन और उसका निप्रह (दो भाग)।

मनकी चंचलता किसीसे छिपी नहीं है। अतएव उसको अनियंत्रित रूपमे छोड़ देनेसे जहाँ वह मनुष्यको

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennakand egangour गहरे गत्तमें गिरा देता है, वहाँ उसको वश में लाकर सुपथ पर चलानेसे वह मनुष्यको उत्कर्पके सर्वोच सोपानपर पहुँचा देता है। मनके वशीकरण बिना अभीष्टकी सिद्धि असंभव है। यदि आप मनको वशमें रखना चाहते हैं तो इस श्रंथके दोनों भाग को एकवार अवश्य पढ़े। सुंदर सजिल्द दोनों भागका मूल्य क्रमशः एक और तीन रूपया है अर्थात कुल चार रुपया।

## हमारा ज्ञानवध क प्रकाशन:—

| (१) ब्रह्मचर्यं नाटक                    |          |
|-----------------------------------------|----------|
| (२) अध्यात्मिक शिक्षावली (प्रथम खण्ड)   | <u> </u> |
| (दितीय ")                               | 111      |
| (४) सचित्र हठयोग (सजिल्द)               |          |
| (५) स्वामी शिवानंदकी जीवनी व उनके उपदेश | ع        |
| (अंग्रेजी \                             | 0 11     |
| (५) भन आर उसका निग्रह (प्रथम खण्ड)      |          |
| (द्वितीय '')                            | ر با     |
| (अ) अर्भ (अणव रहस्य)                    | رداا     |
| (९) वराग्यकं पथपर                       | روا      |
| (१०) जीवन सौरभ                          | 1-)      |
| (११) मानव जीवनका रहस्य                  | 1)       |
| (१२) राष्ट्रीय जागरणका इतिहास           | リ        |
| (१३) देशके नौनिहालोंसे                  | ラ        |
| (१४) सदाचारका महत्व                     | =)       |
| (१५) काँग्रेसके सभापति                  | リ        |
| (१६) काँग्रेस चार्ट                     | y        |
| (१७) स्वास्थ्य पत्र                     | 11       |
| हमारी लोकप्रिय डायरियाँ तथा कैलंडर जो ! | प्रति-   |
| वर्ष बड़े सज-धजके साथ निकलते हैं:—      |          |
| (१) राष्ट्रिय डायरी।                    | 911)     |
| (२) जनरल डायरी।                         | 91)      |
| (३) सदाचार डायरी।                       | 9=)      |
| मिलनेका पता:—                           |          |
| जनरल प्रिन्टिङ्ग वर्क्स लिमिटेड ।       |          |

८३ पुराना चीना बाजार स्ट्रीट.

कलकत्ता। फोन न० २१०४ बड़ाबाजार । तारका पताः भाईकाशी ।

# भ्रार्य साहित्य मराइल लि॰ श्रजमर की

## कुछ नई पुस्तकें

१. पातञ्जल योगप्रदीप - लेखक श्री स्वामी ओमानन्दजी महाराज । इसप्रनथ में योगदर्शन व्यासभाष्य, भोजवृत्ति और योगवार्त्तिक के भाषानुवाद के साथ-साथ श्री स्वामीजी महाराज ने अपने क्रियात्मक अनुभव के आधार पर अनेक ऐसी बातों का समावेश किया है, जिससे योगमार्ग में लगने वाले नये व्यक्ति की अनेक किताइयां दूर हो जाती हैं। इस संस्करण में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक वृद्धि की है। २०×२६ = ८ पेजी के लगभग ८०० पृष्ठ, तथा योगासनों के अनेक चित्र भी दिये गये हैं। मूल्य १२) रुपया।

र, वैदिक अध्यातम सुधा — ले॰ श्री पं॰ प्रियरत्नजी आर्प (स्वामीब्रह्ममुनिजी) अध्यात्मविद्या के प्रेमियों

के लिये अत्यन्त लाभप्रद । मूल्य ॥)

३. रामायणद्रपण - ले॰ श्री ब्रह्ममुनिजी। इस में वाल्मीकीय रामायण के आधार पर राम, भरत, लक्ष्मण आदि प्रत्येक व्यक्ति का चरित्रचित्रण और उस समय की धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का चित्रण किया है। पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। मूल्य ॥।)

४. हैदराबाद सत्याग्रह का रक्तरिञ्जत इतिहास—आर्यसमाज ने सन् १९३९ में दक्षिण हैदराबाद में जो महान् सत्याग्रह किया था, उसका पूरा-पूरा वर्णन किया गया है। पृष्ठ संख्या ४००, चित्र सं० १०० से

ऊपर , मूल्य ३ )

५.युद्धनीति और अहिंसा-छे॰ श्री डा॰ सूर्यदेवजी शर्मा। भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से सम्बन्ध रखने वाला अत्यन्त उपयोगी और सामयिक प्रन्थ, मूल्य १) रुपया ।

६. संस्कृतवाक्य प्रवोध - महर्षि द्यानम्द सरस्वती । इस संस्करण में सं० वा० प्र० पर किये आछेपों का उत्तर भी छापा है। मूल्य।=)

७. सान्धिविषय—शुद्ध सुन्दर और छात्रोपयोगी टिप्पणियों के सहित। मूल्य ॥।)

यजुर्वेद मूल गुटका १।), सामवेद मूल गुटका १।), आर्यपर्वपद्धति १॥), वैदिक मनोविज्ञान ।), ख्नी इतिहास ॥=), भयानक पड्यन्त्र ।), खतरे का घण्टा ।=), खतरे का बिगुल ॥), विश्वासघात ॥), जीवन-पथ ।=), धार्मिक शिक्षा १ से १० भाग ४), पंचमहायज्ञविधि ।), गोकरुणानिधि =), महर्षि का जीवनचरित्र बृहत् [दो भाग ] १०)।

चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित

सम्पूर्ण १४ जिल्दों में मूल्य ७० रुपये

उत्तम छपाई, वम्बई-निर्णयसागर-टाईप, सफ़ेद चिकना काग़ज़, डबल क्राउन १६ पेजी के सुलभ आकार में इष्ट मित्रों के लिये पवित्र उपहार, पुस्तकालयों और घर की अलमारियों का सुन्दर भूषण, विवाहों और अन्य धार्मिक अवसरों पर देने के लिये आदर्श भेंट, छात्रों के लिये पवित्र पारितोषिक और नित्य आत्मिक आनन्द तथा पुण्य-कर्त्तव्य पालन करने का अपूर्व साधन।

अनुवाद आचार्य सायण, महीघर, महर्षि द्यानन्द, पं० तुलसीराम स्वामी, पं० ज्वालाप्रसाद, विवरणकार माधव आदि वेदभाष्यकारों के भाष्यों को समक्ष रखकर ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्, आरण्यक, निरुक्त, व्याकरण आदि आर्ष ग्रन्थों

के आधार पर प्रमाण दर्शाते हुए आर्य वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार कराया है।

सामवेद १ जिल्द ५) रु०, अथर्ववेद ४ जिल्द २०) रु०, यजुर्वेद २ जिल्द १०) रु०, ऋग्वेद ७ जिल्द १५) रु० प्रत्येक जिल्द लगभग ८०० प्रष्ठों की पूरे कपड़े की बंश्री हुई सुनहरे अक्षरों सहित है।

## जो ध पु र Digitizक्ष py मार्थ शिवा व्यापना Chen में बक्ट Gangotr लि मि टेड

(जोधपुर स्टैटमें स्थापितः सभ्यों की जिम्मेदारी सीमित है।) चैयरमैन-श्री नारायणलाल बंसीलाल

चुकता मूलधन "राज्या र० ५०,००,०००. रिजर्व फंड रू० ३,५०,०००.

बैंकको शाखाएँ:— मारवाइ : जालोरी गेट, जोधपुर, स्टाक एक्सचेंज, कुचामन हाउस, जोधपुर, खेजली हाउस, जोधपुर सिटी; कुचामन

सिटी, नागोर, मेरता सिटी, पाली, रानी ।

: ५३ टेमरिण्ड लेन, फोर्ट, २०७ कालवा देवी रोड, गांधी चौक, कल्याण, ११८-१२२ काजी सैयद स्ट्रीट, बंबई माण्डवी, म्युनिसिपल बिल्डिंग, भिवण्डी (जी० थाना) थाना-जामली नाका, ६६०९ किंग्सवे, सिकन्द्राबाद । ब्रहमदाबाद: गांधीरोड, और मस्कती मार्केट। कलकत्ता: १-१ मिशन रो और ५७ नेताजी सुभाप रोड।

मदास: २६, गोविन्द्प्पा नायिक स्ट्रीट, जी. टी. मदास ।

चाल डिपाजिट खाता : चाल डिपाजिट खाते में हु १,००,००० तक के दैनिक बाकी रकम पर १।४ सैकड़ा वार्षिक व्याज मिलेगा। बड़ी रकमों पर खास निहिचत ब्याज दिया जायेगा ।

निश्चित अवधि के डिपाजिट: एक वर्ष अथवा उससे क्स समय के लिये लिया जाता है। दर आवेदन करने पर प्राप्त हो सकता है।

सेविंग वैंक खाता : दैनिक बाकी रकम पर १ प्रति सैकड़ा के हिसाब से अथवा मासिक बाकी पर डिपाजिटरोंके साथ तय शर्तों के अनुसार वार्षिक ।॥ प्रतिशत के हिसाव से व्याज दिया जायगा ।

रु० २०, ००० तक पर ५ से भाग दी जा सके इतनी रकम पर ब्याज दिया जायगा । खाता खोलने वाले सप्ताह में दो वार अधिक से अधिक रु. १०००)तक निकाल सकेंगे।

लोन, श्रोवर ड्राफ़्ट श्रौर कैश क्रेडिट: मान्य जामिनों पर उधार दिया जाता है।

सेफ कस्टडी के लिये रखी गयी तमाम जामिन-गीरियोंपर डिविडेण्ड एवं ब्याज बेंक वसूल करता है।

बैंक सरकारी जामिनगीरियों तथा पब्लिक कम्पनियों के शेयरों की खरीद विक्री का काम भी लेता है। वें क सम्बन्धी सब प्रकार का कारोबार किया जाता है। सी. एच. दीवानजी,—मैनेजर.

## मनोरंजनपद सामयिक पुस्तकें:— गष्ट्-निर्माणके युगमें क्रान्तिकारी विचारधारात्र्योंसे

श्रोत-मोत राष्ट्रीयताका प्रतिनिधित्व करनेवाली अपने ढंगकी तीन अनुपम पुस्तकें-

अन्तिम इच्छा १५ कहानियोंका संग्रह, सजिल्दं मू०१॥।)

श्रावर्तन १७ कहानियोंका संग्रह सजिल्द मू॰ २)

अनुष्ठान मौलिक क्रातिकारी सामाजिक उपन्यास सजिल्द मू॰ ३॥)

<sup>हिंदीकी</sup> उच कोटिकी पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रशंसित इन एलकोंमें आप वर्त्तमान युगकी उलझी हुई गुत्थियोंका सुल्झा हल पाएंगे, साथ ही वेकारके क्षणोंमें मनको प्रसन्न <sup>करनेवाळी</sup> सामग्री भी मिलेगी।

### एक साथ तीनों पुस्तकें ५1) रु० में डाक व्यय सहित।

शीव प्रकाशित होगी श्रॉडर भेजें। भव्य कलापूर्ण अनुपम डायरियां (१६४६)

- (१) हिन्दुस्थान डायरी (सजिल्द) (२०×२६) ३२ पेजी
- (२) कांग्रेस डायरी
- (३) गांधी डायरी
- (४) नवजीवन डायरी थोक खरीदारोंको विज्ञापनकी विशेष सुविधाएं, दुकानदारोंको कमीशन २५) ह० प्रतिशत ।

## दि बंगाल प्रिंटिंग वक्सी

२१, सिनागाग स्ट्रीट, कलकता ।

# THE PRAVASI

(Circulated throughout South & East Africa, British & Dutch Guiana, British West Indies, Mauritius, Fiji and the Union of India.)

#### Annual Subscription

| For the Union of India                  | Rs. 10  |
|-----------------------------------------|---------|
| For Foreign Countries                   | Sh. 20  |
| Advertising Rates                       | Rs.     |
| Full Page: One Insertion                | 50      |
| Six Insertions                          | 270     |
| Twelve Insertions                       | 480     |
| Half Page: One Insertion                | 30      |
| Six Insertions                          | 150     |
| Twelve Insertions                       | 270 -   |
| Column's One Inch: One Insertion        | 5       |
| Twelve Insertions                       | 40      |
| Second and Third Covers 50 per cent ext | ra      |
| Fourth Cover 75 per cent extra.         |         |
| All correspondence should be addre      | ssed to |
| BHAWANI DAYAL SANNYAS                   |         |
| "The Pravasi" Office, Pravasi - Bhay    |         |
| Adarshnagar, Ajmer, India.              |         |
|                                         |         |

### प्रवासी

(दित्तरण और पूर्व अफ्रिका, ब्रिटिश और डच गायना ब्रिटिश वेस्ट इर्ग्डाज, मोरिशस, फिजी आदि विदेशोंके सिवा सारे हिन्दुस्थानमें प्रचारित)

वार्षिक मृत्य

| -            | 101       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | -              |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ाष्ट्रन्दस्थ | ानके लिये | 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रुपया।         |
|              |           | STATE OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | And the second |
| विदेशों      | के लिये   | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शिलिङ्ग ।      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| विदेशोंके लिये २०) शिलिक ।  |        |
|-----------------------------|--------|
| विज्ञापनका रेट।             | रुपया  |
| प्रा पश्चा एक धारकी छपाई    | 40)    |
| छः बारकी छपाई               | 200)   |
| बारह वारकी छपाई             | - 860) |
| आधा पन्ना एक घारकी छपाई     | 80)    |
| छः वारकी छपाई               | 140)   |
| बारह बार की छपाई            | 200)   |
| कालमका एक इंचः एकवारकी छपाई | 4)     |
| बारह बारकी छपाई             | 100    |

दूसरे और तीसरे कवरकी छपाई ५० प्रतिशत और चौथे कवरकी छपाई ७५ प्रतिशत अधिक। सर्व प्रकारका पत्र स्यवहार इस पतेसे करना चाहिये—

> भवानी द्याल संन्यासी, "प्रवासी" कार्यालय, प्रवासी-भवन, भादर्शनगर, अजमेर, हिन्दुस्थान ।

## प्रवासी-की-श्रात्मकथा

स्वामी भवानी द्याळजीकी जीधन-कहानी।
भूमिका-लेखकः राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी। उप-न्याससा मजीरंजक। ६५० पन्नेके धृहद् प्रंथका मृत्य ८) आठ रुपये डाक ब्यय सहित।

## प्रवासी-पुस्तक-माला।

### (१) अब्दुल्ला इस्माइल काजी।

दक्षिण अफ्रिकाके प्रसिद्ध भारतीय नेता स्वर्गीय अब्दुछा इस्माइल काजीका सचित्र जीवन-चरित्र। इसके लेखक हैं श्री भवानी दयाल संन्यासी और भूमिका-लेखक बम्बईके वर्तमान गवर्नर राजा महाराज सिंह। मूल्य केव-ल एक रूपया। पुस्तक अंग्रेजीमें है।

### (२) वैदिक पार्थना।

इसकी छठवीं आवृत्ति छए भी गई, वही इसकी लोकप्रियताका सर्वोपिर प्रमाण है। इसमें संध्या, प्रार्थना, स्वस्तिवाचन, शाँति प्रकरण तथा कुछ चुने हुए वेदमंत्रोंके हिंदी पद्यानुवादके साथही अंग्रेजी अनुवाद भी है। हवन मंत्रोंका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद तथा कुछ फुटकर कविताएँ भी है मूल्य डेद रूपया डाकन्यय सहित।

### (३) पोर्तुगोज पूर्व अफ्रिकामें हिदुस्थानी।

मोजिम्बक प्रदेशके प्रवासी भारतीयोंकी स्थितिका प्रमाणिक इतिहास । साठ चित्रोंसे अलंकृत । लेखकः ब्रह्म-दस्त भवानी दयाल और भूमिका लेखकः मध्य प्रांतके नेता, भारतीय पार्लामेंट और विधान परिषद्के सदस्य सेठ गोविंददासजी । थोड़ीसी प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य तीन रुपया डाक खर्च सहित ।

## (४) खामी शंकरानंद संदर्शन।

स्वदेश और विदेशोंमें वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति के प्रचारक स्वर्गीय स्वामी शंकरानंदजी महाराजका सिवत्र जीवन-चरित्र । यह भी स्वामी भवानी द्यालजीकी रवना है। मूल्य तीन रुपया डाक ब्यय सहित ।

पताः — ब्यवस्थापक, प्रवासी भवन, आदर्श नगर, अजमर, हिंदुस्थान।

C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. Haridwar



### Editor: Bhawani Dayal Sannyasi

: 883 Vol. 2

: JULY 1949 No. 6

### sanctions Against S. Africa: A Critique

(Shri P. Kodanda Rao, M A., Servants of India Society)

no security and the contract of the contract o

#### FAILURE OF U. N. SANCTION.

The second sanction that India applied to South Africa was to bring up the question at the United Nations. On the 8th December, 1946, the General Assembly stated, that because of the treatment of Indians in S. Africa, the friendly relations between two member-States, namely, India and South Africa, had been impaired and were likely to be further impaired unless a satisfactory settlement was reached. It expressed the opinion that the treatment of Indians in South Africa should be in conformity with the international obligations under the agreements between the two countries and the relevant provisions of the U. N. Charter. It, therefore, requested the two Governments to report at the next seesion of the Assembly the measures taken to that effect. The Resolution was passed by a majority of 32 votes to 15, which was

in the allow of the source of scholete of more than the two thirds majority needed to make it valid.

South Africa ignored the U. N. Resolution. After waiting for about six months Pandit Jawaharlal Nehru took the first step and wrote to Gen. Smuts on the 24th April 1947 inviting discussions between the two Governments on the basis of the U. N. Resolution. Gen. Smuts declined. By September 1947 the deadlock was complete.

India reported the matter to the U. N., which first considered the matter, passed, by 29 votes to 16, with 5 abstentions, India's Resolution confirming the U. N. Resolution of 1946, and requesting the two Governments to have a Round Table Conference and report progress. But when it was referred to the General Assembly, the Resolution failed to secure the necessary two-thirds majority, the voting being 31 for and 19 against, with 6 abstentions and 1 absentee!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

The matter was brought up again before the U.N. in September 1948 at Paris. The Gen. Assembly decided to retain on its agenda the question of Indians in South Africa!!

India's case against South Africa suffered increasingly after the first success, and had led to no improvement of the status of Indians in South Africa which has been the primary objective. Indeed, as India herself admitted at the U. N., it has deteriorated further, and threatens to become worse still. Sanctions through the United Nations have also failed.

#### THE U. N. CHARTER

At the United Nations India accused South Africa of having violated both the Cape Town Agreement and the U. N. Charter. In trying to make her cause doubly sure, India lost more than she gained. For, if she won her case with reference to Cape Town Agreement, Indians in S. Africa would have been as well off as under the U. N. Charter. The U. N. Charter of equal rights irrespective of race, etc., is of general application. South Africa was no alone in violating it, nor did she violate it with respect to Indians only. In accusing South Africa of violating the Charter, India put in the dock, as it were, not only South Africa, but also the United Kingdom and the United States of America and the British Dominions! South Africa was not slow to seek safety in the multiplicity of the accused. She was also to urge, though unsuccessfully, the plea that the question of Indians in South Africa was a "domestic" issue outside the competence of the United Nations.

In his letter to Pandit Nehru of the 28th July 1947, Gen. Smuts said that he saw no reason why S. Africa should be singled out for condemnation for policies which she was not alone in pursuing. He added:

If intervention of the U. N.O. should be called for, there should be

first an enquiry into such practices among its members and especially such practices as involve racial and economic discriminations. Only thus could a policy of general application be laid down for all.

Gen. Smuts was sure that the U.K. and the U.S.A. would not tolerate the U.N.O. examining their racial and economic discriminations. In fact, speaking on the UN Resolution of 1946 which forbade S. Africa from annexing S. W. Africa, Gen. Smuts said in the South African Parliament:

I know that we are not standing alone. On a count of votes, on numbers, it may seem as though we have suffered defeat, but I know—and I know what I am talking about—that we have friends and strong friends, and if it comes to the worst, we shall find that we are not standing alone.

South Africa had powerful friends in the U.K. and U.S. A. in opposing the Indian case before the U. Nations. Though the friends were not powerful enough to defeat the Indian case in 1946, they were powerful enough in the two succeeding years to defeat and neutralise it. They also enabled South Africa not to take her defeat in 1946 seriously. Dr. Malan's Government recently defied the UN Resolution against the incorporation of S. W. Africa in the South African Union more flagrantly and contemptuously.

#### FAULTY STRATEGY

In accusing South Africa of having violated the U. N. Charter, India could not claim that she was really interested in the elimination of racial discriminations among the members of the U.N.O., for she did not directly and openly put in the dock S. Africa with respect to her

treatment of S. African Negroes; she did not include in the charge the U. K. and U. S. A. for their discriminatory treatment of their non-white peoples. India did not take a high moral and general stand against racial and economic discriminations as such. She was interested only in the fate of the small Indian minority in South Africa, over ninety per cent of whom were born in S. Africa. She took the line of a lawyer who maximises the number of clauses of the Criminal Code under which the same offence could be charged in order to maximise the chances of his winning his case!

#### THE CAPE TOWN AGREEMENT

It would have been better strategy if India had rested her case before the U. N. O. only on South Africa's violation of the Cape Town Agreement. If India obtained due relief on this count, there was no need to invoke the U. N. Charter at all. South Africa would have been isolated as the sole accused, for the Cape Town Agreement does not concern any other country, nor even the other non white peoples in South Africa. Even the U. K. and the U. S. A. would not have backed up South Africa in the narrow and limited issue of the Cape Town Agreement as they did on the wider issue of the violation of the U.N. Charter. They would be among the jury and not among the accused.

South Africa would have found it difficult to plead that the question of Indians in S. Africa was a domestic one, and that India was not concerned with it. For the Cape Town Agreement was between India and S. Africa. Even as recently as 28th April 1947, General Smuts, in his first letter to Pt. Nehru, thanked the Government of India for

"the opportunity given to the Union Government to discuss with the Government of India common difficulties between the two Governments in regard to the treatment of Indians in South Africa."

He asked that the Indian High Commissioner should return to South Africa in order to assist in the negotiations between the two Governments on the question.

It is true that in his final and snapping letter of the 28th July 1947 to Pandit Nehru, Gen. Smuts said that the Cape Town Agreement was not rigid and binding, and it did not take away the right of South Africa to resist interference from outside in its domestic affairs and deal with the Indian question as she thought best. But that does not quite obliterate his earlier admission that it was a question common to both countries and not a purely her domestic concern with which India had nothing to do.

#### FAILURE OF SANCTIONS

It is a lamentable fact that the policy of sanctions against South Africa has failed of its main purpose; indeed, it has done more harm than good to the Indians in South Africa and to India. South African Indians applied two kinds of sanctions: "Satyagrah" and non European Front. Both have so far failed to yield the desired results. India applied two kinds of sanctions: direct and indirect. The former included the imposition of reciprocal disabilities on South Africans whites, trade boycott, and the recall of the Indian High Commissioner. They, too, have not served their purpose: the hopes that South Africa would be brought to her knees have not yet been realised. Instead, the very advocates of economic sanctions have since admitted their failure and complained that they were hurting the Indians themselves and have advocated their reconsideration!! India's indirect sanction was the reference of the question to the UNO. In accusing South Africa of violating the UN Charter, India, unwittingly, put in the dock not only South Africa but also such powerful nations as the U.K. and the U.S.A., and drove them into the arms of South Africa, which felt encouraged to ignore the UN. The reference to the UN. has only hardened South Africa the more against

Indians in South Africa, instead of giving them relief. Thus, every single sanction has failed of its purpose and left matters worse.

#### SASTRI'S WARNING

It is hardly any consolation to recall that the failure of the policy of sanctions was anticipated and cautioned against at the time. Among those who were opposed to the policy of sanctions was the late Rt. Hon. V. S. Srinivasa Sastri. In the course of the Foreword which he was good enough to contribute to The South African Indian "Pegging Act", 1943—Retaliation?" (Institute of Current Affairs, Lahore, 1943), Mr. Sastri said:

To ardent spirits the cautious

and apparently negative conclusions of the pamphlet may be dissappointing. Calm reflection, however, will show that they arise, not from any timidity or lack of indignation on the part of the writer, but from the inherent weakness of the situation...... .....Nor can we forget that our excessive population and deficient means of subsistence leave us with our hands tied behind our backs on the testing field of national competition. When feeling runs high, the man who speaks with the voice of caution and pleads for the adaptation of measures to capacity on the one hand and probable result on the other is not likely to be popular.

#### BRIDE & BRIDEGROOM PARTIES .

The fact of the matter is that in her relations with South Africa, India belongs to the bride's party, as it were, while S. Africa belongs to the bride-groom's party, to use a homely Indian analogy. There are over 250,000 Indians

in S. Africa who are being discriminated against by the South African Government. Like the Indian bride, they have to stay at the mother inlaw's house, however, badly treated, but cannot return to the mother's house. They will not come to India, notwithstanding their bad treatment in S. Africa and notwithstanding that S. Africa wants to send them out, and is willing to pay them to get out. They will not leave S. Africa because most of them were born in that country, and also because they are economically better off in S. Africa than they would be if they come to India. For good or evil, the great bulk of Indians are likely to stay in S. Africa, There are no appreciable number of S. African whites in India whom India could use as a lever to secure better treatment for Indians in S. Africa. All that the bride's parents can, therefore, do is to persuade the mother-in-law to be gentler to their daughter. All that India can do to help Indians in S. Africa to persuade S. Africa to act in conformity with the Cape Town Agreement. If such a plea will not do much good, it will not do much harm. At any rate, India will not have contributed to the worsening of the position of Indians in S. Africa.

#### R. T. C. CONCILIATION

In the pamphlet already referred to the writer pleaded that the then proposals for retaliation should be abandoned as impracticable and undesirable and advocated the holding of another Round Table Conference between the two Governments. Gen. Smuts, who was then the Prime Minister, was in a kindlier mood, and was even apologetic about enacting the Pegging Act. On the 14th April 1943, he said in Parliament:

We have the greatest respect for India and the people of India......

We are determined to preserve good feeling and friendliness towards

India...... Therefore we are not, laying down large-scale and long-range policies.

The Minister of Mines, Col. Stallard of Natal, was more specific regarding consultation

with India. He said:

In this Pegging measure we have a fixed time limit which will allow full consultation with India.

Above all, Jan. Hofmeyr, the great Liberal Statesman of South Africa, was alive and had advocated a solution of the Indian problem in South Africa by mutual consent and on non-statutory lines, and Gen. Smuts had agreed.

But that opportunity was thrown away in a burst of righteous but impotent indignation. The prospect is worse today.

#### ROUND TABLE CONFERENCE

Even so, the Natal Indian Organisation, which broke off from the South African Indian Congress, has openly suggested a Round Table Conference between South Africa, Pakistan and India, directly, and urged the Prime Ministers of the three countries, who are to meet in London later this month, to talk over the suggestion.

#### ABONDON SANCTIONS

Africa is the principal consideration, it seems desirable that India should find a formula to soft-pedal the policy of sanctions with the best possible grace, withdraw her case from the UN forum, where she will be opposed by such powerful nations as the UK and USA, and have only such doubtful friends as the USSR. Dr. Malan has less respect for the UN than Gen. Smuts. He said recently that with the signing the Atlantic Pact, the UN was practically dead. India will do better to seek a Round Table Conference with South Africa, though the circum-

stances even for that are less propitious. The Cape Town Agreement may still the basis of the Conference. But if South Africa objects to it also, there may be no previously agreed common basis. The talks themselves may bring out some basis of agreement. Anyway, failure to arrive at an agreement at a friendly conference is a lesser evil than defeat of sanctions and the resultant revengeful persecution of Indians in South Africa.

#### OR, ABANDON INDIANS

Or, India must make up her mind that she has no further concern with Indians in South Africa, even as she had to abandon Congressmen and the "Khudai-Khitmatgars" in Pakistan. She may, then, continue to use the UN forum to uphold the Charter universally and oppose all and every racial economic and other discriminations all over the world and win moral glory.

## India's VICTORY Again

The United Nations General Assembly decided on the 14th May 1949 at Flushing Meadows to invite India, Pakistan and South Africa to meet in conference to discuss the Indian-African dispute.

South Africa was the only country to vote against the resolution. The Soviet Union and other Slav States and Britain were among those abstaining. India obtained more than two-third majority vote in her case against South Africa.

The General Assembly had before it two resolutions passed by

its political committee when final consideration of the Indo-African dispute was brought before it. The first resolution sponsored by India, sought appointment of a commission to study and report to the general Assembly the condition of Indian and Pakistani in the Union. The second sponsored by France and Mexico, asked the Assembly to invite India, Pakistan and South Africa to meet in conference, taking into consideration the principles of the United Nations' Charter and the declaration of human rights.

Shri M. C. Setalvad, leader of Indian delegation, said that his delegation realised that the Indian Proposal had not found favour withthe sufficient number of members to ensure a two-third majority in the Assembly. On the other hand the resolution French-Mexican been adopted by the political Committee by an over-whelming majority. He declared that India would not press its resolution on the Indo-South African dispute to a division and would support the French-Mexican resolution.

Mr. Eric Louw, leader of the South African delegation, told the General Assembly that South African delegates would leave their seats when the merits of India's complaint against South Africa were being discussed because participation in the debate would be tan-

tamount to admission on my part that the Assembly is authorised to entertain the complaint.

Mr. Louw repeated at length the arguments he used in the political Committee asking where interference in the domestic affairs of states would end. He said that the United Nations' task was not to interfere in the economic, social, cultural and humanitarian conditions within the boundaries of each sovereign state.

But Mr. Louw and his delegation did not walk out when the French-Mexican resolution was disa cussed. And unfortunately he found himself alone in voting against the resolution which was carried with more than two-third majority of the Assembly. Though his friends abstained from voting in favour of the resolution yet they had no moral courage openly to vote against it. Hence Mr. Louw found himself in an awkward position when he saw that all his friends deserted him at the hour of need. He was the only one left to vote against the resolution.

The debate in the General Assembly on the treatment of Indians in South Africa created great interest and a large number of Indian residents of New York were present in the public gallary. Among them was sprinkling of Indian women, They watched the proceedings

with great keenness, and repeated applause was heard after the speaapplause made forceful points.

This is the Second time when India, in her dispute with South Africa, won her case by a two-third Majority. Though the last year's resolution was also carried by major-

ity votes, yet it failed to get a two-third majority as was required in such a case.

It is now for India and Pakistan to persuade South Africa to arrange for a Round Table Conference in order to settle the dispute once for all.—B. D. Sannyasi.

## INDIA'S CASE AGAINST SOUTH AFRICA

By Bhawani Dayal Sannyasi and Dr. Lanka Sundaram, M.A., Ph. D. (London)
[From **THE MODERN REVIEW** for November, 1946]

### (1)

NDIA appeals to the United Nations Organisation on behalf of her quarter of a million nationals in S. Africa, in the belief and confidence that this appeal is not only within the competence of, but is sustained by, the U. N. Charter. India calls upon South Africa, her co-signatory to the United Nations Charter, to fulfil the Preamble of the Charter:

To affirm faith in the fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small;

To establish conditions in which justice and respect for the obligations arising from Treaties and other sources of international law can be maintained and

To promote social progress and better standards of life in larger [ree-

dom.

These inescapable principles of human freedom, to maintain which fifty nations, including South Africa and India, have subscribed their signatures to the U. N. Charter, are now threatened with extinction by Union of South Africa, in so far as the right to live as peaceful citizens of Indian nationals in the Union is concerned.

India files this appeal with the General Assembly of the U. N. O. under Article 13 of the U. N. Charter, demanding assistance "in the realisation of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion" as far as Indians in S. Africa are concerned. India files this appeal to the Assembly of the U. Nations, after having exhausted the provision for "negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice", contained in Article 33 of the U. N. Charter. Even Articles 52 and 95 of the Charter

are inoperative, in so far as there is a breakdown in the constitutional law and procedure of the British Empire and Commonwealth of Nations. The responsibility for this breakdown in the regime of international law is entirely and solely that of the Union of South Africa, which has refused the Government of India an opportunity for discussion of the Indian question in S. Africa at a Round Table Conference, on the model of the R. T. Conferences of 1927 and 1932, as repeatedly requested by the Government of India. The result of this refusal by the Union Government, which today claims that, the Indian question in the Union is a domestic question, is in complete variance with the law and fact relating to the history of the entry of Indians into South Africa during the past 86 years, and has resulted in the Government of India terminating diplomatic and trade relations with the Government of the Union.

At the bar of world opinion, India has the confidence to prove that the dispute between herself and S. Africa is a dispute which concerns vitally and irrevocably the interstatal relations between herself on the one part and the Union on the other, and the international relations between India and S. Africa on the one part and the U. N. O. on the other. The Union Government has committed a breach of international law, and there is a threat of breach of international peace thus created. Indians in the Union today have risen in a non-violent and peaceful revolt against denial to them of franchise, right to gainful employment, and the opportunity to live as peaceful citizens. His Majesty's Government in the United Kingdom, which were responsible for the introduction of Indians into the Union, before the Union Constitution was drafted in 1910, today looks on helplessly, unable to discharge the legal and political obligations they have towards these hap-

less Indian residents in the Union, and it is thus that the Government of India bring forward this appeal to the United Nations Organisation.

The law and fact of the dispute between India and S. Africa must be set forth as clearly and concisely as possible. They naturally get mixed up at almost every angle, and constitute the history of Indian immigration into South Africa, which first started in 1860 at the frantic request of the White community of the Union, The better method seems to be to state the law, both national and international, in order to demolish the claim of the Union Government that the Indian question is a domestic one, and then to state the fact relating to the quantum of legal rights to life and to gaintul employment which Indians, as citizens of S. Africa, are entitled to at the bar of the United Nations Organisation.

#### LAW RELATING TO DISPUTE

The fact that both India and South Africa were signatories to the Treaty of Versailles, and were, later, admitted as original members of the League of Nations (vide Annexe to the Covenant of the League of Nations) automatically lifted these two countries from the ambit of the outmoded and time-worn usage and custom relating to the British Empire and Commonwealth of Nations. Steadily literally year by year, both India and South Africa participated in the "regime" of the League of Nations, whose legal successor today is the U.N.O. and submitted themselves to the jurisdiction not only of the League of Nations and the Internation. al Labour Organisation, but also of the Permanent Court of International Justice. The fact that both India and S. Africa had agreed to be bound by the conventions passed from time to time at Geneva under the auspices of the League of Nations and its ancillary bodies, and that they had additionally agreed voluntarily to submit annual reports on action taken on the conventions adhered to by them, created a new precedent in the life of these two countries, particularly with reference to interstatal and international relationships. Both the countries are today agreed to throw into the common pool of international organisation, definite portions of their national sovereignty, and to abide by such international action as is deemed necessary to meet the exigencies of any issue.

India and South Africa have ratified the Protocol establishing the Permanent [Court of International Justice, the Optional Clause of the Permanent Court, and the General Act of 1928 (see Appendices I to III), and hereby hangs a tale which both His Majesty's Government and the Government of the Union of South Africa want to interpret to the disadvantage of India which, however, is not factually, and in terms of international law tenable at all. His Majesty the King has, on behalf of both India and South Africa, irrevocably bound himself and his successors to abide by the jurisdiction of the Permanent Court, even though Ministers Plenipotentiary, who are nationals of these two countries have, in respect of their individual countries, deposited ratifications of these Instruments of the Permanent Court in the Registry of the League of Nations Secretariat.

There are, however, certain vital reservations to the ratifications, in particular of the Optional Clause, by His Majesty's Government, the Government of the Union of South Africa and the Government of India. His Majesty's Government had sought to riddle their ratification of the Optional Clause on behalf of the British Empire, with a provision that they would prefer settlements of disputes inter se the various units of the British Empire outside the jurisdiction of the Permanent Court. Very naturally,

India at the behest of His Majesty's Government was obliged to conform to this mode of ratification. The relevant reservations made on behalf of India in this regard will be discussed later, but it must be remembered here that while the Irish Free State ratified the Optional Clause with the sole condition of reciprocity and no reservations at all, the Government of the Union of South Africa specifically admitted the justifiability by the Permanent Court of the disputes inter se' the various units of the British Commonwealth of Nations, but preferred to settle them by other means.

In the Instrument of Ratification of the Optional Clause, which was deposited on behalf of India with the League of Nations by the late Sir Mohammed Habibullah, on September 9, 1929, there were four reservations, two of which are relevant to our discussion, and are reproduced below. They are to the effect that the Government of India would submit to the jurisdiction of the Permanent Court all disputes:

- (1) "Other than disputes in regard to which the parties to the disputes have agreed or shall agree to have recourse to some other method of settlement;
- (2) "Disputes with the Government of any other member of the League which is a member of the British Commonwealth of Nations, all of which disputes shall be settled in such manner as the parties have agreed or shall agree."

To be continued.



Constitution of the

# NEW CHAPTER IN INDIAN HISTORY OF CARIBBEAN

By Shri S. M. Rameshwar



\*\* Indies of an Indian Commission
\*\* er—one of four appointed to the

\*\* regions within the British Com
\*\* monwealth where a large number

of Indians are domiciled—serves

to focus attention on the four million people of markedly cosmopolitan ancestry who are today actively struggling for a place in the political sun. Of this cosmopolitan melieu the one-half million people of Indian origin and descent have played, and are continuing to play, no insignificant role. Yet, worthy of note is the fact that though separated by time and distance from the Mother country and subject to so many cultural pressures, the great majority still cling tenaciously to the religion and the social habits and customs of the land from whence they came.

Many people of India, unaware of this particular chapter in the Indian history, might wonder how it came about that so large a colony of Indians could be found in a land 10,000 miles away from home, but it seems that many centuries ago Fate and Christopher Columbus conspired to create an historic connection which has been actively strengthened during the past 100 years.

Indeed, the West Indies received its name in 1492 when Columbus, in seeking a sea route to India came upon some scattered islands in the Atlantic. He believed that these islands formed the western limits of India and it was in compensation for this mistake that these islands were later called the West Indies. The whole archipelago covering an area of 1,00,000 square

miles extends in a curve from the Gulf of Florida (N. America) to within seven miles of the coast of Venezuela (S. America) and is divided into three main groups—the Greater Antilles in which the largest British island of Jamaica is found, the Bahamas (a cluster of 3,000 islands and islets) which is entirely British, and the Lesser Antilles, covering an area of 12,500 sq. miles, where the majority of the British Carib-



Prof. Satyacharan Commissioner in Trinidad. प्रो॰ सत्याचरणजी शास्त्री ट्रिनीडाडमें कमिश्नर

bean colonies are found. On the mainland of S. America, and 400 miles away from Trinidad, the hub of the British Caribbean, is the "magnificant province" of B. Guiana, boasting an area as large as England, Scotland and Wales together.

The History of these islands and continental colonies is brimful of colour and romance. For it was here that Bri-

tish, French, Dutch and Spaniards fought for supremacy in the 17th and 18th centuries; here buccaneers, pirates and genuine adventurers met, fought, formed alliances, divided rich spoils and intrigued for their respective countries. It was to these historic shores that the quest for El Dorado, the fabulous city of gold, brought the flower of European adventurers, and Raleigh,

gut after the futile quest for the city whose streets were paved with gold had left the see ers haffled, exhausted and in many cases indigent, the British found themselves in possession of a string of colonies which later was to become the sugar bowl of Europe.

Cultivation of sugar cane, introduced from the East, brought new importance to the West Indies. For with it came the slave trade. Together these became the foundation of British prosperity in the 17th century and English cities like Bristol, Liverpool and even London iself owe much to the trade with the West Indies. But if the dream of El Dorado was not realised there was enough agricultural and other mineral wealth to compensate. The renowned Asphalt Lake of Trinidad and its important oil industry, the Bauxite and gold-bearing areas of British Guiana, the bananas, citrus fruits and sugar cane of Jamaica and the other northern islands still kept these historic colonies high in world esteem.

After the emancipation of the Negro slaves from the sugar plantations new sources of free labour had to be found as the emancipated Negroes refused to work on the land where but recently they were bound with chains. Indentured labour from Portugal and the Portuguese possessions of Funchal and Madeira was tried; later Chinese immigration was introduced, but both proved unsuccessful. It was then that eyes turned to India as the country which could provide men to save the rapidly declining sugar plantations,

The unsettled state of India—just about the time of the general revolt of 1857—caused many a young man to venture to new fields. Hundreds volunteered to come to the West Indies. The early history of their presence here does not make cheerful reading as many were the heartaches and the disappointments, but so successful was the propaganda of the paid agents in the Indian cities that hundreds more came until the system was finally abolished in 1917.

Thus today from Jamaica to British Guiana, large Indian colonies are to be found. Trinidad with an Indian population of 200,000 has the largest Indian colony in the Western Hemisphere and British Guiana with 150,000 comes next. By dint of hard work, thrift and innumerable sacrifices the Indians, by and large, have earned a secure place for themselves in these parts; but economic, political and social problems remain to be solved. The peasantary are not a happy lot, but the degree of economic emancipation in the larger colonies holds out hope for a better future.

With the growing political consciousness of West Indians of non-Indian ancestry, the deep racial antoganisms, and the insular outlook of many of the people, the Indians have now to consolidate their position or else find themselves pariahs in the land they have sacrificed so much to make a smiling garden. This is the major problem that Indians in the West Indies have to face today. To say that they must forget their Indian identity and merge themselves fully with the majority community is simply to beg to question for the majority community must be of similar mind and that is not the experience of thinking Indians on the spot. This is where skilful leadership and wise planning becomes necessary, and the appointment of a Commissioner, though he is not to interfere with internal matters, is extremely useful at this juncture.

The loyalty of Indians of the Caribbean to India has been a notable feature of their lives. Indian tradition and customs die hard, and these have been carefully maintained through the long, dark years when India was not in a position to help, and when no one knew what the fate of the Mother country itself would be. But they have been content to wait. Today with India free and independent much is expected from her. Not to fulfil the pledge of Indian leaders of the past would be a blow from which many could not recover.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

The appointment of an Indian Commissioner so soon after India has gained her freedom is interpreted here to be partial fulfilment of promises made by the Congress and the other leaders of the past. Because of the large number of Indians and because of the peculiar nature of their problems the value of a diplomatic representative of the Government of India here must surely be greater than in many European and American countries where there is no significant Indian population. Already the Commissioner, Professor Satyacharan, has got down to business. He has made his headquarters in Trinidad, which is the strategic centre of the British Caribbean, and has visited British Guiana where he met Indian leaders and discussed with them the labour situation on the sugar plantations where ninety per cent of the workers are Indians, and he is soon to visit Jamaica where the Indian community is in great need of help along social and cultural lines.

With this appointment a new chapter in Indo-West Indian relationship is opened. The need for trade and improved culture contacts is acute and already the Commissioner has shown by his diplomatic ability and pleasing personality that he is the right man for the job. He has been extremely popular wherever he has been and he has been able to impress people of other races of his genuine interest, not only in his own but in all the peoples of the Caribbean. Thus the half-a-million Indians of the Caribbean look forward to the future with hope and confidence,

## DR. DOOKHAN RAM ON WORLD TOUR

§ r. D. Ram, B. Sc., M.B. (Calcutta), D. L. O., D. O. M. S. (London), Professor of Ophthal-\$ mology and Oto-rhino-Laryngology, P. W. Medical College, Patna, who is a staunch supporter of the "Pravasi" and takes a keen interest in the problems of the Indians overseas since the early days of his career, was born at Sasaram, in the district of Shahabad (Arrah), Bihar, in 1899. After being matriculated in 1918, he joined the Medical College at Calcutta in 1920 where he completed his B. Sc., and M. B. Examinations in 1926. He joined service in 1927 under the Bihar Government at the Eye-Hospital of the Medical College, Patna, where he served his people till 1933. Thereafter, he went to England and spent two years on a special study. On his return from abroad he was appointed a lecturer and later, since 1943, a professor of ophthalmology and Oto-rhino-laryngology in Medical College, Patna.

He has also been honoured by the Universities of Patna, Calcutta, Lucknow, Agra and Punjab as an Examiner.

Dr. Ram is not only a popular physician in the Province of Bihar, but also a noted philanthropist. He is connected with many educational institutions and social organisations. He

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

donates a considerable sum of his income for the deserving institutions as
well as for the poor and needy. He has
financially assisted many poor students
in the medical and other professions
who are today holding responsible position in Bihar The Editor of "Pravasi"
is well acquainted with him since he
was a medical student in Calcutta.



डाक्टर दुखनरामजी Dr. Dookhan Ram

Now he has been selected by the Government of India and awarded travelling fellowship from the Department of Ophthalmology for a period of nine months, for a general tour of the world in order to visit the different centres and institutions and acquaint himself with the latest developments in this branch of Medical Science. He has left Bombay on the 3rd June 1949, for London, which is the first objective in his world tour, and from there he will proceed to other places assigned by the Department. We wish him all the success in his enterprise.



## NOTES

#### DURBAN CONFERENCE

ndians and Africans, coloured people and Europeans, declared from the same platform the urgent need for South Africa to TAKE STEPS AGAINST

FACISM, which they said was gaining ground in the Union.

They were speaking at the opening of the annual conference of the Natal Indian Congress, on June 25th, 1949.

The African people were represented through the fraternal greetings of the Natal African National Congress, Europeans by Dr. Edgar Brookes, of the Union Senate, and the Coloured people by a representative of the African Peoples' Organisation.

The gathering included Shri R. T. Chari, Secretary to the Indian High Commissioner in South Africa, who explained India's interest in the South African Indian people.

Dr. Brookes, in a written address to the conference, said: "I am quite sure that South Africa will never realise her destiny until she finds a place for all her children of whatever colour or descent and recognises the needs of all and the potentialities of all service to our common country."

"As a South African, I realise our reputation will depend, largely on the way we handle our citizens of Indian decent," he said.

Dr. G. M. Naicker, President of the Natal Indian Congress, urged a union of all democratic forces in South Africa.

Speaking for the Natal African National Congress, Shri H. Selby Msimang said that the

African regarded the Union as the only home of the South African Indians.

Both Indians and Africans, he said, could travel together to their destiny by co-operation born of mutual respect, tolerance and suffering and willingness to extend a helping hand to the less fortunate.

The colour of a man was immaterial, said the representative of the coloured people Mr. E. C. Swales. There should be a clarion call for co-operation among all races.

Mr. Chari said that as a representative of a Commonwealth Government beyond the seas, he could not comment on matters before the conference.

"It has been a matter of surprise to me that there should exist in the Union such unclear views on the interest of the Government and people of India in the treatment and position of Indians and other non-Europeans in the Union," he said.

"These people are Union nationals," Mr. Chari said. "How then does India come into the picture? This attitude, it seems to involve a complete misconception of India's standpoint.

"It is not denied that the Indian community in this country are Union nationals; 90% of them were born in the Union and rest have taken deep root in the soil of your beautiful country."

There was so much inflammable material laying around in South Africa, Mr. Chari said, and so many careless "lightning of fires and throwing of lighted cigarettes about" negligently, that it was mere common sense, wisdom and good neighbourliness for someone to call out over the fence: "Look out or you will burn yourself." That was India's interest in S. Africa, he said.

#### DONGES ON REPATRIATION

Their short term policy was to increase restrictions, and their immediate policy to see that segregation was applied, not only between

Indians and Europeans but also between Indians and Negroes.

There were now a quarter of a million Indians in South Africa, Dr. Donges said. He asked what difference that number would make to the sub-continent of India, with a population of over four hundred millions, if repatriation took place?

The principle of transfer of population, approved at the Potsdam Conference, was almost a regular matter of policy today, he declared. It had taken place between India and Pakistan and was happening in Palestine and Europe.

Mr. Donges said that to bring down the Union's Indian population to its "irreducible minimum" was a matter which could not be achieved in one year.

When an Opposition Senator interjected "one century," the Minister commented: "Well, I do not want to be so pessismistic, but the Opposition said the Government declared this to be our policy, and asked why we had not yet done it." If there was any lesson to be learned from the recent Natal riots, it was that mixed areas, were dangerous he said. The object of the Government's segregation policy was to avoid friction created by such areas.

The Government did not at present treat the Indian population as a separate entity falling under a particular Ministry, Dr. Donges stated. The community was dealt with like all other people, under various departments. The Government had approached the Indian community suggesting establishment of advisory councils, representing Hindus and Muslims separately, under one Minister. The idea was not favourably received. By the repeal of Part II of the Asiatic Land Tenure and Indian Representation Act of 1946, the Government had indicated it was not prepared to give the franchise to Indians. The repeal was the first step in the long-range policy of repatriation. If Indians were given the franchise, it would be shown that they were accepted as a permanent factor in the population, Dr. Donges said.

## INDO-UNION R. T. C.

India has proposed to Pakistan that the two countries approach South Africa jointly to discuss the treatment of their nationals in the Union, it was authoritatively learnt.

Pakistan has not yet replied but usually well informed quarters said that the Government was likely to give the proposal its full support.

There was no likelihood at present of restrictions being lifted on exports from Pakistan to South Africa, it was stated.

### WHITE AUSTRALIA AND ASIANS

Neither Britain nor America was likely to send armed forces to defend "White Australia" policy, Prof. Macvahon Ball, former member of the Allied Control Council for Japan, said.

Suggesting that Australia should admit a small quota of imigrants from Asia each year, he declared: "We must stop regarding ourselves as superior to Asian peoples. If we offend them with a policy treating them as untouchables, they could retaliate by closing airfields and sea-ports."

#### CALPIN'S BOOK ON KAIEE

Indian moderates are "written off as a political force" by Mr. G. H. Calpin, a close associate of the late Mr. A. I. Kajee, in his book INDIANS IN SOUTH AFRICA just published.

Mr. Calpin states that the social and political order of Indians has undergone a revolutionary change. A complete new generation of Indian leaders has appeared, to the presence of which and to the significance of which Europeans have given no attention.

Commenting on the "Indian moderates who still exist," Mr. Calpin says: "These men, disillusioned time and again, continued to hold the belief that the South Africa of General Smuts will grant them honourable terms. The best of them, the late A. I. Kajee, dropped dead in the tracks of compromise and broken promi-Ses. Those who still live are written off as a

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

political force. They carry no more weight than their own avoirdupois.

"Political power," adds Mr. Calpin, "has" passed into the hands of the forces of the Left, the trade unionists, the Indians who have been overseas, the rising young lawyers the ambitious students the twentieth-century passive resisters.

"These have thrown over the 'old gang'. They compose the militant groups of the passive resisters.

"They represent in South Africa the revolutionary forces of Indonesia, the mass drives in China, the warrings in Malaya. They are not merely products of the class war; they are the products of the race war...

"Their ultimate aim is the overthrow of white society in South Africa. Their methods are the methods of the Left. Their immediate purpose is the unification and the solidarity of Indians, Natives and Coloureds in a Non-European Front."

#### Our Editor's Illness

We have already announced the serious illness of our Editor, Swami Bhawani Dayal, in our previous issues. He was on the path of recovery for a period of fortnight when on the 26th June the fever in its acutest form appeared suddenly again for two days and knocked the balance of his health.

However, at the time of the publication of this issue, he is a little better and his asthma and fever are under control, but he is still too weak, so much so that a little strain makes him exhausted and even speaking amounts to exertion. We hope to announce his complete recovery in our next issue.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

# THE SWADESHI COTTON MILLS CO. LTD., KANPUR U.P.

जियें तो बदनपर,

स्वदेशी वसन हो।



मरें भी श्रगर तो,

स्वदेशीं कफन हो।

Managing Agents:

Brothers Limited. Jaipuria

दी स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर।

मनैजिंग एजन्टस

जयपुरिया ब्रादर्स लिमिटेड ।

दी जनरल एइयुरेन्स सोसाइटी लिमिटेड, अजमेर।

.. Growing from Year to Year

BRANCHES

ALL OVER INDIA

AND ABROAD



ansiness in force: 1948

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



#### सभ्पादक-भवानीदयाल संन्यासी

| वर्ष २ ॐ जुलाई १९४९ ॐ | ** | श्रंक ६ |
|-----------------------|----|---------|
|-----------------------|----|---------|

## प्रकासी विद्यार्थियों को एक संदेश

लेखक: - वयोवृद्ध तपस्वी श्री स्वामी शिवानन्दजी महाराज, आनन्द-कुटीर, ऋषिकेश (हरद्वार)

अशिः शिंदें हूं-पृथ्वी-तलकी दृरीपर पवित्र प्राची दिशाके क्रिंद्र प्रांगणमें स्थित-सन्तां एवं सिद्ध पुरुपोंके क्षिण्य स्थान स्थान स्थान स्थान मृति-भूमिसे अपने हृदयके गद्गद् प्रेम एवं शुभ कामनाओं के साथ में यह संक्षिप्त संदेश भेन रहा हूं। स्मरण रिखये, कि आप लोग भारनकी महान संस्कृतिके परमोत्तम प्रति-निधि हैं। आपके उत्तरदायित्व महान हैं और यही भावना आज मुझे पवित्र गंगा नदीके तट पर स्थित, हिमालयकी अपनी कुटीरसे आप लोगोंको संदेश भेजनेके लिये प्रेरित कर रही है।

यदि आप आजकी अन्तर्राष्ट्रिय समस्याओं का ध्यान प्रवंक अध्ययन करें, तो अनुभव करेंगे कि हम लोग आज कितने विषम एवं कठिन समयके बीचसे गुजर रहे हैं। आपके अग्रज वयस्क नेतृ वर्ग अगले जीवनकी यात्राके लिये अस्थान करनेवाला है। अतः इन समस्त समस्याओं का भार शीघही आप लोगों के कंथों पर आनेवाला है। अनेकिन महान कर्तव्य आपके समक्ष विद्यमान है और अब आप लोगों के लिये समय है कि आप भारतकी पवित्र सम्यता एवं संस्कृतिका सच्चे उत्साहके साथ प्रदर्शन करें

और शेष मानव जातिका, जिसमें सहिष्णुता, सत्यता तथा प्रेमकी भावना छुस हो चुकी है—नेतृत्व करें। आप छोग शान्ति, सत्य एवं प्रेमके प्रतीक एवं दिब्य जीवनकी शान्ति-रूपी उस सेनाके अग्रदलका निर्माण करते हैं जो शीघही अपनी विजयोन्मुख एक झपटसे सारे पृथ्वी तलको आच्छन्न कर देनेवाली है। लेकिन यह कार्य तभी प्रा हो सकेगा, जब आप सात्विक जीवनके वास्तविक भावनाको, भारत की प्राचीन नैतिक सभ्यता, सदाचार एवं संस्कृतिको, उसकी सार्वभीम कल्याणकी कामनाको उसकी शान्ति-प्रियता सद्भावना एवं बन्धुत्वको तथा सत्य और अहिंसाकं मार्गके सही अवलम्बनको अपने निजी-जीवनमें व्यवहत करेंगे।

इसलिये आप लोग अपने आपको नैतिक एवं आत्मिक बलपर ऊँचा उठानेका प्रयत्न करें। सेवा-भाव और सर्वहित-कामनाका अपनी चारों ओर प्रसार करें और अपना उदाहरण प्रस्तुत कर दिखला दें कि किस प्रकार प्रेम, सहिष्णुता एवं पारस्परिक बन्धुत्वकी भावनाके द्वारा सात्विक जीवनकी प्राप्ति होती है।

आप लोगोंने विदेशोंकी सभ्यता, संस्कृति, गुण एवं उत्तमता तथा जीवनके विभिन्न अंगोंमें उनकी कार्यकुश- लतासे परिचित एवं लाभान्वित होनेके लिये विदेशोंकी यात्रा की है। किन्तु जब आप अन्य लोगोंसे कुछ सीखने जाते हैं तो स्वाभाविक रूपसे बदलेमें आप लोगोंको भी उन्हें कुछ देना चाहिये और देनेके लिये आपके पास सबसे उत्तम वस्तु है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिके आदर्श। फिर भी जब आप अन्य व्यक्तियोंके मुताबिक वस्तुओं में भेद करना चाहते हैं तो आपको उसके विशाल सहिष्णुतापूर्ण आवदयक समष्टिगत दृष्टिकीणोंकोही उनके सम्मुख रखना चाहिये। ऐसा करनेसे आपको ज्ञात होगा कि इन वस्तुओं की वे प्रशंसा करेंगे, क्योंकि अन्ततोगत्वा प्रायः सभी धर्म, सभ्यता एवं संस्कृतियोंके आवश्यक सिद्धान्त एकहीं हैं। सत्य एक है, केवल जातियों, वर्गी एवं प्रवृत्तियोंकी भिन्नतासे उस सत्य तक पहुंचनेके लिये स्वभावतः भिन्न-भिन्न मार्गीकी प्रतिष्ठा हुई है। यही कारण है कि मानवीय सभ्यताके उत्थानमें इतनी भिन्नता परि-रुक्षित होती है। आधारभूत सिद्धान्त कभी परस्पर प्रतिरोधी नहीं, क्योंकि वे सब केवल एक सत्यका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। इसलिये आप अपने मनको साम्प्रदा-यिकताकी भावनासे अनुरंजित न होने दें, क्योंकि धार्मिक अंधविश्वास एवं साम्प्रदायिक धारणाओंका सभ्य संसार में कोई स्थान नहीं है। उनका न तो विचारशील मनमें और न आधुनिक सामाजिक प्रजातंत्रीय शासनमें ही कोई स्थान है। फिर जैसा कि आप छोगोंको समयके अनुसार आगे बढ़ना है यह मध्य-कालीन संकुचित मनोबृत्तिपूर्ण साम्प्रदायिक धारणा आप लोगोंको त्यागनी होगी।

में पुनः यह दोहरा देना चाहता हूँ कि आप लोग भावी नागरिक हैं और मातृभूमिकी समस्त आशाएँ, गौरव तथा समृद्धि आप लोगोंके हाथोंमें है। आप लोग इस गौरव युक्त और परम अपेक्षित उत्तरदायित्वके योग्य बननेका प्रयत्न करें और भारतके सूक्ष्म बौद्धिक ज्ञानके सच्चे प्रतीक बनकर संसारमें उसका सही प्रतिनिधित्व करें। अपने नित्यके ब्यवहारमें जीवनके इस उच्च आदर्श को अपनानेका प्रयास करें तभी आप लोग भारतकी वास्तविक महानताका गौरव युक्त प्रदर्शन कर सकेंगे।

यह भी स्मरण करा देनेकी अनुमित चाहता हूं, कि
एक दूसरेके प्रति घृणा और हिंसा हम लोगोंका धर्म नहीं।
हम लोग अपने पड़ोसियों तथा संसारके अन्य राष्ट्रोंके
सथ शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। सबके साथ हमारा
ब्यवहार समान है और वह पारस्परिक शुभ इच्छाओं
पूर्व आपसी मेलके ऊपर आधारित है। अतीत कालसे

भारत सत्य अहिंसा, और शान्तिका समातन दूत रहा है। वह परम्परागत इस उच्च आदर्शको—जो केवल हाल की दुखद साम्प्रदायिक घटनाओं से कुछ आच्छन्नसा हो गया था, कैसे भूल सकता है ? किन्तु ये वार्ते अब भूत-कालकी हैं और वे आप लोगों को एक खुद्धिमत्ताका पाठ सिखा चुकी हैं कि घृणाको घृणा और बदलेकी भावनासे कभी नहीं जीता जा सकता है। केवल प्रेमही उसका निदान हैं। इसे आप सदैव स्मरण रखिये और इन्हीं भूत-कालीन अनुभवों तथा अभ्यासों के बलपर अपने नैतिक कमकी और कियाशील होनेका प्रयत्न कीजिये।

हमें एकताकी आवश्यकता है। पर विशेष प्रशावलस्त्री दल-गत एकसाकी नहीं, जो साम्प्रदायिकताकी संकुचित मनोवृत्तिको साथ लेकर चलती है प्रत्युत् एक वास्तविक सनातन अपेक्षित सार्वभौम एकताकी आवश्यकता है। यह प्रत्यक्ष है कि यदि आप किसी कार्यको सफलता प्रवंक सम्पादित करना चाहते हैं, तो उसके लिये एक शक्तिशाली संयुक्त मोर्चाका निर्माण होना चाहिये और तभी मल सिद्धिकी यथार्थतः प्राप्ति भी हो सकती है। क्या आएने कभी वर्षाकी एक छोटीसी बूँदके ऊपर ध्यान दिया है ? वह कभी अकेली नहीं चलती, क्योंकि यदि अकेली चले तो पृथ्वीतल पर पहुंचनेके पूर्वही सूर्यकी तीक्ष्ण किरण बीच हीमें उसे चट कर जांय, किन्तु यदि ये बूँदें मूसलाधार बौछारके रूपमें गिरती हैं तो उनकी प्रचंडता को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। वे अपने प्रलयंकारी आवेगमें पहाड़ियों तथा घाटियोंको जलमन्न करती नदियोंमें बाढ़ लाती अपने मूल वासस्थानकी ओर भयंकर वेगमें दौड़ती चली जाती हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने प्रयत्नोंमें संगठनशील हैं तो पृथ्वीतलकी कोई भी शक्ति आपकी सफलताको नहीं रोक सकती। कोई भी बल आपकी सिद्धि में रुकावट नहीं डाल सकता। इसलिये सार्वभीम एकता तथा परम्परागत सहिष्णुताकी भावनाको संगठित कीजिये और इन गुणोंको अपने जीवनके ब्यवहारोंमें अभिव्यक्त एवं चारितार्थं करते हुये संसारकी समस्त जातियोंमें शानि, सद्भावना और पारस्परिक आदान-प्रदान सही समान्जस और उपयुक्त विचार-विनिमयके आधारपर विस्तार करें।

उस परमिता परमात्माका छुभाद्यीवांद आपके लिये हो और वह आपके प्रयत्नोंमें उचित प्रेरणा करते हुए सत्यपथका दिग्दर्शन करावें।

## स्वर्गीय शास्त्रीजीका एक संदेश

( माननीय श्री निवास शास्त्री, पी. सी. )

इस संदेशके द्वारा अपने अनेक प्रवासी भारतीय मित्रोंको, जिनसे मिलनेका सौभाग्य मुझे अपनी पिछली यात्रामें प्राप्त हुआ था, यह बतला संकूँगा कि जिस प्रेमके साथ उन्होंने मेरा स्वागत किया उसकी में कद करता हूँ, जो सहायता उन्होंने

मेरी तत्कालीन कार्यमें दी, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता और हमारी मातृभूमिके प्रति उनके हदयमें जो गाढ़ प्रेम है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। कितने ही तो सैकड़ों मील चलकर मुझसे मिलनेके लिये आये थे और उसमें उनका बहुतसा रुपया और समय न्यय हुआ था और अनेक कष्ट और असुविधाएँ

सहन करनी पड़ी थी। मातृभूमिते खास तौर पर उनकीही भलाईके लिये आये हुए एक देशी भाईसे मिलकर उन्होंने जो हुए प्रकट किया उसे देखकर किसी कठोर-हृद्य मनुष्यका भी दिल पिघल जाता । यदि सरकारसे असह-योग करनेका भाव प्रवासी भाइयों तक न पहुँच गया होता और अगर उनमें शिक्षाका इतना प्रचार होता जिससे कि वे राजनीतिके मर्मको समझ सकते तो अवश्यही वे भारत सरकारके प्रति अपनी कृतज्ञताके भावको किसी स्पष्ट रूपमें प्रगट कर सकते। भारत सरकार प्रवासी भारतीयोंके पक्ष समर्थनके लिये जो प्रयत्न कर रही है, मेरी उपनिवेश-यात्रा उसीका एक प्रमाण थी और राज्यपद्धतिकी दृष्टिसे उसका कुछ महत्व था। उनकी इस दशामें भी जब मैंने थोड़ी देर तक उनके साथ सचे दिलसे बातचीत की तो उन्होंने तुरन्तही कृतज्ञनाके भाव प्रकट किये। कितनेही प्रवासी भाइयोंने मेरे सामने यह बात कही कि "हम-लोग बहुत दिनोंसे इस बात पर विचार कर रहे थे कि दूसरे सरकाराने ती अपने अपने यहाँके प्रभावशाली और उच्चपदस्थ प्रतिनिधि यहाँ पर रख छोड़े हैं, जो अपने देशी भाइयोंके हितकी देखभाल करते रहे हैं. लेकिन हमारी भारत सरकार और भारतीय नेताओंने इस बातको बिलकुल उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा है।" जब मैंने देखा कि प्रवासी भाई भारत

सरकारकी पूर्व उपेक्षा नीतिमें उचित परिवर्तन



The Late Rt. Hon. Srinivasa Sastri, P.C.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

देख कर प्रसन्न हैं और साथ ही साथ इस बातका भी अनुभव करते हैं कि मेरे द्वारा उन्हें पहलेही पहल थोड़ी बहुत तसल्ली भी मिली है तो मैंने समझ लिया कि अपने परिश्रमका मुझे भरपूर बदला मिल गया । प्रवासी भाइयों को यह पढ़ कर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकारके पास अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए मैंने उसमें इस बातकी सिफा-रिश कर दी है कि भविष्यमें ब्रिटिश साम्राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें एक उच्च पदस्थ अफसर रक्खा जाना चाहिये जो प्रवासी भाइयोंको मित्रतायुक्त मदद दे सके और सर-कारसे उनके सगड़े सुलझानेमें प्रभावशाली सहायता पहुँचा सके। ऑस्ट्रेलिया, न्युजीलेण्ड तथा कनाडाके प्रवासी भारतीयोंमें शिक्षित और ऊँचे पेशेवाले भाइयोंका लगभग बिलकुल अभावही है और यह बात सचमुच खेदजनक है। पारस्परिक समानताके बर्तावका जो समझौता साम्राज्य परिषद में पहले हो चुका है दुर्भाग्यवश उसमें इस बातके लिये कोई गुँजायशही नहीं रखी गयी कि जिससे इन स्थानोंमें शिक्षकों, डाक्टरों तथा बैरिस्टरोंका प्रवेश कराया जा सके क्योंकि इस समझौतेके अनुसार केवल यात्री, व्यापारी और विद्यार्थीही थोड़े समयके लिये वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। कितनेही माकूल और प्रामा-णिक कारणोंसे-यह बात दूसरी है कि राजनैतिक जोशके समयमें कोई उन्हें भलेही ऐसा न माने—मेरी यात्राके उद्देश्यमें यह बात शामिल नहीं की गयी थी कि मैं भारतीय प्रवासके विषयमें भी बातचीत कर सकूँ। लेकिन फिर भी प्राइवेटमें बातचीत करते हुए मैंने प्रत्येक स्थानके मुख्य-मुख्य आदमियोंके सम्मुख यह बात साफ-साफ कह दी कि उच्च पेशेके योग्य आदमियोंको संसारके अनेक भागोंमें न घुसने देनेकी नीति अनावश्यक और बुद्धिमत्ता-हीन है। लेकिन वर्त्तमान हालतसे तो यही समझमें आता है कि दीवालसे सिर भिड़ानेमें कुछ लाभ नहीं और प्रवासी भाइयोंको यह समझकर कि भूतकालसे उन्हें यह दुर्भाग्य पूर्ण विरासत मिली है सन्तोप कर लेना चाहिये।

अपनी यात्रामें मैंने यह बात देखी कि भारतसे उपनि-वेशोंको देशी भाषाओं के जो पत्र जाया करते हैं बस उन्हीं से हमारे प्रवासी भाइयोंको स्वदेशके समाचार मिला करते हैं, क्योंकि स्थानीय अंग्रेजी पत्र भारतके विषयमें बहुतही कम लिखते हैं अथवा यों कहिये कि यहाँ की घटनाओं की चर्चा ही नहीं करते। क्या मैं आशा कहूँ कि देशी भाषाके ये पत्र थोड़। देरके लिये मेरे राजनीतिक रूप रंगको, यदि वह उन्हें नापसन्द है, भूल जावेंगे और मेरी पिछली रिपोर्ट पर कुछ लिखेंगे जिससे वह हमारे प्रवासी भाइयों तक पहुँच सके।

## बृहत्तर भारतका निर्माण

\_\_:--:<u>-</u>\_\_

(लेखकः-राजा महेन्द्र प्रताप)

रमात्माको सहस्त्र धन्यवाद है कि आज भारतके लाल अनेक देशों में अनेक लीलाएँ रच रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्यपालन कर रहे हैं। ये कुली कहलाने वाले भारतीय आतृगण ही जो आज कई एक टापुओं और

द्वीपोंमें मार-कृट और नाना प्रकारके दुःख क्षेल रहे हैं वास्तवमें एक विशाल हिन्दुस्तानी राज्यकी नींव डाल रहे हैं। आज वे चाहे कुली, काले आदमी, नेटिव बेगर कहलावें पर कल वे ही उन बाग बगीचोंके स्वामी होंगे जहां उन्होंने जागृत क्लेशमें रातें काटी हैं। यह स्वाभाविक नियम है। यह ही तो है कर्मका फल और अटल ईश्वरका न्याय।

पर हम यह नहीं कहते कि कोई भारतीय जो भगन्ति वान कृष्ण अथवा बुद्धदेवको अपना प्र्य जानता है या जो हजरत मुहम्मद वा ईसा मसीह को खुदाका पैनम्बर मानता है दो गज पृथ्वीके लिये लालच को उत्तेजित करेगा—नहीं वह तो सदाही ईश्वरीय मर्यादाका पालन करता है और सभीको ईश्वरीय मार्ग दिखाना चाहता है। इन भारतवासियोंका वप अवश्य ही अन्तर्में सफल होगा और वे गुमराह काफर जो दो दिनके सुखके लिये अपने

ही मनुष्य भाइयोंपर अत्याचार करते हैं अवश्य ही पश्चा-हा गड़ हर इन्हीं भाइयों के साथ वास्तविक भाइयों की तरह हिना सीखेंगे। न फिर कोई कुली रहेगा और न मनमाना हामी। सभी ईश्वरीय मर्यादानुसार एक दूसरे को भाई वानते हुए सभी मिलजुल कर समस्त मनुष्य जाति की अलाईके लिये धार्मिक कार्यमें तत्पर होंगे और इस प्रकार सबे स्वामी बनेंगे।

और इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि इस अपूर्व सुबदायक समयकी रचना में भारतीय श्रमजीवियों का एक विशेष स्थान रहेगा । पश्चिमी देशोंके अन्ध मजदूर हर प्राचीन सभ्यता को खो बेठे हैं। वे आज थोड़ेसे लालची बार्थी मनुष्योंके बहकानेसे कुमार्गमें पड़ गये हैं और सबसे

अधिक खेद की बात यह है कि वे दो पैसेके लोभको अपना आदर्श बना उच मानसिक भावोंका पतन कर रहे हैं और इस प्रकार मनुष्य जातिको महान हानि पहुँचा रहे हैं। पर भारतीय मजदूर-समूह जो बचपन से ही श्रीराम-चन्द्रकी बन-यात्रा, श्री कृष्णका गीता-उपदेश, बुद्धदेवका त्याग, हजरत मुहम्मदका इलहामी वाक्य और ईसा-मसीहके सबक सुनता है-जो बचपन से ही दसों गुरु महाराजोंके जीवन चरित्रको अपने सामने रखता है, कदापि लालची मनुष्योंके फन्देमें नहीं पड़ सकता। यही कारण है कि आजके कुळी कहलानेवाळे भारतीय मजदूर जो समस्त संसारमें फैले हुए हैं कलके धार्मिक राज्यके प्रचा-रक हैं।

## फिजिकि मूतलेनकी कथा।

लेखकः स्वर्गीय परिडत तोतारामजी सनाह्य

(3)

न् १८९३ ई० के मई महीनेकी २८ तारीखको मैं कलोनियल ग्रुगर रिफाय-निंग कम्पनी फिजीका शर्तबन्ध मजदूर होकर जिला रेवाकी नौसूरी नामक कोठी में पहुँचा। मेरे साथ १४० आदमी और थे। काठीके मेनैजरका हक्म पाकर एक अंग्रेज ओवरसियर हमारे पास आया और कुली लेनमें सबको रहनेके लिये घर देने लगा। मेरे साथी १४० आदिमियों को उसने रहने को घर दे दिये, केवल में ही अकेला बिना घरके रह <sup>गया।</sup> ओवरसियरने मुझसे कहा कि यहाँ पर अब कोई घर खाली नहीं है चलो तुमको भूत लेनमें घर दिया <sup>जायगा</sup>। यहाँ पर प्रथम भूत लेनका हाल संक्षेपमें लिखना <sup>आवर्यक है</sup> जिससे मेरे भूतकालका हृद्य-द्रायक हाल पाठकोंको ज्ञात हो जायगा । नौसूरी कोठीमें शर्तबंधे मज-द्रांके रहनेके लिये २६ कुली लेनें थी। हरएक कुली लेनमें चौबीस-चौबीस कोठरीयां थीं। हरएक कोठरी ८ फीट बौड़ी, १२ फीट लम्बी थी। एक कोठरीमें तीन आदमी

बाल-बचोंके रहनेको दी जाती थी। इस भांति लगभग १५०० स्त्री पुरुष काम करने वाले इन लेनोंमें रहते थे। इस छव्बीस लेनोंसे पृथक ६ जरीबके फासलेपर एकान्समें यह भूतलेन थी। इस भूत लेनमें पहले इसी कम्पनीका काम करने वाले फिजीके आदिम निवासी रहते थे। जब बीमार होनेके कारण आठ आदिम निवासी मर चुके तब शेष आदिम निवासी इस लेनको छोड़कर भाग गये, तबसे इस लेनका नाम भूत लेन पड़ गया था। इस लेनमें रहना कोई स्वीकार नहीं करता था। रात्रिके समय कोई भी मनुष्य इस लेनके पाससे होकर नहीं निकलता था । कोई नया आदमी यदि इस लेनके समाचार जाने बिना आ भी जाता था तो समाचार ज्ञात होते ही डरकर भाग जाता था। अस्तु, ओवरसियर मुझे साथ लेकर इस भूत लेनमें आया और मेरे रहनेके लिये कोठरी बता दी। मैंने अपना सामान इस कोठरी में रख दिया । तब ओवरसियरने मुझसे कहा-"'यह घर तुमको पाँच वर्ष तक रहनेके लिये दिया जाता है, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो फिर दूसरा रहते और स्त्री-पुरुष हुए तो दो के लिये हीं कोठरी मय घर तुमको नहीं मिलेगा और बिना हुक्म घर छोड़ने के CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अपराधमें तुमको दण्ड मिलेगा और कैंद्रमें रहना पड़ेगा।"

इतना कहकर ओवरसियर चला गया तब मैंने चारों तरफ

घूमकर इस भूतलेन को देखा। इसमें चौबीस कोठरियाँ

थीं, चारों तरफ घासका जङ्गल लगा हुआ था और घास

में घुस जानेपर बाहरका खड़ा हुआ आदमी दिखाई नहीं

देता था। घासमें मच्छर और झींगुर अधिक थे। लेनके

एक तरफ कुछ दूरीपर शक्करका बड़ा भारी कारखाना था

जिसके इंजिनोंकी घड़घड़ाहटसे कान सुन्न हो जाते थे।

तीन जरीबके फासले पर नदी बह रही थी। लेनकी कोठ
रियोंमें बदबू आ रही थी और उनमें चूहोंकी भरमार थी।

इस लेनकी चौबीस कोठरियोंमें मेरे और चूहोंके सिवाय
और कोई न था। थके थकाये छः सात कुत्ते अलबत्ता।

थोडी देर विश्राम कर जाते थे।

मैंने विचार किया कि अब तो शर्तबंधीके पाँच वर्ष इसी भूतलेनमें पूरे करने होंगे। मैं तुरन्त उठा और अपने कोठरीके सामने खड़ी हुई घासको काटकर साफ किया, फिर चूहोंसे खोदी हुई मिट्टी कोठरीसे बाहर फेंका। चार घंटेमें कोठरीको साफ कर लिया और कम्बल बिछाकर कोठरीमें बैठ गया। बैठते ही बाहर खड़ी हुई घासमेंसे निकलकर झुण्डके झुण्ड, बहुत दिनोंके भूखे मच्छर मेरे शरीरमें मारे प्रेमके लिपट गये, शरीरमें कोई स्थान खाली नहीं छोड़ी-उनके काटनेसे सारे शरीरमें चकते उठ आये। बड़ी खुजली मचने लगी। घबराकर मैं कोठरीसे बाहर भाग आया । थोड़ी देरमें मैंने देखा कि दो चूहे घरके अन्दर दौड़ फिर रहे हैं जिनकी पीठपर मच्छर टिड्डी दलके समान लिपटे हैं। चूहे लाचार होकर बिलमें घुस गये। मच्छरोंने बिलमें भी पीछा न छोड़ा । बिलमें घुसकर फिर चुहोंको निकालही लाये। जब मच्छरोंके काटनेसे चकते पड़कर बढ़ते-बढ़ते रुपयेके बराबर सूज गये तब मैंने घरमें धृंवाँ किया, इस यत्नसे मच्छरोंके स्वागत से मेरे प्राण बचे। फिर कोठरीमें चौका देकर चूल्हा बनाया। इतने में कम्पनी के दुप्तरसे हुक्म हुआ कि नये कुछी दुप्तर पर जाकर खाने के लिये रसद ले आवें। सब नये कुली जाने लगे तब मैं भी भूतलेनका नया कुली उनके साथ गया और दफ्तरसे सात दिनके छिये रसंद छी। आटा ३ सेर, दाछ १ सेर, घी पाव भर, नमक आधा पाव इत्यादि छेकर घरको चलने लगा तो मनैजरने कहा-"हुक्म सुनो"। मैं खड़ा हो गया। तब मनैजर बोला— "यह रसद सात

दिनके लिये खानेको है, इसकी वेचना नहीं, बदले में दूसरी चीज़ लेना नहीं, किसीको खिलाना नहीं। इस हुक्मको न माननेसे एक सप्ताह से तीन सप्ताह तक सजा हो सकती है। यदि बीच सप्ताहमें रसद समाप्त कर दोगे तो भूखे भरना होगा । द्पतरसे बीच सप्ताहमें रसद नहीं मिलेगी ।" हुक्म सुनकर घरको चला और मन ही मन विचारता शा कि अच्छा देश है कि जिसमें किसी को खाना देना भी अपराध है और सजा होती है। हे प्रभो ! न जाने न्या क्या होनेको बाकी है। यह सोचता हुआ मैं अपने घर आया। भोजन बनाया, खा पीकर मैं बैठा था कि इतनेमं मुझे देखकर एक पुराना स्वदेशी भाई मेरे पास आया और बोला- "अरे भाय, यहि लेनियामें तू रहत हौ। अरे यहि मां भूत रहत आंहि। केहू येहि मा रहके का जिये पावत है, कतना आदिमिये मरि चुकन हाँ। तुहाँर माथ छुई हम फुर कहत हुई।'' स्वदेशी भाईकी बात सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ किन्तु कर क्या सकता था। ओवरसियरके हुक्मसे तो पैर कांपते थे कि घर छोड़ने पर सजा होगी। मैंने कहा-भाई, आप कुछ सहायता करो और दसरा घर दिला दो ओवरसियर तो सुझे यही घर दे गया है। ओवरसियरका नाम सुनते हा वह वेचारा घबरा कर कहने लगा-"अरे भाय, वह बड़ा दुष्ट आहि। हमारा इहि मां रचकौ बस नाहीं चलत।" मैंने कहा कि अच्छा तो फिर हरि इच्छा। जो होना होगा सो होगा, जब लेनका भूत आवेगा तब देखूंगा । वह तो लेनका भूत है, मैं कम्पनीका भूत हूँ । इस भांति दोनों भूतोंका युद्ध होगा, अगर मैं जीत गया तो भूतको लेनसे निकाल बाहर करंगा । मैं भूतोंसे लड़ने की विद्या खूब जानता हूँ। इस बातको सुनकर वह भाई चला गया और मैं थका हुआ सो गया।

सबरे उठकर कामपर चला गया । इसी भांति में नित्य काम करके सन्ध्याको घर आता, भोजन बनाकर खा पीकर रात्रिको पांडव गीताका पाठ किया करता थी और नींद आनेपर सो रहता था। एक बैज् नामके भक्त थे, वे मेरे पास आ बैठते थे और गीताको बड़े प्रेमसे सुनते थे। बैजू भक्तसे कुलीलेनके लोग पूछते थे कि भक्तजी कहाँ रोज जाया करते हो ? तब बैजू भक्त उनसे कह देते कि एक नया कुली आया है, वह सनाह्य ब्राह्मण का लड़का एक नया कुली आया है, वह सनाह्य ब्राह्मण का लड़का है, भूत लेन में रहता है, उसके पास नित्य जाकर में

गीताकी कथा सुनता हूँ। सुनकर लोग आश्चर्य करते थे और कहते थे-"अरे भुतवाँ उनका कुछु नाहि करिसि । वहि लेनियांमें भुतवाके मारे का किहू रहे पावत रहा है। गितवा पाठ किहे सन लेनियाँ छाड़िके अतवा भागगा जान परत है। अरे भगतजी, अजु रतिहांका तुंहरे साथे हमहूँ चलब वहि बभनवांका देखई।" इत्यादि बार्ते लोग कहते और बैजू भक्तके साथ जब तब मेरे घर आते थे। इस भांति इस भूतलेनके प्रतापसे सब लोग मुझे जान गये ो । अधिकांश स्त्री-पुरुष यह समझते थे कि इसके पास भूतोंको वशमें करनेकी अवश्य कोई विद्या है । इस अन्ध विश्वासपर यदि कोई लड़का-लड़की बीमार होता तो कौरन मेरे पास लेकर दौड़ आते और कहते कि महाराज यह लड़का बीमार है । कुछ-झाड़-फ्रूँक दीजिये । मैं बार-बार उनको समझाता कि भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ हेकिन वे हठ कर जाते और पिण्ड नहीं छोड़ते। यह देख करलाचार हो चार-पांच तुलसीके पत्ते देकर मैं अपना पिण्ड बुड़ा छेता था । इस भांति मेरे पग्स छोग आते जाते रहते ।

रविवारके दिन मैं कुलीलेनमें घूमनेके लिये गया । हेनमें कोई आल्हा गा रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई खंजड़ी इकतारे बजाकर भजन गा रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई अपने इष्ट मित्रोंका स्वागत. कर रहा है, कोई अखाड़ेमें दांवपेच सिखा रहा है, कोई सर-रास्के सन्मुख सिर नीचा किये खड़ा है और सरदार उसके ऊपर गालियोंका बौछार कर रहा है, धमका रहा है। कोई ऑखोंसे आंसू बहाकर सरदारसे कह रहा है, आपहीं हमारे अन्नदाता हैं हमें मार डालें तो अच्छा है । पेट भरनेको पैसा दिन-रात कमाने पर भी नहीं होता, हाय हम अब नहीं जियेंगे सरदार ! इन दीन बचनोंकों सुनकर बज्र हृदय भी टूक टूक हो जाता है परन्तु सरदार का कुछ भी ध्यान इनके रोने पर नहीं है। मानों बच्चसे भी किंडन हृदय करके निर्देयता की मूर्ति हो गया हो । यह दश्य देखकर आखोंसे आंस् बहाता हुआ मैं आगे को वढ़ा और जिन लेनोंमें भारतसे गई हुई हमारी मां और वहिनें रहती थी वहाँ पहुँचा और चौकमें आमके पेड़के र्नाचे जा खड़ा हुआ। यह चौक चारों तरफ बनी हुई ४ लेनोंका आंगन था। खड़ा होकर मैंने देखा कि अबलाएँ अपने-अपने काममें लगी हैं। कोई बासन मांज रही है, कोई रसोई बना रही है, एक दूसरी से अपने माता पिता,

पति पुत्रका हाल कहते-कहते रो देती हैं। रोते समय काम करना रुक जाता है और माता-पिता, पति पुत्रकी, जिन्हें वे स्वदेशमें छोड़ आईं हैं, यादमें दुःख भरी आहकी आँसू जब आँखोंसे टपंक जाते हैं तब लम्बी सांस लेकर आँखें खोलती हैं और फिर अपना काम करने लगती हैं। कुछ देर तक सोचने लगती हैं तब फिर हृदयसे हिलोरें उठती हैं। आंखोंके आंसू आंखोंमें ही रह जाते है तब सिसक-सिसककर और मन्द-मन्द आवाजमें फिर एक दूसरीसे-"हाय बहिन कहा कहूँ हमारो भैरया" रुके हुए गलेसे कहकर नीचा सिर करके आंखोंसे ऑसू गिराती हुई क्षण-भरके लिये अचेत हो जाती है। तब दूसरी अबला अपना काम छोड़कर पास आती हैं और स्वयं रो-रोकर उसके आंसू अपनी ओढ़नीका छोर हाथमें लेकर पोछती हैं और गदगद कण्ठसे कहती-"अरे बहिन मत रो, सुधि करके क्या करोगी ? रोनेसे क्या होता है ? भैरया, मां बाप कोई किसीका नहीं हैं। सत्यानाश जाय अरकटी की। हाय भगवान, कुल कुदुम्ब सब छटिगे" कोई-"हाय भगवान! घरमें कबहुं कमुआं नाहिं किहा। ए बहिनी, पांच बर-सिया गिरमिटिया कइसे कटी ए दादा" कहकर रो देती हैं। कोई कोई अबला अपनी मां की सुधि करके जोर से रो रही है, दस-पांच अबलाएँ रोती हुई चारों ओर से घेरे हुए उसको समझा रही है। यह हुद्य-द्रावक दृश्य देखते हुए मैं दूसरी ओर देखने लगा तो देखा कि नदी किनारे एक अपने फटे पुराने कपड़े घी रही है। कपड़ेका घीना बन्द करके जोरसे रोने लगी। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि बहिन तुम क्यों रोती हो ? धीरज आने पर रोती हुई मुझसे कहने लगी—''कि मेरे विवाहके ७ वर्ष बाद मेरा पति स्वर्गवासी हुआ। घरमें मेरी बृढ़ी सास और ३ वर्पका मेरा लड़का है। लड़के की सासके पास छोड़ में द्वारिकाजी गई वहां छापें ली। दर्शन करके ग्रामके लोगोंके साथ मथुराजी वापस आई। वहां गांवके साथी लोगोंसे भीड़में साथ बिछुड़नेपर इस दशामें आकर फँस गई । मुझे अपनी वूढ़ी सास और बचेकी बड़ी सुधि आती है। ईश्वर अब तो मृत्यु दे तो अच्छा है। '' यह दशा कुली लेनोंमें देखकर मेरी आंखोंसे आंसू गिरने लगे और एक जगह खड़े होकर मैं खूब रोया और अनेक संकल्प विकल्पों के लहरोंमें बहता हुआ उन्मतकी नाई अपने घर भूतलेनमें (अपूर्ण) आ पहुँचा।



(१) अच्छी हिन्दीका नमूना । लेखकः पं० किशोरीदास वाजपेयी। प्रकाशकः पं० हजारीलाल शर्मा, जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड, ३६ बाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता-७। पृष्ठ २००, अजिल्द मूल्य दो रूपया बारह आना।

काशीके प्रसिद्ध हिंदी लेखक श्रीरामचन्द्र वर्माने 'ग्रन्छी हिंदी' नामक एक पुस्तक लिखी है जो भारतके विश्वविद्यालयोंमें बी. ए. आदिके विद्यार्थियोंको पढ़ाई जाती है। इसी 'ग्रन्छी हिंदी' की प्रस्तुत पुस्तकमें ऐसी युक्तियुक्त, निर्भीक और प्रमाणिक समालोचना है जिससे वर्माजीकी वाक्य-रचनापर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। वाज-पेयीजी हिंदीके प्रथम श्रेणीके लेखक हैं और उन्होंने समालोचनाके रूपमें जो कुछ लिखा है वह विद्यार्थियों, लेखकों, ग्रंथकारों और पत्रकारोंके लिये अध्ययन और मनन करने योग्य है।

(२) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धाके बारह वर्ष । लेखक और प्रकाशक: श्रीभदंत आनन्द कौसल्यायन, मंत्रीः राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा । प्रष्ट १०६, अजिल्द मूल्य सवा रुपया ।

यह राष्ट्रभाषा समितिके बारह वर्षका इतिहास है। इसमें समिति और उसके सूत्रधारों एवं कार्यकर्ताओं के लगभग ३६ चित्र भी दिये गये हैं जिससे प्रंथकी शोभा और भी बढ़ गई है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह समिति भी महात्मा गांधीकी प्रेरणाकाही फल है और प्रारंभमें बाप्ही इसके सर्वोपिर स्तंभ थे पर जब मुसलमानों के तुष्टिकरणके विचारसे उन्होंने हिंदीके स्थानपर 'हिंदु-स्थानी' को राष्ट्रभाषा बनानेका निश्चय कियां और यह घोषणा कर दी कि उनकी 'हिंदुस्थानी' वह भाषा है जो

न तो फारसीमयी है और न संस्कृतमयी। वह उत्तर हिंदुस्थानमें बोली और समझी जाती थी। उसीको राष्ट्र- भाषा बनाना उनकी दृष्टिमें श्रेयस्कर है और वह उर्दू एवं नागरी दोनों लिपियोंमें लिखी जानी चाहिये। इसलिये प्रत्येक 'हिन्दुस्थानी' के हिमायतीके लिये दोनों लिपियोंका जानना आवश्यकही नहीं, अनिवार्य भी है। इस स्थितिमें बाप्को हिंदी साहित्य सम्मेलनके साथही राष्ट्रभाषा प्रचार समितिसे भी सम्बन्ध विच्छेद कर लेना पड़ा। फिर तो उनके 'हिंदुस्थानी' प्रचारकोंने उनके आदेशानुसार 'हिंदुस्थानी' को संस्कृतमयी न बनने देनेके लिये मानों शपथ खा ली लेकिन उसको अरबी-फारसी शब्दोंसे ऐसा सजाया कि उर्दू और 'हिंदुस्थानी' में कोई भेदही नहीं रह गया। राष्ट्रभाषाके लिये 'हिंदुस्थानी' के नामपर विशुद्ध उर्दूका प्रचार होने लगा।

खैर, बापू और उनके कर्मट कार्यकर्ताओं को समितिसे अलग हो जाने पर भी समितिका काम उत्साहपूर्वक चलता रहा। समितिको सौभाग्यवश श्री भदंत आनंद कौसल्यायन जैसा क्रियाशील, पुरुषार्थी, त्यागी और सच्चा राष्ट्रवादी स्त्रधार मिल गया जिन्होंने मॅश्रधारमें पड़ी हुई समितिकी डगमगाती नैय्याको संभालही नहीं लिया बल्कि उसको अपने निर्दिष्ट स्थानके अत्यंत निकट पहुँचा दिया। हम कौसल्यायनजीका अभिनंदन करते हैं और उनके भावी कायक्रम की पूर्ण सफलताकी कामना करते हैं।

(३) शारदाजीके ६२ वें जन्म-दिवसपर श्रीम-नद्त । सम्पादक और प्रकाशक: श्रीसत्यदेव शास्त्री अशोक, मंत्री: शारदा सत्कार समिति, अजमेर । छोटे आकारके ८० पन्ने, मूल्य आठ आने ।

यह शारदा सत्कार समिति एक स्थायी समिति है और इसके सूत्रधार हैं श्री सत्यदेव शास्त्री अशोक । इस समितिका उद्देश्य है प्रति वर्ष श्री कुँवर चांदकरणजी शारदाकी जन्म जयंतीका प्रबंध करना और इस अवसर पर प्राप्त उनके हित-मित्रोंके संदेशोंको पुस्तकाकार छण्वाना । सदाकी भाँति इस वर्ष भी शारदाजीकी जन्मगांठ बड़ी धूमधामसे अजमेरमें मनाई गई और प्राप्त छुभ्कामनाओंको पुस्तककार छण्वाया गया । शारदाजी स्वयं इस उत्सवमें शरीक होते हैं और भाषण देते हैं । उनका स्माणण भी पुस्तकके अंतमें दे दिया गया है ।

भारतमें जनमजयंती मनानेकी एक भयंकर बीमारी हो गई है। संसारके अन्य किसी भी देशमें इस प्रकार जन्मगांठ मनानेकी प्रथा नहीं है। अमेरिकामें ऐसे-र्से प्रेसिडेन्ट हुए जिनकी प्रतिभाके सामने आज भी संसार श्रद्धासे शीश झुका देता है पर न तो उनके जीवन मं उनकी सार्वजनिक रूपसे जन्म जयंती मनाई गई और व भाज किसी प्रेसिडेन्टकी जन्मगांठ मनाई जाती है। हुद्रहेण्डमें तो ऐसे तेजस्वी और यशस्वी प्रधान मंत्री हो गये जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यका इतना विस्तार किया जिसमें कभी सूर्यास्तही नहीं होता था। एशियामें हिंदसे हाङ्गकाङ्ग तक, अफ्रिकामें केपसे कैरो तक और अमेरिकाके हाथसे निकल जानेपर भी उ के निकटके वेस्ट इण्डीज़. ब्रिटिश गायना, जमैका, सेन्टल्सिया, कनाडा, न्यूज़ीलेंड, आसेलिया, फिजी आदि देशोंपर आज भी यूनियन जेक शानसे फहरा रहा है। हिंदपर दो सौ वर्षीतक सफलता पूर्व शासन करके अब उन्होंने इसका पिण्ड छोड़ा है। ण इङ्गलेण्डके किसी भी प्रधान मंत्रीकी सार्वजनिक रूपसे आजतक न जनमगांठ मनाई गई और न मनाई जाती है।

सभी समय देशोंमें छुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि धर्मप्रवर्तकों और पैगम्बरोंके सिवा किसी भी धर्माध्यक्ष,
समाज सुधारक या राजनैतिक नेताकी जन्मगांठ सार्वजनिक रूपसे नहीं मनाई जाती है। हरएक व्यक्ति अपने
जन्मदिवसपर कोई प्रिय स्थान चुन छेता है और कार्यक्रम
बना छेता है और व्यक्तिगतरूपसे अपनी जन्मगांठ मना
छेता है। हालहींमें विश्वखियात साहित्यकार बनर्ड शॉको
उनके इस वृद्धावस्थामें उनके गाँवके छोगोंने सार्वजनिक
रूपसे कृतज्ञता प्रकट करने और कुछ प्रेमोपहार देनेका निश्चय
किया था पर उस दिन सबेरेही वे गांवसे गायब हो गये
और किसी शांत-एकान्त स्थानमें जाकर दिन बिता दिया।
हाँ, कभी-कभी किसी महान पुरुषके जीवन कालमें लोग
सर्ण या हीरक जयंती अवश्य मनाते हैं और उनको अभिनंदन ग्रंथ भेटकर अपनी कृतज्ञताका परिचय देते हैं।

पर भारतकी दशा बड़ी विचित्र है। यहाँ तो बिहार के गांगूभक्तसे लेकर महात्मा गांधीतककी जन्म जयंती हरसाल सार्वजिनक रूपसे मनाई जाती है। खेर, महात्मा गांधीकी तो अवतारों और पैगम्बरोंमें गणना होने लगी है। हालहीमें दिल्लीके हरिजनोंने डाक्टर अम्बेडकरकी जन्म-जयंती सार्वजिनक रूपसे मनानेकी तैयारी की थी पर जब

वे डाक्टर साहवके पास स्वीकृति छेने गये तो उस भद्र पुरुषने स्पष्ट कह दिया कि "संसारमें पैगम्बरोंके सिवा किसी राजनैतिक नेताकी जन्मजयंती सार्वजनिक रुपसे नहीं मनाई जाती है। इस छिये मैं न तो अपनी जन्म जयंती मनानेकी इजाजत दे सकता हूँ और न उसमें सम्मछित हो सकता हूँ।"

चित्तौड़ गुरुकुलके आचार्य स्वामी व्रतानंदर्जीने शारदा-जीकी जन्म-जयंतीपर जो संदेश भेजा है वह हृद्यङ्गम करने योग्य है। वे लिखते हैं कि "मेरी सम्मितमें शारदा-जीको अपना जन्म-दिवस मौन एवं उपवास रखकर विशेष आत्म-निरीक्षणमें बिताना चाहिये।" हम स्वामीजीकी सम्मितसे सहमत हैं।



### असफल अभिलाषा

( लेखकः पं० लक्ष्मणद्त्त भट्ट )

(3)

शिक्षिः शिक्षे हो तो यह सब बातें थोथी मालूम होती हैं हैं। सब ढँकोसला है। पर हां इस वार तो हैं इन 'बातों' में भी कभी आ गयी है न ?" शिक्षः शिक्षः थोड़ी शान्तिसे काम लेना चाहिये मित्र ! देखो कांग्रेसको गयामें इस वर्ष जिस आफतका सामना करना पड़ा है उसे देखते हुए उसका यह कार्य क्षम्य है। वैसे क्या श्रीराजगोपालाचारीजीने एक स्थानपर व्याख्यान देते हुए नहीं कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकारने खिलाफतका ठीक-ठीक निबटारा करनेमें हाथ न बटाया, यदि हमारे प्रवासी-भाइयोंके न्यायोचित अधिकारोंकी अवहेलना ही की तो हम लोगोंको विवश होकर इस बातकी घोषणा करनी होगी कि हम इस साम्राज्यके अन्दर नहीं रह सकते।"

"इस घुड़कीसे तो बस हो लिया। तुम हदयपर हाथ रखकर कहो मित्र! क्या इस राष्ट्रिय महासभाका केवल इतना ही कर्तन्य था ? जिन प्रवासी भाइयोंकी फिजी, ट्रान्सवाल, केनिया, आदि स्थानोंमें दुर्दशा हो रही है, जिनकी करण कथाको सुनकर हदय ट्रक-ट्रक हो जाता है क्या उन भारतवासियोंसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ? उन निर्फंड और पाषाण हदय ओवरसियरों द्वारा हमारी मां, बहिनोंके सतीत्व धर्म नष्ट करनेकी कुचेष्टाएँ की जाय और हम लोग यह कह करही संतोष करलें कि 'स्वराज्य' मिल जानेपर इसका प्रबन्ध हो जायगा। यह वही भारत-वर्ष है जहां एक पांचालीका अंचल खींचे जानेहीके कारण घोर महाभारत मच गया था। आज यहां से हजारों मील दूर, उन दूर देशोंमें—

वतनसे दूर तब।हीमें है वतनका जहाज हुन्ना है जुल्मके पर्देमें हश्रका न्त्रागाज हमारे दिलमें न उलफतकी हूक उठे न्त्रफसोस ! वतनका काफिला परदेसमें छुटे न्त्रफसोस !! राजेन्द्रने देखा कि ऐसा कहते कहते विपिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे सान्त्वना देते हुए उन्होंने कहा—

"हां इतना तो तुम्हारा कहना ठीक ही है कि कांग्रेस ने पूरी तरहसे इस प्रश्नपर विचार नहीं किया पर फिर भी मैं कहता हूँ कि बिना 'स्वराज' मिले उन उपनिवेशों में हमारी बातका कुछ भी मूल्य नहीं है।"

"इसे मैं कब इन्कार करता हूं। पर मेरे विचारमें तो कुछ लोगोंको इस प्रश्नपर अपना सारा समय ही लगा देना चाहिये! उन उपनिवेशोंमें जाकर भाइयोंकी दशाका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वहां तो उन्हें दृढ़ करना होगा, इधर उनके अधिकारोंके लिये घोर आन्दोलन मचा देना चाहिये। यदि हम लोग 'स्वराज' की बाटमें इस विपयमें ऐसेही उदासीन रहे और इस बीच उनकी ''न मर्ज रहा न मरीज ही रहा" वाली दशा हो गयी तो फिर क्या होगा ? मेरे विचारमे तो कुछ नवयुवकोंको एक संगठन तैयार करना चाहिये। यदि वे लोग भारत तथा बाहर उपनिवेशोंमें प्रवासी भाइयोंके लिये ही अपनी सारी शक्तियां लगा दें तो कुछ-कुछ आशा हो सकती है। अपने स्वराज्यान्दीलनके साथ ही साथ हमें इस प्रश्नको भी अपने हाथोंमें लेना होगा और जैसे भी बने एक बार कटिबद्ध हो इस कामके लिये जूझ मरना होगा। कांग्रेसके अन्दरहीं इस संगठनको

तैयार करना चाहिये । मैंने निश्चित किया है कि अपने जैसे नवयुवकोंका एक दल तैयार करूँ। इस विषयमें शीवही एण्ड्रयूज़ प्रभृति सज्जनोंसे मिलनेकी सोच रहा हूं।"

विषिनकी यह बात सुनकर राजेन्द्रको उसके इस संकल्पण हवं हुआ। उसने विषिनके कंधेपर हाथ रखकर कहा "उद्योग करो मित्र ! और जब इस संगठनके लिथे अपील प्रकाशित करो तो उस सेवा-कार्यके लिथे मेरा नाम भी लिख लेना। तुम जैसे उत्साही सहयोगीके साथ कार्य करना किसे अच्छा न लगेगा।" कुछ इधर-उधरकी बातें करके विषिन चला गया। राजेन्द्र भी उठ खड़े हुए और अन्तः पुरको जानाही चाहते थे कि द्वार पर पहुंचतेही कमला से मेंट हो गई। "आज तो बड़ी देरतक विषिन बाबूसे बातचीत होनी रही। इधर माजी कबसे खाना लिये बैठीं है। कितना दिन चढ़ आया। चलिये स्नान कर लीजिये।" राजेन्द्रने घड़ी देखी तो १२ बज चुके थे—"अहो! बड़ी देर हो गई" कहकर हड़बड़ाएसे वे भीतर चले गये।

(2)

दुमंजिले मकानके एक कमरेमें कमला एक कुर्सी पर बेठी थी। उसका मुख आज उदास था। वह किसी विचार में लीन थी। राजेन्द्रके भीतर आनेका उसे पता भी न था। राजेन्द्र बड़े हंसोड़ व्यक्ति थे, सदा की भांति कमरे में छिपे-छिपे आकर कमलाको आश्चरंचिकत कर देनेके विचासे उन्होंने अपने हाथोंसे कमलाकी आंखें मूंद ली। वह एक विचारमें मग्न होनेके कारण राजेन्द्रके इस कार्यसे एक्दम चौंक उठी। फिर संभल कर बोली "क्या आपको भी पहचानना कठिन है, देव!" राजेन्द्र हाथ हटाकर हसते-हंसते बोले, "आज किस विचारमें इतनी हूबी हुई थीं कमला, जो मेरे आनेतककी तुम्हे सुध नहीं। मैं देखता हूं कि कुछ समयमे तुम उदास रहने लगी हो। क्या बात है हमसे तो कुछ छिपाना नहीं चाहिये।"

"आज कितने दिन हुए मैंने एक बात विपिन बातूकी माताके मुंह सुनी थी। मेरी वितनीही बार इच्छा हुई कि आपसे ठीक ठीक पता लगाऊँ पर साहस न हुआ। न जाने क्यों पूछनेकी इच्छा करतेही दिलमें घबराहट होने लगती थी। आज जब आपने प्रश्न छेड़ही दिया है तो में लगती थी। आज जब आपने प्रश्न छेड़ही दिया है तो में भी ठीक समझती हूँ कि इसका पता लगाही छूँ।" भी ठीक समझती हूँ कि इसका पता लगाही छूँ। जब्ब कमलाने सिझकते-झिझकते कहा। "हां, हां कमला! जब्ब कमलाने सिझकते-झिझकते कहा। "हां, हां कमला! जब्ब पूछो, शंका को हृदयमें रखकर व्यर्थही क्यों कष्ट उठाती पूछो, शंका को हृदयमें रखकर व्यर्थही क्यों कष्ट उठाती हों?"

"मैंने सुना है कि विपिन बावू और आप किसी दूर हेशकी जानेका विचार कर रहे हैं। क्या यह बात सच है ?" राजेन्द्रने देखा कि कमलाके नेत्रोंमें जल छल-छला हाथा। वह आगे कुछ न कह सकी। वह बोले, "तुम्हारी सब बात मुझे भाती हैं पर बात-बातमें योंही व्याकुल हो बाना सचमुच तुम्हारे योग्य नहीं है। देखो न कितने ही आदमी प्रतिवर्ष सुदूर देशों में जाते हैं, यदि तुम्हारी तरह उनके घर वाले इस प्रकार चिन्तित होने लगे तो बस हो हिया। कुछ धैयसे भी काम लिया करो। '' ''आपने तो मेर प्रश्नका उत्तर न देकर इधर-उधरकी बातें कह डालीं।" "हां! कुछ-कुछ विचार तो किया है कमला! पर मैं वहां क्यों जाना चाहता हूँ यदि इसका तुम्हें पता लग जाय ही तुम सहर्ष मुझे उस कार्यके लिये विदा करोगी। याद है त ? काग्रेसका कार्य करनेके लिये जब मैंने हाथ बढ़ाया शातव भी तुमने ऐसी ही दुखसे भरी मोहकी बातें की था। पर पीछे तो मेरे एक वर्ष तक जेलमें रहनेपर भी तुम्हें उतनी चिन्ता न हुई जितनी आज फिजीकी यात्राके लिये हो रही है।" राजेन्द्रने कहा ।

"यह सब कुछ तो आपका कहना ठीक है, मेरे देव ! ग आबिर मैं स्त्री ही ठहरी। मोह-ममता संसारसे दूर हो नहीं सकती। फिर यदि मैं अपने जीवन सर्वस्वको अपनेसे विलग होते देखूं, आपको सदा कष्टमय जीवन व्यतीत करते देखूं, तो क्या मेरा उदास होना भी 'अन्याय' है ! यह नारी-हृदय है, देव ! थोड़ा-थोड़ा सभी बातोंका ध्यान करो ! ऐसी निठुराई किस कामकी ?" कमलाका सर अस्पष्टसा पड़ने लगा। अपनी खद्दरकी साड़ीके ऑवलसे वह ऑखें पोछने लगी! मोहवश हो राजेंद्रने कमलाको छातीसे लगा लिया। बहुत रोकेसे भी उनसे अंसू न रुक सके, कठिनसे कठिन कष्टांको सहन कर छेने का दावा करने वाला वीर युवक नारी कमलाके आंसुआंमें बह गया, दोनोंके नेत्रोंसे बही हुई अश्रुधाराने गंगा-यमुनाके समान मिलकर प्रेमकी सरस्वतीको उमड़ा दिया। राजेन्द्रने और जोरसे कमलाको अंगसे लिपटा लिया। फिर सान्त्वना देते हुए बोले—''कमला तुम्हें <sup>अधिक</sup> समझाने और बतलानेकी अब जरुरत नहीं रही । देश सम्बंधी बहुत कुछ बातें तो मैं तुम्हें समय समयपर सुनाता ही रहा हूँ। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार, <sup>शायद</sup> 'जेल यात्रा' से कुछ ही समय पूर्व, डा० मणिलाल-

जी बैरिस्टरके विषयमें तुमसे कुछ कहा था। फिजी आदि देशोंमें किस प्रकार उन्हें अपने देश भाइयोंके लिये कष्ट उठाने पड़े थे १ क्यों, कुछ याद पड़ता है १"

"जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। पर उससे और आपकी इस फिजी देशकी यात्रासे क्या सम्बन्ध १<sup>99</sup> कमला बोली ।

राजेन्द्र—"उस समय मैंने तुम्हें इस विषयमें समया-भावके कारण अधिक नहीं बताया था, कमला ! पूर्वी और दक्षिणी अफ्रिका, मोरीशस, फिजी, मलाया आदि स्थानोंमें हमारे भाई और बहनोंकी जो दुर्दशा है यदि उसका कुछ भी हाल तुम सुनोगी तो तुम्हें रोमाञ्च हो आवेगा। हमारे देशके भोले बालकों, सीधी सादी मां-बहिनों और भाइयों को धोखा देकर, प्रलोभन दिखाकर आरकाटी लोग इन द्वीपों में ले जाते हैं, वहां पर उनके साथ जिस निष्ठुरताके साथ व्यवहार किया जाता है, खियोंके ऊपर जैसे अमानुषी अत्याचार किये जाते हैं उनके आगे टाम काकाकी कुटिया भी फीकी दिखाई देती है। उन सब बातों को कहने और सुननेके लिये कड़े हदयकी आवश्यकता है। मैं सच कहता हूं, कमला!"

"अच्छा तो कुछ बतलाइये, देव ! सचमुच इस ओर की बात तो आपने मुझसे कभी कही ही नहीं। ईश्वर उन पापियोंका मुंह काला करें" कमलाने एक दीर्घ निश्वास परित्याग करते हुए कहा। उसके नेग्रोंसे घृणा और तिर-स्कारके भाव टपक रहे थे। "अच्छा मैं हालही के 'भारतिमत्र' में प्रकाशित फिजीका एक वर्णन तुम्हें पढ़कर सुनाये देता हूँ। इसीसे तुम्हें कुछ कुछ पता चल जायगा। लो सुनो !"

(布)

बंग-भंगके समयकी बात हैं। करजन शाहीके निरंकुश शासनके मारे देशमें खलबली मच गई थी। बंगालको
दो भागोंमें विभाजित करनेके प्रश्नने प्रादेशिक होते हुए भी
भारतीय जनसमाजमें स्वाभिमान और देश भिक्तका भाव
जागृत कर दिया था। कितनेही नवयुवक फांसीपर लटका
दिये गये। शंका होते ही कितनोंको कठोर दण्ड दे दिया
गया। जब शांतिप्रिय अरविन्दपर ही बम केस चला
दिया गया तो और कौन बच सकता था। पंजाबमें भी
दमनका दावानल धधक रहा था। कितनेही निरपराध
प्राणियोंको केवल शकपर ही दमनकारी कानुनोंके शिकार बन

जाना पड़ा। एक दिन अकस्मात प्रातः काल रमेशके घरपर पुलिस आ धमकी त्रीर गिरफ्तारीका वारण्ट दिखाकर उन्हें हथकड़ी पहनाकर साथ ही ले चली। गांवके अंदर यह पहली गिरफ्तारी थी। चारों ओर घोर मच गया। प्रामीण खियाँ भयसे कांप रही थीं। रह रहकर उन्हें अनिष्टकी आशंका होने लगी। वृद्धजन, रमेश जैसे गम्भीर और शान्तिप्रिय युवकके पकड़े जाने पर सरकारके इस कुल्सित व्यवहारकी घोर निन्दा करने लगे। पर नवयुवकों के हृदयमें आज अपने अन्य भाइयोंकी भांति गुप्त समित्वां बनाकर कुळ कर मिटनेकी होड़ हुई। बस यही तो दमनका अन्तिम और एक मात्र परिणाम है।

रमेशका कोई भारी कुटुम्ब न था। उनकी एक छी थी और इस दम्पतिको अपनी शिशु-जन-सुलभ मुसकान से प्रफुल्लित कर देने वाला एक बालक भी था। रमेश इस गांवकी पाठशालामें अध्यापक थे। लोग उनका मान करते थे। उनकी मासिक वृत्ति इतनी ही थी कि अच्छी प्रकार खा पीकर सधारणतथा जीवन व्यतीत करने पर जोड़नेके लिये न इतना बच ही सकता था और न रमेश को धनकी हाथ हाथ ही थी।

पुलिसके इस प्रकार आ जाने पर रमेश घबरा उठे । बाहरका द्वार तोड़कर पुलिस कर्मचारी सरासर अन्दर घुस आये। रमेश हैरान थे कि किस्सा क्या है। पूछनेपर पता चला कि तलाशी और गिरफ्तारीका वारंट है। एक ही दममें घरकी तमाम चीजें इधरसे उधर फेंक दी गयी। 'बम' कहीं पर न मिलनेके कारण हताश हो पुलिसने कुछ कागजातही ले लिये और रमेशको इथकड़ी पहनाकर ले चलनेके लिये तैयार हुई। रमेशने बड़ी कठिनतासे अपनी स्त्रीसे दो बातें करनेकी आज्ञा पायी । पर ऐसे समयमें उनकी समझही में न आया कि क्या कहें ? बस दो बूंद आंसू बहाकर चल दिये । उधर करुणाको चक्कर आया और वह वहीं पृथ्वीपर बैठ गई। खाटपर पड़ा बालक पगड़ियोंको देखकर ऐसा कूद-कूद कर हँसा कि देखतेंही बनता था। जो रमेश सदा इस मुसकानसे स्वर्गीय सुख का अनुभव करते आज वही मुसकान दुधारी छुरीके समान उनके हृदयको बेध रही थी। उन्होंने चलती बार ज्यों ही बार्छकके कपोलोंके निकट अपना मुँह ले जाकर चूमना चाहा कि निष्टुर सिपाहीने हाथ झटककर कहा-"चलो आगे बढो। लगे प्यार करने। प्यारही करना था तो ऐसी बदमाशी करने क्यों बैठे थे १<sup>99</sup> कैदी रमेश चलती बार अपने प्यारे बच्चेको पुचकार भी न सके। आज यह भी दुर्लभ था। इस वेदनाका एक मात्र वही हदय अनुभव कर सकते हैं जिनका नरके रूपमें राक्षसोंके साथ पाला पड़ा हो।

"भला तू मेरे सामने इतनी क्यों शर्माती है बेटी ? मैंने तो बालकपनमें तुझे इन्हीं हाथोंमें खेलाया था। तू जब कुछ बड़ी हुई तो दुर्भाग्यसे मैं गांव ही छोड़ कर चला गया था। इसी से तू मुझे क्या पहचान सकेगी ? तेरे माता पिता आदिका पता पाने से ही तो तुझे पहचान पाया हूँ। मैं तो, तू सच जान, तेरे पिताकी ही जगह पर हूँ।" "यह तो आपका कहना ठीक है पर मैं बेजाने बूझे कैसे आपके साथ जाने को हां कह देती। जब आपने मुझे इतनी बातें बतायी हैं तभी तो मुझे भी पता चला पर जैसा आपने कहा क्या लाहीरमें मेरी 'उनसे' मेंट हो सकती है ? जब घर परहीं दो बातें न कर सकी तो वहां कीन बोलने देगा ?"

"तू चली तो चल बेटी। वहां मैं सब देख हूँगा। क्या तेरे लिये, जिसे अपनी गोदमें खेलाया, मैं इतना भी नहीं कर सकता" इतना कहकर बृद्धने दुपट्टेसे अपनी आंखें पोंछी। फिर बालक को गोदमें लेकर प्यार करने लगे। बृद्धकी सन जैसी सफेद दाढ़ी देखकर बालक उसे पकड़ पकड़कर खींचता और किलकारी मारता।

करुणाने बृद्धके साथ लाहौर जानेका निश्चय किया। लाहौर इस गांवमे १२ मीलकी दूरी पर था। बृद्धके बहुत कहने पर भी करुणा गांड में जाने को राजी न हुई। प्रातः काल ही दोनों पैदल चल पड़े। करुणाको पैदल चलने का अभ्यास न था। जैसे तैसे सूर्यास्त होने तक वे पहुंच पाये। "अब रात्रिमें उनसे भेंट नहीं हो सकती बेटी ? इसलिये इस समय इस मकानमें ठहरो, सवेरे देखा जायगा" कहर कर एक बड़े मकानमें बृद्ध करुणाके साथ घुसे। एक अलग कमरेमें करुणा ठहरी। "तुम यहां बैठी! में भोजनका प्रबन्ध करता हूं" कहकर बृद्ध बाहर गये और कुछ भोजन लेकर जल्दी ही वापिस आये। भोजन करके करुणा खाटपर लेट गई। बृद्ध महाशय भी बाहर चले गये। थकावटके कारण लेटतेही करुणा नींदमें बेहोश हो गयी। प्रातः कारण लेटतेही करुणा नींदमें बेहोश हो गयी। प्रातः काल होतेही उसकी नींद खुली, पितसे मिलनेकी लालसा

बह्ती ही जाती थी। घीरे-घीरे सूर्योदय हुआ। करुणा इघर व्याद्यकी आवाज सुनतेही अनुमान करने लगती कि उद्य सहाशय आये। पर १० बजे तक न तो गृद्धही आये हुई महाशय आये। पर १० बजे तक न तो गृद्धही आये और न कीठरीका द्वारही खुला, द्वार बाहरसे बन्द था। वह और न कीठरीका द्वारही खुला, द्वार बाहरसे बन्द था। वह किसीको पुकारती भी कैसे। और हां, वह गृद्धका नाम भी तो न जानती थी। अब तो वह घवरायी। उसने कितनीही बार द्वार पर घका मारा पर व्यर्थही। शामतक करुणा उसी तरह बन्द रही। उसे अपने अनिष्टकी आशंका होने हती।

इधर गोदका बालक बन्द कमरेमें घवराकर चिछाता। शामको अकस्मात द्वार खुळा। करुणाको एक बार फिर कृद महाशयके दर्शन हुए। बड़ा शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा—"देखो, एकही दिनकी देरमें कितना अनर्थ हो गया बेटी, कलही तुम्हारे पित दोपहरकी गाड़ीसे फिजी को भेज दिये गये। फिजी यहां से कई हजार मील दूर है और जहाजमें जाना होता है। अब क्या करना चाहिये?" करुणापर मानो चज्रपात हुआ। उसकी आंखोंके सामने अध्वत्तर छा गया। उसने रोते-रोते कहा—"अब तो मैं भी वहीं जाऊँगी। क्या कुछ प्रबन्ध हो सकता है? मेरे जीवन सर्वस्वके पास किसी तरह मुझे पहुँचा दो मेरे अच्छे पिता! अब पिता हो तो तुम्हीं, माता हो तो तुम्हीं, जब यहां तक लाये हो, इतना कष्ट उठाया है तो मेरे ऊपर और भी इतनी दया करो—मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं।"

की चीजें योंही ले लेते हैं। मजिस्ट्रेट पूछे तो कह देना कि हमारे पास जेवर कुछ नहीं है।" इतना कहकर वह चले गये पर करुणा को चैन कहां। उसकी वह रात घण्टे गिनतेही बीती। दूसरे दिन मजिस्ट्रेटकी पूछताछके बाद गाड़ीमें बन्द हो बहुतसे लोगोंके साथ करुणा ने भी 'पति मिलन' की आशासे एक अपरिचित व्यक्तिके साथ एक अपरिचित स्थानके लिये प्रस्थान किया। हावडा तक बुद्ध भी साथ थे। मार्गमें करुणाने किसीसे भी बात न की। हावड़ामें फिर प्छताछ हुई । वृद्धके सिखाये अनुसार करुणाने ५ वर्षके लिये नौकरी करना कबूल किया। वह प्रत्येक बातको सहर्प स्वीकार करनेको तैयार थी, यदि कोई उसे उसके पतिसे मिलानेका वचन देता। फिर ५ वर्ष की नौकरीं तो उसने इमीग्रेशन दफ्तरके अफसरकी धम-की समझ ली। वृद्धने उसे इसी प्रकार समझा दिया था। अपने गहने बृद्धको सौंपकर माताके लिये सन्देश देती हुई करुणा जहाज पर बैठ गयी। जहाज चल दिया। करुणा कृतज्ञ नेत्रोंसे वृद्धकी और देखती रही जब तक कि जहाज वृद्धकी दृष्टिसे ओक्षल न हो गया। ज्यों ज्यों जलयान आगेको बढ़ता करुणा समझती कि वह उतनाही अपने पति के निकट पहुँच रही है, पर क्या करुणाका यह अनुमान ठीक था। 'हां' या 'ना' का उत्तर भविष्यके गर्भमें है।

(अपूर्ण)

विटिश गायना और ट्रिनीडाड आदि उपनिवेशों में भ्रमण करने के बाद मैं इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि ज्यों ज्यों एकके पश्चात दूसरी नस्ल आती है त्यों त्यों वे अपने देश, धर्म और भाषाको मूलते जाते हैं। वहां जितने भारत से गये हुए छा पुरुष हैं वे तो हिंदी बोलना जानते हैं। पर जो बच्चे वहां पैदा होते हैं उनकी बोलचाल अधिकतर अंग्रेजीमेंही होती है और उनकी संतान तो हिंदी भाषाको सर्वथा परित्यागही कर देती है। उनको अपने देश और धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। मैं तो भाषाको स्वदेश और स्वजाति प्रेमका मूल कारण समझता हूँ। उन प्रवासी भाइयोंमें हिंदी प्रचारका प्रबन्ध होना चाहिये और वहांके प्रवासी भाइयोंको भारतसे कोई हिंदी पत्र मँगाकर अव-्यमेव पढ़ना चाहिये।

—भाई परमानन्द ।



#### संपादकका स्वास्थ्या

सबार "प्रवासी"के कर्मचारियोंने मेरे पास एक अर्जी भेजी है जिसमें मुझसे प्रार्थना की गई है कि मैं सम्पादकजीके स्वास्थ्यका समाचार पाठकोंको सुना दूँ। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जबतक संपादकजी असाध्य-रूपसे बीमार रहे-उनके बच जानेकी कोई आशा न थी तबतक किसी-ने उनकी बीमारी पर कुछ लिखनेका अप्रिय कार्य मुझे नहीं सौंपा-"प्रवासी" के कर्मचारियोंने स्वयं कुछ गोदगाद-कर अपना काम चला लिया। पर अब मुझे यह शुभ-संवाद सुनानेका अवसर दिया गया है कि संपादकजी कालके गालसे निकल आये हैं-वे वहांतक पहुँच गये थे जहां जीवन और मृत्युकी संधि-रेखा है पर परमात्मा और प्रकृतिने उनको वहांसे फिर एकबार अपने कार्यक्षेत्रमें लौटा दिया है। वे मौतके दरवाजेसे कैसे वापस आ गये, यह एक मनोरंजक और अद्भुत कथा है और उसे शरीरमें कुछ शक्ति आ जानेपर सम्पादकजीही ठीक-ठीक सुना सकेंगे। इस विषयपर मेरा कुछ लिखना उचित न होगा। मुझे तो केवल यही सूचना देना है कि तीन मास तक दमेकी व्याधि अपना मारक-रूप दिखाकर जुनके द्वितीय सप्ताहमें ' एक दिन अचानक अलक्षित हो गई और उसके साथही द्युखारने भी संपादकजीका पिण्ड छोड़ दिया। अन्य व्याधियोंने भी उनके शरीरसे विदाई ले ली। इस प्रकार

88

संपादकजी फिलहाल रोग-ज्याधिसे छटकारा पा गये हैं।

पर तीन मासकी गंभीर और भयंकर बीमारीने स्वामीजी के क्षीण शारीरको सर्वथा शक्तिहीन बना दिया है। उनमें

इतना भी बल नहीं रह गया है कि वे दूसरेके सहारें के विना स्वयं खाटसे उठ सकें। इतना निर्वे वें पहले कभी नहीं हुए थे। डाक्टरोंने उनको पहने-लिखने और बोलनेकी सख्त भनाही कर दी है। थोड़ी देरतक बात-चीत करनेपर भी वे इतना थक जाते है कि मानो बद्गीनाथकी यात्रासे पैदल चलें आ रहे हों । उनके शारीरका सारा रक्त-मांस गल-पच गया है - वे केवल हिंडुयोंका ढ़ांचा जान पहतें हैं। यदि अब किसी रोग व्याधिने अचानक आक मण न कर दिया और उनकी तन्दुरस्ती इसी प्रकार बनी रही तो कहीं दो-तीन मासके बाद वे कुछ

कामकाज करनेकी शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले कुछ भी काम करना मानो जानबूसकर खतरेको आमंत्रित करना होगा क्योंकि सम्पादकजीके शरीरमें अब इतनी भी शक्ति नहीं है कि वे किसी साधारण बीमारीका भी प्रति-रोध कर सकें। इसलिये उनको डाक्टरोंके आदेशानुसार कमसे कम दो-तीन मासतक पूर्ण विश्राम करनाही श्रेय-स्कर होगा।

स्वामीजीकी बीमारीसे प्रवासी भाइयों और उनके शुभचिन्तक देशवासियोंमें बड़ी चिन्ता फैल गई है। वर्ग्ड के गवर्नर राजा महाराजसिंहने लिखा है कि इस समय भारत स्वामीजी जैसे देशसेवकको खोनेकी हिम्मत और नाकत नहीं रखता है। बम्बईके सेठ इब्राहिम हसन मामूजी, सेठ इसमाइल भाई वाहद, श्री ए एच सूबेतार आदि मित्र तो इस अवसर पर स्वामीजीको खो देना प्रवा-सियोंके दुर्भाग्यकी पराकाष्टा समझते हैं। पर सत्य बात तो यह है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है— केवल समयका कुछ भेद अवश्य होता है। दक्षिण अफ्रिका खबर पहुँचनेपर स्वामीजीके पुत्र भाई कृष्णदसके साथ उनकी पुत्री गायश्री और उनकी पुत्रवधुएँ प्रकाशवती और पद्मावती तथा बचे ७ जुलाईको "करंजा" स्टीमरसे स्वामीजीके दर्शनार्थ आने की पूरी तैयारी कर चुके थे पर जब उनका तार आया तो स्वामीजीने तत्क्षण उनकी जवाब भेजवा दिया कि वे वर्षा ऋतुमें समुद्रयात्रा करनेका विचार त्याग दें क्योंकि इस ऋतुमें हिन्द महासागर अत्यन्त् प्रक्षुट्ध रहता है। वर्षाके बादही उनका आना ठीक होगा। उनको यह भी सूचित कर दिया गया कि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

श्वामीजीका स्वास्थ्य शनैः शनैः सुधर रहा है अतएव उनको अब विशेष चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं । अन्य अनेक मित्रोंके पत्र आये हैं जिनमें स्वामीजीकी बीमारीपर विन्ता और उनके आरोग्य होनेके लिये ग्रुभकामना प्रकट की गई है । सभीको हम "प्रवासी" के कर्मचारियों की ओरसे धन्यवाद देते हैं।

# इपाधिकी ह्याधि।

इस समय हिंदुओंमें जाति-भेद-सूचक उपाधियोंकी ब्याधि देखकर अक्क हैरान हो जाती है। आर्ष ग्रंथोंमें मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है कि प्राचीन कालमें किसी ऋषि-सुनि या राजाने अपने नामके आगे पीछे किसी प्रकारकी पदवी लगाई हो। वैदिक, पौराणिक और बीद्रकालके आर्यराष्ट्रमें नामके आगे-पीछे पद्वीके पुछले लगानेकी प्रथाही नहीं थी। सत्ययुगमें अंगिरा आदि वेदज्ञ ब्राह्मण 'द्विवेदी-त्रिवेदी' नहीं बने थे और न हरिश्चन्द्र जैसे प्रतापी क्षत्रिय "सिंह" या "वर्मा" ही । त्रेतामें रघु, दुर्लीप, दशरथ, राम, लक्ष्मण आदि भी 'सिंह' या 'बर्मा' बने बिना रह गये और विशिष्ट, विश्वामित्र आदि विद्वान ब्राह्मणोंने 'चतुर्वेदी या शर्मा' बननेकी कोई आवश्यकता न समझी। द्वापरमें कृष्ण, युधिष्टिर, भीम, अर्जुन, कर्ण आदिके नामके साथ 'सिंह या राय'' की पुच्छ नहीं लगी और न द्रोण, ज्यास, पराश्वर आदिके नामके साथ 'पांडे, तिवारी, और मिश्र' काही । बौद्धकालमें भी अशोक, वन्द्रगुप्त आदि चक्रवर्ती सम्राटके नामके साथ भी कोई बास पदवी नहीं लगी। इतिहास तो यह बतलाता है कि अभी एक हजार वर्षसे पहले कोई उपाधिकी व्याधि नहीं पालता था। विदेशी सुगलोंके आगमनके समय भी पृथ्वी-गज, जयचन्द, बच्छराज, परमाल, आल्हा, उदल आदि 'सिंह और वर्मा' के पुछल्लेसे विशक्तही रहे और तुलसी-दास, स्रदास, टोडरमल और बीरवल जैपे महान ब्राह्मणीं <sup>में 'शर्मा</sup> या शुक्क' बननेमें अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं समझी ।

वास्तवमें यह सब पदिवयां थोड़े दिनोंसे चल पड़ी हैं। जब हिंदुस्थान गुलाम हो गया—आलंकारिक भाषा-में क्षित्रिय कहलानेवाले जब राजपाट गँवाकर 'स्पियार' बन गये तब उन्होंने अपने नामके साथ 'सिंह' का पुछल्ला जोड़ दिया, और जब ब्राह्मण नामधारी जीव विद्या-विहीन बनकर हिंदू रईसोंके घरमें बाबर्धीका धन्धा करने लगे

तब उनके नामके साथ 'द्वे, तिवारी, चौबे, मिश्र, पांडे, चुक्क, महाराज' आदि नाना प्रकारकी पदिवयाँ आ जुड़ीं। कैसा अजीव तमाशा है ? जब भारतमें वेदके दर्शन भी दुर्लभ हो गये तब यहाँ 'द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी' उत्पन्न होने लगे। इसे दुद्धिकी उपज कहें अथवा दिमागकी खराबी। परस्पर भेदभाव बढ़ानेके सिवा इन पदिवयोंसे और क्या लाभ है ?

कुछ आर्य समाजी ऋषि दयानन्दकी दुहाई देते हैं कि उन्होंने अपनी 'संस्कार-विधि' में शर्मा, बर्मा, गुप्त और दासकी पदवियाँ लगानेकी आज्ञा दी है पर यथार्थ बात तो यह है कि जब अरबमें पैगम्बर मुहम्मदने देखा कि वहाँ एक आदमी सैकड़ों तो क्या हजारों शादियाँ कर सकता है-न उसकी कोई हद है और न किसी तरहकी रुकावटही-तब उन्होंने यह व्यवस्था दी कि किसीको चारसे अधिक शादी करना नाजायज समझा जायगा । उसी प्रकार जब ऋषि द्यानम्दने हिंदुओंकी पद्वियोंपर दृष्टि डाली तो उनका हृद्य तिलमिला उठा । उपाधियोंकी व्याधिसे हिंदू समाजको प्रस्त पाया-इसमें जितनी जातियाँ-उपजातियाँ हैं उतनीही पद्वियाँ भी । उन्होंने सोचा, इससे अच्छा तो यह होगा कि लोग अन्य सब जाति-सूचक उपाधियाँ त्यागकर वर्ण-सूचक शर्मा, वर्मा, गुप्त और दासकी पद्वियोंपर संतोष कर लें। यह ऋषि द्यानन्द्रका अभिमत है, पुरातन प्रथा नहीं।

\* \* \* \*

अमेरिका के जितने प्रेसिडेन्ट हुए हैं उनमेंसे किसीने भी अपने नामकं आगे-पीछे किसी प्रकारका पुछछ। नहीं लगाया। जनता उनको केवल 'मिस्टर' कहकर पुकारती रही। इक्नलेंडमें भी जो बड़े से बड़े आदमी हुए हैं और जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यका सफलता पूर्वक संचालन किया है उनमेंसे भी किसीने ''लॉर्ड'' तक बनना पसंद नहीं किया—वे अपने जीवनभर 'मिस्टर' ही बने रहे। ससारके अन्य देशोंमें भी पदिवयोंका कोई मूल्य और महत्व नहीं समझा जाता है, पर ''तीन लोकमें मधुरा न्यारी'' की कहावतके अनुसार हिंदुस्थानकी दशा बड़ी विचित्र है! यहाँ जब जात सूचक पदिवयोंसे लोगोंका चित्त नहीं अधाया तो उन्होंने अन्य प्रकारकी उपाधियोंकी सृष्टि शुरु कर दी। महात्मा मुंशीरामने पहले-पहल गांधी जीके लिये महात्मा लिखना आरंभ किया और यह पदवी

संसार-ज्यापी हो गई । गांधीजीको यदि ऋषि या महर्षि की पदवी दी जाती तो मेरे विचारमें अधिक उपयुक्त होता क्योंकि इस देशमें महात्माओंकी तो भरमार है । यहाँ तक कि हमारे अजमेरके निकट इमाडा गांवमें भी एक "महात्मा श्री गोकुलदासजी" रहते हैं, इसी प्रकार इस देशमें सैकड़ों महात्मा विराज रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाला लाजपतरायको "पंजाब-केसरी" बनाया गया तो श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको 'बंगाल केसरी' कहा जाने लगा। फिर तो कोई देशबन्ध बनाया गया तो कोई देशप्रिय, किसीको भारत-भूषण बनाया गया तो किसीको त्याग-मूर्ति । इसी तरह हमारे देशके जितने नेता हैं उनके नाम के साथ कोई न कोई विशिष्ट पदिवयाँ जोड़े दी गई। यह ऐसी बीमारी है जो रुकनेका नाम नहीं लेती । यद्यपि भारतकी संविधान परिषद्ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि भविष्यमें किसी भी भारतवासीको किसी तरहकी पदवी न दी जायगी और न विदेशियोंकी दी हुई पदवियों को भारत सरकार स्वीकार करेगी । इससे रायबहादुर, दीवान बहादुर, रायसाहेब, खां साहेब तथा अन्य ए. बी. सी, डी. आदि अक्षरोंकी पदिवयोंके विलुस हो जानेकी संभावना है पर जनताको कौन रोक सकता है ? वह जिसे चाहे उसीके गले कोई न कोई पदवी मह दे।

जब काश्मीरके शेख अब्दुंछा "शेरे-काश्मीर" बने तों राजपूतानेके कुछ राजनैतिक नेता बेतरह छटपटाने लगे। पर करते तो क्या ? यहाँ तो कुँवर चाँदकरण शारदा पहिलेसेही "देश भक्त" और "राजस्थान केसरी" बनाये गये थे और एक जंगलमें दो केसरी या शेर रह भी कैसे सकते हैं, इस लिये कुछ लोग बड़े असमंजसमें पड़े रहे। पर इधर शारदाजी को तरकी दी गई और उनको जब "भारतकेसरी" बनाया गया हैं तो राजस्थानका जंगल सूना हो गया। बस, इस मौकेको भला श्री जयनारायण जी ज्यास कैसे हाथसे जाने देते ? वे पहलेसेही 'लोक नायक" बन गये थे पर इस से उनको सन्तोप न था । इस लिये ज्योंही शारदाजी "भारत केसरी" बने त्योंही मैदान साफ पाकर हमारे ज्यासजी 'शेरे-काश्मीर' की तरह 'शेरे-राजस्थान' वन बैठे । आजकल राजस्थानका सघन बन उन्हीं के गर्जनसे गूंज रहा है । जहाँ संसारके लोग नई-नई वस्तुओंका आविष्कार कर अपनी खुद्धिमता-

से सबको आश्चर्य-चिकत कर रहे हैं वहाँ हमारे देशवासी नईसे नई पदिवयों का आविष्कार कर अपने नेताओं के नामके साथ जोड़नेमें मस्त और न्यस्त हैं। माल्स पड़ता है कि पदिवयोंसेही इस अभागे देशकी उन्नित हो सकेगी।

# शेरे -राज्यान्का चुमत्कार।

होरे-राजस्थान श्री जयनारायण व्यास बड़े चमत्कारी महापुरुष हैं। वे जिसको चाहें आज राजगदीपर बैठा दें और उनकी हुक्मउदूली करने पर कलही उसके कान पकड़ कर गद्दीसे उतार सकते हैं। जब भारत सरकारके अनुरोध-से राजाओंने शासनका अधिकार प्रजाको सौंप दिया तो जोधपुरके प्रधान-मंत्री 'लोकनायक' जयनारायण व्यास बने, उदयपुरके प्रधान मंत्री श्री माणिकलाल वर्मा और शाहपुराके प्रधान-मन्त्री प्रोफेसर ओसावा बने। इन प्रधान मंत्रियोंने लोकहितकी अपेक्षा अपने व्यक्तिगत बंगले. मोटरकार तथा ऐशोआरामपर जितना ध्यान दिया उसे राजस्थानकी प्रजा कमी भूल न सकेगी । जब सरदार पटेलके उद्योगसे संयुक्त राजस्थान निर्माणका समय आया तो दिल्लीमें राजप्ताना प्रांतिक काँग्रेस कमेटीकी बैठक हुई। उस बैठकमें श्रीजयनारायण व्यास और श्री माणिकलाल वर्माके प्रस्ताव और समर्थनसे जयपुरके श्री हीरालाल शासी सर्वानुमतसे संयुक्त राजस्थानके प्रधान मंत्री चुने गये। शास्त्रीजी व्यासजीको तो अपने मंत्रीमंडलमें शामिल करने के लिये प्रस्तुतही नहीं, आतुर भी थे, पर उनके मित्रोंको नहीं । वे अपनी इच्छानुसार अपने मंत्रीमंडलका संगठन करना चाहते थे। संसारमें जहां-जहां लोकतंत्र शासन प्रणाली है वहांके प्रधान मंत्रियोंको अपना सहयोगी चुननेका पूर्ण अधिकार होता है, उसके इस काममें कोई भी दखल नहीं दे सकता । इङ्गलैन्डके मजदूर दलने क्लेमेंट एटलीको अपना पंत्लीमेंटरी नेता चुना और वे प्रधान मंत्री वन गये । इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छांसे अपने मंत्री मंडलका संगठन किया और जब वे जरूरत समझते हैं तो किसी भी मंत्रीको निकाल बाहर करते हैं और उसकी जगह किसी और को बहाल कर लेते हैं। संयुक्त राजस्थानमें जब शास्त्रीजीने व्यास जीकी इच्छानुसार उनके मित्रोंकी अपने केबिनेटमें नहीं लिया और जिनपर उनका पूर्ण विश्वास था उनको अपना सहयोगी मंत्री बनाया तो क्यासजीने भी

शास्त्रीजीके मंत्री-मंडलमें शामिल होनेसे इन्कार कर दिया। उनके मित्रोंने बड़े जोरोंसे यह प्रचार आरंभ कर दिया कि हैरे-राजस्थान व्यासजी और श्री माणिकलाल वर्माने राजपूताना प्रांतिक कांग्रेस कमेटीकी दिल्लीकी राजी-खुशीसे शास्त्रीजीको प्रधान-मंत्री नहीं चुना था बरिक सरदार पटेलने उनका गला द्वाकर उनसे यह काम करा लिया। फिर क्या था ? राजस्थानकी धरती डोल गई और आस्मान कॉप उठा । व्यासजी और वर्माजीसे उनके मित्रोंने यह नहीं पूछा कि जब वे सरदार पटेलके द्वावमें आकर अपनी अंतरात्माके विरुद्ध काम कर सकते हैं तो फिर उनकी निजी हस्तीकी बिसातही क्या और उनके नेतृत्वका मुल्य ही क्या रहा ? ज्यासजीने भी यह शपथ खा छी कि जिस तरह उन्होंने शास्त्रीजीको राज-सिंहासनपर बैठा हिया है उसी तरह उनको गईासे उतारे बिना अब चैन न हों। फौरन लगभग ८० सदस्योंने एक अर्जी तैयार की और उसे सभापतिके पास भेजा। उस अर्जीमें यह बात कहीं गई थी कि वे शीघ्रही प्रांतिक कांग्रेस कमेटीकी बैठक कों जिसमें स्वयं सभापति श्री गोकुलभाई भट्ट और प्रधान मंत्री श्री हीरालाल शास्त्रीके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव रेश किया जायगा । भट्टजीने सभा तो खुलाई पर वे स्वयं इस्तीफा देकर इस अंझटसे अलग हो गये। श्री व्यासजी उनकी जगह पर सभापति बनाये गये। रह गये शास्त्रीजी सो उनके विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव पास हो गया और उनको हुक्म दिया गया कि वे फीरन राजगदी छोड़ दें यानी प्रधान मंत्रीत्वसे इस्तिफा देकर अपने लिये और कोई <sup>घंघा</sup> हुँदे । पर बीचमें कूद पड़े सरदार पटेल, जिसका फल <sup>यह</sup> हुआ कि कोरे-राजस्थानको प्रधानमंत्री बननेकी तमन्ना प्तीन हो सर्का। व्यासर्जाने जब सरदार पटेलको तार दिया कि शास्त्रीजीके विरुद्ध कांग्रेस कमेटीने अविदवासका प्रस्ताव पास कर दिया है तो सरदारने साफ जबाब दे दिया कि "इससे शास्त्रीकी स्थितिमें कोई अंतर नहीं आता है। देशी राज्योंमें अभी तक धारा सभा नहीं है और कांग्रेस कमेटी धारा सभाकी जगह नहीं ले सकती। इस-िस्ये जवतक नये संविधानके अनुसार नया चुनाव नहीं होता है तब तक संयुक्त-राजस्थानका शास्त्रीजी प्रधानमंत्री वने रहेंगे।" इससे शेख-चिछीकी तरह शेरे-राजस्थानका बना <sup>बनाया</sup> कम्पित महल ढह पड़ा और उनके निराशाकी सीमा न रही। सरदारने शेरे राजस्थानको यह भी समझा

दिया है कि आप दूसरेको गिरनेके लिये जो गहा खोद रहें हैं उसमें स्वयं आपको ही एक दिन गिरना पड़ेगा।

## खून् लगाक्रर शहीद।

मोरिशसके पंडित विष्णुद्यालजी जब पहले पहल दी तीनवार जेल गये तो दुनियामें उनकी बड़ी प्रशंसा हुई। उस समय उन्होंने जेल जाकर हिन्दुओंको एक बहुत बड़े अपमानसे बचाया था। बात यह थी कि मोरिशसमें पादरी लोग ईसाई धर्मका प्रचार करनेमें सर्वतंत्र स्वतंत्र थे, उनके प्रचार-कार्यमें किसी प्रकारकी बांधा नहीं डाली जाती थी। पर जब विष्णुदयालजीने हिन्दुओंकी धार्मिक सभा छलाई और उसमें विशुद्ध धर्मकाही प्रवचन किया तो उनसे जवाब तलब किया गया कि उन्होंने सभा छुलाने और प्रवचन करनेसे पहले पुलिसकी आज्ञा क्यों नहीं ली ? जब उन्होंने अपने कार्यकी पुष्टिमें पादिरयोंका प्रमाण दिया तो हिन्दुओं के इस अधिकारको स्वीकार कर लेनेके बदुले सर-कारने विष्णुदयालजीवर मामला चला दिया। उनको कैंद की सजा दी गई जिसे उन्होंने खुशीसे मंजूर कर लिया। जेलमें उनको अनेक यातनाएँ सहनी पड़ी पर वे अपने प्रण पर अटल रहे । इसी प्रकार शायद दो तीन बार उनको जेल जाकर हिन्दुओंके धार्मिक अधिकारकी रक्षा करनी पड़ी। इसल्यि मोरिशसही नहीं, भारतके हिंद्समाज पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा, सभीने उनकी वीरताकी भूरि-भूरि सराहना की । मोरिशसके वे एक सर्वमान्य नेता माने जाने लगे और उनके कार्योंकी ओर सभीकी दृष्टि लगी रही। उन्होंने लोक-हितके लिये जो कुछ भी कार्य किया उस पर "भवासी" में यथेष्ट प्रकाश पड़ चुका है पर उनके विरुद्ध सम्पादकर्जाने आजतक कोई लेख नहीं छापा. यद्यपि उनके पास विष्णुद्यालजीके विरोधमें अनेक लेख आये। हालहीमें उन्होंने पुनः जेल यात्रा की। इस बार उनकी जेल यात्राकी कहानी सुनकर मुझे खून लगा कर शहीद बनने वाली कहावत याद हो आई उनको किसी व्यक्तियोंके झगड़ेमें गवाही देनेके लिये कोटमें बुलाया गया । देवयोगसे उस दिन महा शिवरात्रि था । पंडित विष्णुदयालको उस दिन अनेक स्थानींपर भाषण देनेका प्रबंध हो चुका था। इस स्थितिमें उचित तो यह था थानको यह भी समझा कि वे 'पृह्लिक प्रोसेक्यूटर' ( PUBLIC PROSECU-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

TOR ) से मिलते और उसको समझा देते कि वह दिन उनके और उनकी कौमके लिये त्योहारका दिन है और उस दिन सुबहसे शामतक उनके भाषणके लिये अनेक स्थानों पर प्रबन्ध हो चुका है। इसिलिये यदि कोर्ट उनकी गवा-ही लेनी जरूरी समझती है तो मुकद्मेका तारीख बदल देनी चाहिये। मेरा खयाल है कि इस प्रकार स्पष्टीकरण करनेपर अदालतको सन्तोष हो जाता और वह मुकइमे की तारीख बदल देती पर प्रोफेसर साहबने ऐसा करना फजूल समझा और सम्मन्स मिलने पर भी उस दिन अदा-लतमें हाजिर होनेकी कोई जरूरत नहीं समझी। दुनिया में जहां कहीं कोर्ट और कानून है, इसको अदालतकी मान-हानिही समझी जायगी। जान-वृह्मकर देशके साधारण कानूनको भंग करना या अदालतकी मानहानि करना कोई बुद्धिमत्ताका काम तो नहीं है। विष्णुदयालजीकी यह उपेक्षावृत्ति सरासर कोर्टकी इजत-इतक (CONTEMPT OF COURT) थी और इस अपराधमें उनपर जी मामला चला और कैद्की सजा मिली उसमें आश्चर्य और अन्यायकी बातही क्या है ? संसारके सभ्य देशोंकी कोई भी अदाखत इस तरहकी वेइजाती बदीस्त नहीं कर सकती और वह सजा दिये बिना नहीं छोड़ती है। अदालतका अपमान करनेवाला चाहे कितना ही बड़ा सरकारी अफसर या जन-नेता क्यों न हो, यदि वह माफी माँगकर पिण्ड नहीं छुड़ाता है तो सजासे बचही नहीं सकता।

\* \* \* \* \*

कुछ लोग महात्मा गांधीकी दुहाई देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भी कानून तोड़ा और कानून तोड़नेकी शिक्षा दी। पर यह ध्यान रखना चाहिये कि महात्माजीने देशके साधारण कानूनको भंग करनेकी कभी किसीको आज्ञा नहीं दी। सत्याग्रहके लिये वे खासकर ऐसे एक-दो कानून को चुन लेते थे जिनको वे कौमके लिये अपमानजनक समझते थे, देशके अन्य कानूनोंको भंग करना वे स्वयं भयंकर अपराध समझते थे। एकबार एक उत्साही युवकने महात्माजीसे पूछा कि वे क्यों नहीं देशके सारे अंग्रेजी कानूनों को भंग करनेकी आज्ञा दे देते हैं, उन्होंने क्यों नमककानून तोड़ने तकही पाबंदी लगा रखी है ? महात्माजीन जबाब दिया कि देशके साधारण कानून को तोड़नेकी हजानजत देना देशको वर्बाद करना होगा। मान लो कि सार्वजनक स्थानों और सड़कोंपर पेशाब करना कानूनसे बर्जित है। यदि लोग पाकों, सड़कोंपर पेशाब करना कानूनसे बर्जित

पेशाब करते फिरं और कहते फिरं कि हम कान्न भङ्ग कर रहे हैं — सत्याग्रह कर रहे हें तो इससे किसकी हानि होगी ? देशकी या अंग्रेजोंकी ? इसिलये हम जिस कान्त को देशके लिये अन्यायपूर्ण और अपमानजनक समझते है उनकोही तोड़कर सत्याग्रह कर सकते हैं। देशके साधारण कान्नोंको तोड़नेका पारिणाम यह होगा कि जनताके दिल में कान्नोंके लिये फिर कोई इज्जत न रह जायगी। आज तो भारतपर अंग्रेजोंकी हुकूमत है पर कल हमारा अपना शासन होगा तब इस प्रकार कान्न-भंजनकी प्रवृत्तिका फल खुद हमीको चखना पड़ेगा। महात्माजी इस प्रकारके कामोंको सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह कहा करते थे।

\* \* \* \*

पर मोरिशसके प्रोफेसर विष्णुदयालजी कोई भी कानून भक्त कर देना सत्याग्रहके अंतर्गत समझते हैं - यहांतक कि कोर्टकी इजात-हतककर जेल चला जाना भी उनकी दृष्टिमें सत्याग्रहही हैं। उनको सजा होते ही "प्रवासी" के पास तार पहुँच जाता है कि विष्णुदयालजी फिर जेल भेजे गये हैं। ''प्रवासी'' के संपादक महोदय उस समय भी बीमार थे और रुग्नशच्यापर पड़े हुए थे, यद्यपि बादमें उनकी बीमारी बड़ी गंभीर हो गई। इसलिये मैं नहीं कह सकता कि उनके आदेशसे अथवा ''प्रवासी'' के कर्मचारियोंने अपनी इच्छासे श्री रघुके अंग्रेजी लेखके साथ उनका चित्र छापा और लेखके अंतमें उनके जेल जानेकी सूचना भी छापी। हिंदी अंशमें "प्रवासी" के कर्मचारियोंने एक टिप्पणी भी छाप डाली जिससे यह भी मालूम हुआ कि विष्णुद्यालजी के विरुद्ध कोई लेख कम्पोज करके भी नहीं छापा गया। यद्यपि मेरी खरी-खरी बातं बहुतसे लोगोंको नागवार मालूम देती है तो भी मैं "प्रवासी" के सम्पादक और उनके कर्मचारियोंको यही सलाह दूँगा कि ऐसी बातोंमें उनको बड़ी सावधानीसे काम लेना चाहिये ताकि "प्रवासी" की प्रतिष्टापर आँच न आने पावे। कईवार मैंने प्रोफेसर विष्णुद्यालकी नीति और प्रवृत्ति पर बड़ी सौम्य टीका की पर मेरी कथासे उस अंशको हमेशा निकाल दिया गया।

उधर पं० विष्णुद्याल पर मोरिशसकी "जनता" ने जो लांछन लगाये हैं ये अत्यन्त भयंकर हैं। उस अख़बारने उनके विचारों और कार्यपद्धितयों परही दोषारोप नहीं किया है क्योंकि ऐसी समालोचना तो प्रायः सभी साव- विक नेताओं के विरुद्ध हुआ करती है पर उनके विरुद्ध अ<sub>जनता"</sub> ने यह लांछन लगानेका साहस कर डाला है क्रि उन्होंने पब्लिककं पैसेसे बहुतसे जमीन-मकान खरीद <sub>बिये</sub> हैं। इसपर मैंने अपनी एक टिप्पणीमें यह सलाह ही भी कि संसारके अन्य किसी भी देशमें यदि कोई अख़-शर किसी सर्वमान्य नेताके विरुद्ध इस प्रकारका लांछन हगाता तो उसे कान्नके चंगुलमें फँसकर अदालतमें हाजिर होना पड़ता और यदि वह अपने आक्षेपको सत्य सिद्ध न का सकता तो उसके संपादकको जलकी हवा खानी वहती। परं यदि यह साबित हो जाता कि जो लांछन अल्बारने लगाए हैं वे सत्य हैं तो फिर उस व्यक्ति या क्ताको दुनियामें मुँह दिखाना भी मुश्किल हो जाता। मेरा मतलब यह था कि जनताके विरुद्ध पं० विष्णुद्याल हो इजत-हतकका मामला चलाना चाहिये और उसके समादकको कठोर दंड दिलाना चाहिये। पर विष्णुदयालजी इस बातपर बिलकुल खामोश रह गये। हां, "जनता" ने एक और टिप्पणी लिख डाली और मुझे बतलाया कि मीरिशसमें मानहानिका कानून अन्य देशोंकी अपेक्षा अधिक कठोर है, पर यदि विष्णुदयालजी कोर्टमें चलनेकी हिमत रखते हों तो उसने उनपर जो कुछ लांछन लगाये हैं उनको सत्य सिद्ध करनेके लिये सर्वथा तैयार हैं। यह तो बुली चुनौती है। हमारे वर्तमान गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारीके विरुद्ध मदासके एक अखबारने केवल इतनाही लिखा था कि सन् १९४२ में जब गांधीजांके आदेशसे सारा देश अंग्रेजी हुकूमतके बरिखलाफ बगावत कर रहा था तब राजाजी अंग्रेजांका साथ दे रहे थे। इस भदनीसी बातको लेकर राजाजीने उस अखबारके विरुद्ध <sup>अदालत</sup>में इजात-हतकका दावा कर लिया और उसके सम्पादकको सजा दिलाकर ही छोड़ा। पर जहां किसी नेताके विरुद्ध जनताके पैसे खा जानेका लांछन लगाया <sup>गया</sup> हो और वह भी एक सार्वजनिक अखबारमें, जिसको सैकड़ों-हजारों आदमी पढ़ते हों तो वह नेता कैसे वामोश रह सकता है ?

\* \* \* \*

मेरे पास भी मोरिशसके कई अखबार अथवा अनेक पत्रोंके कतरन और कुछ भाइयोंके पत्र भी अक्सर आया करते हैं, उनमें भारूम होता है कि विष्णुदयालजीने जो नया आस्तेलन चलाया है उसके संचालनके लिये न कोई सभा है और न कोई सांसा टी। वे स्वयं अपने आंदोलनके

सर्वाधिकारी हैं। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी जब दक्षिण अफ्रिकामें रहते थे तब वे नेटाल इंडियन एसी-सियेशन और ट्रांसवाल बिटिश इंडियन एसोसियेशनके अन्तर्गत अपना सत्याग्रह चलाते थे। जब वे भारत आये तब उन्होंने इंडियन नेशनल कॉ प्रेसका आश्रय लिया और इसको जनताका सर्वप्रिय संगठन बना दिया। अतिरिक्त खादी-प्रचारके लिये उन्होंने खादी-संघ खोला, हरिजनोंके उद्धारके लिये हरिजन-संघ बनाया, अपनी नई भाषा 'हिंदुस्थानी' के प्रचारके लिये हिंदुस्थानी प्रचार संघकी बुनियाद डाली और इसी प्रकार जितने काम उन्होंने अपने हाथमें लिये उनके संचालनके लिये अवश्य कोई न कोई सभा बनाई और देशके चुने हुए अपने विषय के विशेषज्ञोंको उनके अधिकारी और सदस्य बनाये। यद्यपि महात्माजी स्वयं सारा कार्य करते थे तो भी उन सभाओंके सदस्यों की बैठकमें एक-एक पाईका हिसाब दे दिया करते थे। इस प्रकार उन्होंने देशके सार्वजनिक नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श रखा। पर मेरे तो आश्चर्यकी सीमा नहीं रही, जब मुझे यह सूचना मिली कि प्रो॰ विष्णुद्यालजी अपने नये आंदोलनका सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने आजतक कोई सभा बनाना और उसके मात-हत काम करना उचित नहीं समझा । यदि उन्होंने महात्मा-जीसे सबक लेकर कोई सभा या संघ बना लिया होता और उसके सामने अपने कार्यों और आय व्ययका सालाना विवरण उपस्थित कर दिया करते तो 'जनता' या अन्य किसीको उनपर कलंक लगानेका अवसरही नहीं मिलता और यदि कोई ऐसी ध्रष्टता करता तो उसे अदालत से दंड दिलाया जा सकता था।

# भ के कि के के

इस समय डाक्टर यूसफ मोहम्मद दादू भारतमें विराज रहे हैं और उनके वक्तव्य भारतीय अखबारों में घड़ाधड़ निकल रहे हैं। वे ट्रांसवाल इंडियन कॉग्रेसके सभापित हैं। पेरिसमें जब संयुक्त राष्ट्र संघका अधिवेशन हो रहा था तो दादूने वहां पहुँचकर भारतके प्रतिनिधियों को दक्षिण ऑफ्रकाकी सामयिक परिस्थितिसे अवगत करा देना उचित समझा। इसलिये वे पेरिस जानेको तैयार हुए पर ज्यों ही उन्होंने वायुयान पर बैठना चाहा त्योंही सरकारकी ओरसे उनका पासपोर्ट छीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

लिया गया। इस लिये उनकी यात्रा रुक गई । उन्होंने सुप्रिमकोर्टमें सरकारकी कार्रवाईके विरुद्ध अपील की और सुप्रिमकोर्टने यह फैसला कर दिया कि दादूको पेरिस जानेसे रोकना सरकारकी शक्तिसे बाहरकी बात है। दाद किसी तरह लंडनतक तो पहुँच गये पर फ्रांसकी सरकार ने उनको पेरिस जानेकी इजाजत नहीं दी । इसलिये वे राष्ट्रसंघकी बैठकमें भारतीय प्रतिनिधियोंको सलाह देनेके महत्वपूर्ण कार्यसे वंचित रह गये। लंडनमेंही कुछ दिन ठहरकर उन्होंने दक्षिण अफ्रिकाके मलानशाहीके खिलाफ प्रचार-कार्य किया | वहांसे अब वे भारत आ गये हैं। उनकी तरफसे ट्रांसवालके सुप्रिमकोर्टका दरवाजा फिर खटखटाया गया और सुप्रिमकोर्टके न्यायधीश जस्टिस मलानने यह हुक्म दिया है कि सरकारको दादूका पास-पोर्ट जब्त करनेका कोई अधिकार न था श्रीर इस लिये उनका पासपोर्ट फौरन छौटा देना चाहिये । पासपोर्ट सो वापस मिल ज़ायगा पर उसकी अवधि समाप्त हो चकी है और अब उसका कोई मूल्य नहीं रहा । इस लिये दादू बड़े असमंजसमें पड़े हुए हैं। चृंकि उनका जनम दक्षिण अफ्रिकामें ही हुआ है इस लिये उस देशमें उनके प्रवेशाधिकारको रह नहीं किया जा सकता। किसी भी समय वहाँ प्रवेश करना उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है पर इस समय मलानकी सरकार जिस नादिरशाहीका परिचय दे रही है उससे दांदू कुछ घबरा रहे हैं। मेरा तो यह खयाल है कि मलान-सरकार दादके प्रवेशपर प्रतिबंध लगा कर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको भंग करनेका साहस नहीं कर सकेगी।

डाक्टर दृद् सबसे पहिले कम्युनिस्ट हैं और उसके बाद भारतीय राष्ट्रवादी । संसारके चुने हुए २०-२५ कम्युनिस्टोंमें दादू भी एक हैं। ट्रांसवाल इंडियन काँ प्रेसपर कब्जा करनेके लिये दादू वर्षों कोशिश करते रहे पर जब तक सुलेमान नाना जिम्दा रहे तब तक दादूकी दाल नहीं गली। नानाके निधनके बाद दादू ट्रांसवालके भारतीयोंके नेता बन गये और काँ प्रेसके प्रधान भी। सन १९३९ में वे ट्रांसवालमें सत्याप्रह चलानेके लिये बढ़े आतुर थे और उस समय भी उनकी प्रवृत्तियोंकी खबर नित्य ही भारतके अखबारोंमें छपती थी। पर महात्मा गांधीने तार देकर उनको सत्याप्रह करनेसे रोक दिया और स्पष्ट कह दिया कि जब तक सारी ब्यवस्थित आंदोलन असफल न हो जावें तब तक सत्याप्रह करनेकी आवश्यकता नहीं और

यह समय भी सत्याग्रहके अनुकूछ नहीं है। लाचार होकर दादको सत्याग्रह चलानेका विचार त्याग देना पड़ा। इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया । कम्युनिस्ट दादू मैदानमें उतर आये । उन्होंने न केवल भारतीयोंको बल्कि कलर्ड और हबशियोंको भी यह उपदेश देना आरंभ किया कि यह साम्राज्यवादकी लड़ाई है और इसमें अश्वेत जातियोंका भाग लेना राजनैतिक दृष्टिसे भयंकर भूल है। इसपर युद्ध-उद्योगमें वाधा पहुँचानेके अपराधमें दाद् गिरफ्तार हुए, उनपर मामला चला और एक मासकी सादी कैद अथवा २५ पींड जुर्मानेकी सजा हुई। पर दादू के किसी मित्रने जुर्माना देकर उनको फौरन छुड़ा लिया। इसपर दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंमें दादुके लिये जो इजात थी वह हवा हो गई। लोग सोचने लगे कि जो व्यक्ति अपने सिद्धान्तके लिये केवल एक मासकी सादी कैंद नहीं भोग सकता वह भला सत्याग्रहका संचालन कैंपे करता, जिस सत्याग्रहके लिये अभी कुछ मास पहले उसने जमीन-आस्मानके कुलावे मिला रखे थे। दादका कथन यह था कि उनसे बिना पूछे उनके एक नादान मित्रने जुर्माना भरकर उनका अनिष्ट किया है। इस लिये वे फिर बड़े जोर-शोरसे दक्षिण अफ्रिकाके सारे गैर-गोरींको युद्ध उद्योगीं का बहिष्कार करनेके लिये सलाह और उपदेश देने लगे, उनके भाषणोंकी फिर धूम मच गई । युद्धके जमानेमें इस प्रकारकी प्रवृत्तिको कोई भी सरकार बद्दित नहीं कर सकती। दादू फिर गिरफ्तार हुए और इसवार उनको तीन मास कैंद की सजा हुई। वे बड़ी ख़ुशीसे जेल चले गये और सजाकी पूरी अवधि बंदीघरमें विताकर जब बाहर आये तो फिर जनता पर उनके नेतृत्वकी धाक जम गई। इधर ट्रांसवाल इंडियन कॉ ग्रेसपर कब्जा करनेके लिये वे हरसाल चुनावमें कोशिश करते रहे पर राष्ट्रवादी सुलेमान नानाके सामने कम्युनिस्टों दाद सदा परास्तही हुए।

क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष

जिस दिन हिटलरने रूसपर हमला बोलकर अपने सर्वनाशका रास्ता खोला उमी दिन कम्युनिस्ट दादूका अन्य देशों तथा भारतके कम्युनिस्टोंकी भाँ ति रङ्ग बदल गया। उसी क्षणसे वह साम्राज्यवादी युद्ध उनकी दृष्टिमें लोकयुद्ध बन गया। फिर क्या था १ जो दादू युद्ध-उद्योगोंको बहिष्कार करनेके लिये अद्येत जातियोंको उपदेश देते फिरते थे और इस अपराधमें जेल भी काट आये थे वही दादू दक्षिण अफ्रिकाकी सारी अद्येत जनताको समझाने लगे कि रूस-

पर हिटलरके हमला कर देनेसे लड़ाईका रूप-रङ्ग बदल गया और अब यह जगतकी सारी जातियोंका युद्ध बन गया है चाहे वह गोरा हो या काला, भूरा हो या पीला। यही नहीं, दाद्ने अब यह उपदेश देना आरंभ कर दिया कि इस लोक युद्धमें हरएक आदमीको भाग लेना चाहिये और सरकारकी सहायता करनी चाहिये । साधारण आद्मियोंको यह फिलासफी कैसे समझमें आ सकती, उनकी तो अक्ल चकरा गई। वे कहने लगे कि कलके युद्ध के प्रतिपक्षी आज उसका पक्षपाती कैसे हो सकता है ? क्सही तो जगतकी जनता नहीं है कि उसपर हमला हो जानेसे यह जगतका जनयुद्ध बन गया ? खासकर प्रवासी भारतीयोंको दाद्की वात शूलकी तरह चुभने लगी क्योंकि उन दिनों महात्माजीने ब्रिटिश सरकारसे लड़ाईका लक्ष्य जाननेकी चेष्टा की थी पर उनको कोई संतोपजनक उत्तर नहीं मिला था। चर्चिल भारतके विरुद्ध जहर उगल रहे थे। ब्रिटेनके इस रुखसे भारतमेंही नहीं, प्रवासी भारतीयों में भी बड़ा असंतोप फैला हुआ था। इस लिये दादू उन दिनों प्रवासी भारतीयोंकी दृष्टिसे बिलकुल गिर गये थे। जब महात्माजी, नेहरु, पटेल, राजेन्द्रवावू आदि भारतके सभी सर्वमान्य नेता जेलमें ठेल दिये गये तब तो दादकी शक्क सूरतसे भी प्रवासी भाइयोंको नफरत हो गई । पर दाद वहाँ के कलर्ड और हबशियोंकी सभामें लोक युद्धमें मदद देनेके लिये भाषण देतेही रहे-भारतके राष्ट्रिय संघर्षका उनपर कोई प्रभाव न पड़ा।

\* \* \* \* \*

लड़ाईके जमानेमें ही सन् १९४१ के अंतमें स्वामी भवानी-दयालजी दक्षिण अफिकासे सदाके लिये विदा लेकर भारत आ गये। उसके बाद वहां जो घाँघली मची वह दक्षिण अफिकाके इतिहासमें एक विलक्षण घटना है। ट्रांसवाल में सुलेमान नानाका अकस्मात देहांत हो गया और वहां की कांग्रेसपर दादूने दखल जमा लिया। इघर नेटालमें कुछ ऐसे कम्युनिस्ट युवक मैदानमें उतर आये, जिनका पहले कभी नाम भी नहीं सुना गया था। उन्होंने अपने उम्र भाषणसे जनता पर प्रभाव जमा लिया। जब नेटाल इंडियन काँग्रेसके चुनावका समय आया तो सारे पुराने नेताओंको, जिन्होंने अपना जीवनही वहांकी जनताकी सेवामें लगा दिया था, बैराग्य ले लेनेपर बाध्य होना पड़ा और नेटाल इंडियन काँग्रेस भी डाक्टर नायकरके सभा-पतित्वमें कम्युनिस्टांके कब्जेमें आ गई। इस प्रकार ट्रांस-घाल और नेटालमें कम्युनिस्टांकी धाक जम गई। इन नये

नेताओंने अपने भाषणोंमें वहांके सारे इवेतांगोंकों गालियाँ देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो यूरोपियन प्रवासी भारतीयोंके मित्र और शुभवितक थे; वे भी उनका दुश्मन बन गये। इधर नेटालमें सत्याप्रहकी लड़ाई छेड़ दी गई और जब तक समदसका शासन था तब तक सत्याग्रह भी चलता रहा, पर ज्योंही मलानके हाथमें राजसत्ता आई त्योंही सत्याग्रह बंद कर दिया गया और अब सत्याग्रहको फिर चलानेकी कोई भी संभावना नहीं है। हमारे युवक कम्युनिस्ट नेताओंके उत्तेजनापूर्ण भाषणोंसे श्वेतांगोमें जो प्रतिक्रिया हुई उसका फल आज वहांके गरीब भारतीयोंको भोगना पड़ रहा है। गोरोंके कारखानों और फेक्टरियोंमें जो भारतीय नौकरी करते थे और अच्छी तरह अपनी गुजर-बसर कर लेते थे उनको नौकरीसे मौकूफ कर दिया गया । नेटालमें आज हजारों आदमी बेकार हो गये हैं और वे बेचारे अपनी किस्मतको कोसते तथा अपने नेताओंकी करतून पर रोते हैं। कुछ बदमाश गोरोंने तो हबिशयोंको भारतीयोंके विरुद्ध भड़काना भी आरंभ कर दिया जिसका परिणाम गत जनवरी मासमें हमारे सामने आ गया, जबिक हबिशयोंने बिगड़कर भारतीयोंका कल्ल किया, उनकी औरतोंकी आबरू बिगाड़ी, उनके बचों तककी हत्या कर डाली, उनके गोदाम, दुकान और मकान खुटकर फूँक डाले और ऐसा उत्पात मचाया जैसा दक्षिण अफ्रिकामें पहले कभी देखा-सुना नहीं गया था। इस प्रकार दक्षिण अफ्रिकाकी हालत बिगाड़नेमें हमारे यह कम्युनिस्ट नेता बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। इनकी नीति और प्रवृत्तिसे चितित होकर कुछ पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओंने एक नई राजनैतिक सभा बनाई है जिसका नाम रखा है-नेटाल इंडियन ऑर्गनिज़ेशन। पर यह काम बहुत बिलंबसे हुआ। इससे पहले कम्युनिस्ट नेताओं की बदौलत प्रवासी भारतीयों की जो क्षति हो चुकी है उसकी पूर्तिकी अब कोई आशा नहीं रही। मलान या डोङ्गस जब दादको पका कम्यनिस्ट कहकर पुकारते हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं करते हैं क्योंकि द् द् की गणना संसारके प्रमुख कस्युनिस्ट नेताओं में होती है। महात्मा गांधीके द्वितीय पुत्र श्री मणिलाल गांधी भी दक्षिण अफ्रिकाके वर्तमान कस्युनिस्ट नेतृत्व पर चिंता प्रकट कर चुके हैं और इसीलिये वे नेटाल इंडियन काँग्रेससे विरक्त भी हैं । दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंको इन कम्यु-निस्टोंके नेतृत्वका अबतक बड़ा कटफल चखना पढ़ा है। आगे क्या होगा, यह तो भविष्य बतावेगा।

पाकिस्तामकी बहा दुरी।

जबतक जनाव जिल्ला साहेब जिम्दा रहे तबतक वे बढ़े फक्रके साथ कहा करते थे कि दुनियामें पाकिस्तान ही सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत है और अब उनके शागिर्द मियां लियाकत और मियां जफरुह्ना उनकी कही हुई बातको रटते फिरते हैं। हालहीमें लंडनमें ब्रिटिश कॉमनवेल्थके प्रधान मंत्रियोंकी एक परिषद हुई थी जिसमें खासकर भारतकी स्थितिपर विचार किया गया। चूंकि भारत शीघ्रही प्रजातंत्रकी घोषणा करनेवाला है और रिपब्लिक हो जाने पर भारत कॉमनवेल्थमें रह सकता है या नहीं ? इसी बातपर विचार करनेके लिये परिषद हुई थी। विचार विमर्शके बाद यह निश्चय हो गया कि प्रजातंत्र भारत भी कॉमनवेल्थका सदस्य रह सकता है। इस परिषद्में पाकि-स्तानके प्रधान मंत्री मियाँ लियाकतअली खां भी शरीक हुए थे। वहां जैसा वे चाहते थे, उनका आगत-स्वागत नहीं हुआ। प्रधान मंत्रियोंकी परिषद्में लगभग सभी देशके प्रधान मंत्री पंडित नेहरुकी खुशामदमें लगे रहे ताकि भारत कॉमनवेल्थमें बना रहे। मियाँ लियाकतकी तरफ किसीको ध्यान देनेका अवकाशही नहीं मिला । इसपर मियाँ साहब वेतरह बिगड़ उठे; उनके गुस्सेका पारा यू. पी. की गर्मी की तरह १९५ डिग्री तक पहुँच गया। उन्होंने लंडनमें वहां के पत्रकारोंको नेवता देकर अपने होटलमें बुलवाया, उनको खब खिलाया-पिलाया और फिर अपना बयान देते हुए फरमाया कि लंडनमें बहुतसे लोग पाकिस्तानको इङ्गलैंडका पिछलगू समझकर भारी भूल कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानमें मुसलमान बसते हैं जिनकी देहमें लहू है और वह लहू बहुत गादा और गरम है। मियाँ साहबकी यह अजीब बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया । पाकिस्तान के मुसलमानोंके गाड़े और गरम खूनके बारेमें किसने कब ग्लवहा जाहिर किया था जिसकी सफाई मियाँ साइबको विलायती पत्रकारोंके सामने देनी पड़ी ? मियाँ साहबने यह भी फरमाया कि आर्थिक दृष्टिसे पाकिस्तानकी हालत हिन्दुस्थानसे बहुत अच्छी है। इसमें भी किसीको क्या शक हो सकता है ?

पाकिस्तानकं मुसलमानोंका खून गाढ़ा और गरम है और वे अब्बल दर्जेंके बहादुर हैं, यह तो सारी दुनिया जान चुकी। एक ओर तो पाकिस्तान अपने पड़ोसी हिन्दुस्थान से काश्मीरके मोर्चेपर लड़ रहा है और दूसरी ओर अपने पड़ोसी अफगानिस्तानपर बम बरसा कर यह साबित कर

रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है जिसके साममे हिन्दुस्थान और अफगानिस्तानको घुटने टेक देने पड़ेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तानके बीचमें जो पठानोंका देश है जो सदा आजाद रहा है और जिनकी आजादीमें अंग्रेजों ने भी कभी दखक नहीं दिया उस इलाकेको भी पाकिस्तान ने अपने अंदर मिला लेनेका ऐलान कर दिया है। फ्रन्टियर के प्रधान-मन्त्री मियाँ कयूम तो अपने भाषणमें यहाँ तक कह चुके हैं कि अफगानिस्तानका इसीमें कल्याण है कि वह पाकिस्तानमें मिलकर उसका एक अङ्ग बन जावे। बेचारे गरीब अफगान बड़े परेशान है। एक तो उनके सिरपर बम गिर रहा है और दूसरे उनको गुलाम बन जानेके लिये चुनौती दी जा रही है। पाकिस्तानमें इनेगिने मसलमान हैं जो वायुयान चला सकते हैं, इसलिये मियाँ लियाकतने सैकड़ों देशदोही पोलोंको, जो अब अपनी मातृ-भूमि पोलेण्डकी जमीनपर पैर नहीं रख सकते, पाकिस्तान का नागरिक बना लिया है और उन्हींके द्वारा उनके वायु-यानोंका संचालन हो रहा है । यह पोल वायुयाने लेकर सीमा-प्रान्त और अफगानिस्तानकी सरहद पर च्कर लगाया करते हैं और जहां चाहते हैं वहां बम भी गिरा दिया करते हैं। मियां लियाकत काश्मीरमें मुसलमानोंकी रक्षाके लिये काफिर हिन्दुओंसे लड़ रहे हैं यह तो मजहब से जायजही है पर अफगानिस्तानके मुसलमानोंपर बम मारना मुस्लिम भाईचारेका अच्छा नमुना है।

**% % %** 

अफगानिस्तान असलमें हिंदुस्थान नहीं है। यहां तो महात्मा गांधीने अहिंसाका उपदेश देकर अपने देशवासियां को शांतिप्रिय बना दिया है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान के बदमाश, गुण्डे और फौज काश्मीरकी ऌटकर बरबाद कर रहे थे और भारतके केन्द्रीय मंत्री-मंडलने यह निश्चय कर लिया था कि जबतक काश्मीरकी लड़ाई खतम नहीं हो जायगी तब तक भारत उसको ५० करोड़ रुपया नहीं दंगा, जो हिसाबसे उसके हिस्सेमें निकलता था, तब महात्मा गांधीने पाकिस्तानके तृष्टिकरणके लिये उपवास करके और हिंद सरकारपर दबाव डालकर पाकिस्तानको ५० करोड़ रुपया दिला करही दम लिया था। इसके चन्द दिन बादही बापूकी हत्या हो गई और हत्यारेने इस ५० करोड़ रुपयेका अदालतमें बारबार उदाहरण देकर अपने दुष्कर्मको देशके लिये हितकर बंतलाया । आज भी पाकि-स्तानकी फौज काश्मीरमें बनी हुई है और भारतकी सरहद पर उसकी तरफसे सैकड़ों छोटे-बड़े हमले हो चुके हैं लेकिन हमारे नेता शांति और सद्भावनाके नामपर पाकिस्तानकी खुशामदमें ही लगे हुए हैं और कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उनके पड़ोसीको दुख पहुँचे। उधर मियाँ लियाकत अपने भाषणोंमें भारतको कोसतेही रहते हैं और उसको दुश्मन कहकर पुकारते हैं। जफख्छा संयुक्त राष्ट्र संघकी सुरक्षा समितिमें हैदराबादका ढोल पीट कर गड़े हुए मुद को उखाड़नेसे बाज नहीं आते हैं। हमार्श सरकार ऐसी सहनशील है जो पाकिस्तानके विष-वमनको शांतिके नाम पर सहते जानाही उचित समझती है। मगर अफगानि-स्तानको छेड़कर मियाँ लियाकतने एक अच्छे घरमें बायन दे दिया है और उसका फल उनको चखनाही पड़ेगा। सारे अफगान आज गुस्मे से कॉप रहे हैं और पाकिस्तानको सबक सिखानेके लिये अपने राजासे हुनम माँग रहे हैं। अफगान सरकारने अभी तो बिटिश सरकारसे अनुरोध किया है कि इस परिस्थितिक पैदा करनेकी जिम्मेदारी ग्रेट ब्रिटेन पर है इस लिये उसको बीचमें पड्कर समझौता करा देना चाहिये अन्यथा ऐसी भयंकर लडाई होगी कि खुनको नदियाँ बह जायँगी। अफगानिस्तानका कथन है कि उसे एक इंच भी जमीन नहीं चाहिये लेकिन सीमा प्रान्त, ब्रिटिश बल्हचिस्तान और कबायली क्षेत्रमें जो पठान बसते हैं उनकी जाति अफगान है। इसलिये उनको यह आजादी और अधिकार मिलना चाहिये कि पाकिस्तानकी गुलामीसे छुटकारा पा जावें और अपना अलग पठानिस्थान बना छेवं। यदि ऐसा न हुआ तो जहाँ सीमा-प्रांतमें भयंकर बगावत होगी वहाँ अफगानिस्तान भी दर्शककी भाँति चुपचाप न रह सकेगा, एक-एक अफगान अपने भाइयोंकी मददमें कट मरेगा। इससे लियाकत और ज़फरुछा बड़े चितित हो रहे हैं। आगे देखें, ऊँट किस करवट बैठता है ?

\* \* \* \*

### हत्यारों की अपील।

विश्व-वंद्य महात्मा गांधीका हत्यारा नाधूराम गोंडसे और उसके साथियोंने पंजाब हाईकोर्टमें अवील की था। हाईकोर्टके तीन जज—जिंदस भंडारी, जिंदस अच्छूराम और जिंदस खोसलाके सामने उनकी अवीलकी सुन-वाई हुई थी। हत्यारा गोंडसेने हाईकोर्टसे अवनी अवीलमें स्वयं बहस करनेकी इजाजत माँगी थी। हाईकोर्टने भारत सरकारसे राय माँगी। भारत सरकारने इस बातको

हाईकोर्टके फैसले पर छोड़ दिया। आखिर हाईकोर्टकी कृपासे हत्यारेको अपने सिद्धान्तोंके प्रचार करनेका अच्छा मौका हाथ लग गया । वह चार दिनों तक हाईकोर्टके सामने उन्हीं बातोंको रटता रहा जो जज आत्माचरणके इजलासमें एकवार रट चुका था । उसने अपने लँगोटिया यार आप्टेके जीवन-दानके लिये बड़े मर्म-स्पर्शी शन्दों में भिक्षा माँगी और उसको फाँसीके बदले जन्म कैदकी सजा देनेकी प्रार्थना की। अपने भाई गोपालके लिये भी उसने दया दिखानेको कहा । कई दिनों तक जजोंने बड़े धैर्यसे इस अपीलको सुना और अंतमें सर्वानुमतसे गोडसे और आप्टेको फासीपर लटकाये जानेका दण्ड बहाल रखा । ग्वालियरके डाक्टर परचुरे और सरकारी गवाह वाडगेके नौकर शंकर किस्तियाको निर्दोप पाकर हाईकोटेने छोड दिया, क्षेष अभियुक्तोंके जन्म कैदकी सजा बहाल रही । इस प्रकार भारतके इतिहासमें एक शोकजनक नाटकका अंतिम पटाक्षेप हो गया । गोडसेने ऐसा दुष्कर्म कर डाला है जिसका उदाहरण इतिहासमें दूसरा नहीं मिल सकता। आजतक किसी हिंदूने विचार-भेदके कारण किसी संतकी हत्या नहीं की थी पर गोडसेने हिंदू जातिपर वह कलंक लगाया है जो कभी धुल न सकेगा। आश्चर्यकी बात तो यह है कि अपने कुकृत्यपर पश्चाताप करनेके बदले हत्यारा उसको हिंदू जाति और हिंद्-देशके लिये हितकर समझता है। जिसको दिशा भ्रम हो जाता है उसके लिये-सूर्य पूर्व में नहीं, पश्चिममें उदय हुआ करते हैं, यही अवस्था हत्यारा गोडसे की है।

& & & &

गांधी जैसे ऋषिकी हत्या करके गोंडसे और आप्टेने जो पाप कमाया है उनके जन्म-जन्मांतरमें भी उसका प्रक्षा-लग्न हो सकेगा। दुःखकी बात यही है कि उन्होंने अपनी काली करत्त्तसे हिन्द-देश और हिंदू-जातिको भी बदनाम कर डाला। स्वयं महात्माजीकी तो कोई हानि नहीं हुई, वे तो अपने सिद्धांतपर शहीद हो गये और इसी प्रकारकी मौत तो वे चाहते भी थे। पर हम तो दुनियामें मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहे। सारे संसारमें हिन्दु ऑपर धिकारों-की बौछार-हुई पर अभागा गोडसे अभी तक यही सोचता जा रहा है कि उसने अपने दुष्कमंसे संसारके सर्वश्रेष्ट हिंदू को मारकर हिंदू-हितके रक्षाका दम भरने वालेको विक्षिप्तके सिवा और क्या कहा जा सकता है ?

# प्रवासी भारतीयोंके गुमचिन्तक

# श्री ठाकुर महेन्द्रसिंहजी।

ध्यभारतमें रतलामकें निकट 'सरवन' नामक एक कस्वा है वहाँके जागीरदार हैं—श्री ठाकुर महेन्द्रसिंहजी। कहा जाता है कि जागीरदार हृदयहीन होते हैं परन्तु टाकुर महेन्द्रसिंहको ईश्वरने एक ऐसा हृदय दिया

है जिसमें अपने देश और राष्ट्रके पतन पर वेदना और उनके उत्थानके लिये उत्कट कामना है। प्रजाके सुख और समृद्धिमें ही वे अपने सुयश और वैभवकी अभिवृद्धि समझते है। उनके यहाँ संन्यासियों, साधुओं, विद्धानों और सार्व- जिनक सेवकों को आश्रय मिलता रहता है। ठाकुर साहब का कार्यक्षेत्र उनके अपने इलाके तकही सीमित नहीं है, देशकी गित और प्रगति पर भी उनका पूरा ध्यान रहता है। उन्होंने राजनीति-शास्त्रका अच्छा अध्ययन और मनन किया है। हालहींमें रतलाम राज्यके वे मन्त्री चुने गये

थे। इस उत्तरदायित्वपूर्ण पदकी प्रतिष्टाको आपने जिस क्षमतासे निभाया और अपने कर्त्तव्यको जिस निष्ठा एवं तत्परतासे पालन किया, सभी उसकी मुक्तकंठसे प्रशंसा करते है।

"प्रवासी" के लिये ठाकुर महेन्द्रसिंहमें विशेषता यह है कि प्रवासी भारतीयोंकी समस्या में उनका पूरा अनुराग है। काठियावाड़के अंतर्गत वीरपुरके राज घरानेमें उनकी कोई रिश्तेदारी है। इसलिये दक्षिण अफ्रिकाके प्रवासी भारतीयोंमें चार वर्षतक वैदिक धर्म और आर्य संस्कृतिके प्रचार करनेवाले, वहाँ वेद धर्म सभाएँ तथा हिन्द महासभाकी स्थापना करनेवाले और वहाँ के गिरे हुए प्रवासी हिंदुओं को उठाकर अपने पैरोंपर खडा कर देनेवाले श्री स्वामी शंकरानन्दजी महाराजसे परिचय प्राप्त करने और उनके सत्संगसे लाभ उठानेका अव-सर मिल गया था। तभीसे उनके हृदयमें प्रवासी भाइयोंके प्रति सहानुभृति पैदा हो गई। इधर जबसे अजमेरमें हमने प्रवासी भवन बन-वाया और जब यहाँ से प्रवासी पुस्तक-मालामें स्वामी शंकरानन्दजीका बृहद जीवन-चरित्र प्रकाशित हुआ तभीसे ठाकुर साहबसे हमारा परिचय भी हुआ। उन्होंने इस जीवन-चरित्र की बहुतसी प्रतियाँ मँगाकर अपने मित्रों और रिश्तेदारोंको उपहार-स्वरूप दिया। प्रवासी भारतीयोंके सेवा-कार्यमें बिना माँगेही आप.



श्री ठाकुर महेन्द्रसिंहजी Shri Thakur Mahendra Singh

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अपनी इच्छासे सदा हमारी सहायता करते रहे। अपनी जन्म-जयन्ती पर भी आप प्रवासी भारतीयोंको भूलते नहीं और कुछ न कुछ आर्थिक सहायता भेज कर उनके सेवा-कार्यमें अपना अनुराग प्रकट कियाही करते हैं।

जबसे "प्रवासी" निकला तबसे आपने प्रवासियोंके प्रश्नकी ओर विशेषरूपसे ध्यान देना आरंभ कर दिया है। इसके कई अंकोकी अनेक प्रतियाँ मँगा कर आपने अपने रजवाड़े मित्रों और रिश्तेदारोंके पास भेजी और उनसे बलपूर्वक अनुरोध किया कि वे "प्रवासी" के ग्राहक बनकर और उसे आर्थिक सहायता देकर उन प्रवासी भाइयोंके सेवा-यज्ञमें अपनी आहति डालनेसे न चूकें, जो विदेशोंमें भारतवासी होनेके अपराधमें श्वेतांगोंकी ठोकरें खाते और अपमानके प्याले पीते हैं। यह बात दसरी है कि ठाकुर साहबका अयत्न निष्फल गया और उनके रज-वाड़े मित्रों एवं रिश्तेदारों पर उनकी अपीलका कोई प्रभाव न पड़ा। कारण स्पष्ट है, यहांके रजवाड़े अपने आमीद-प्रमोदमेंही पैसे खर्च करना जानते हैं और नाच-रङ्गमें अपने समयका सदुपयोग करना । प्रवासियोंके शुक्क एवं निरस प्रश्नमें उनकी दिलचस्पी कहाँ ? खैर, इससे ठाकुर साहबके उद्योग और परिश्रमका मूल्य घट नहीं सकता। कर्म करनेका ही उनको अधिकार है, उसका फल पानेका नहीं-वह तो दूसरोंके अधीन है।

इधर गत जनवरीमें जबसे उरबनमें दंगा हुआ है, गोरोंकी बहकावटमें आकर हबशियोंने वहाँ के प्रवासी भारतीयोंको करल किया, उनके छी-बच्चों तककी हत्या कर डालनेमें संकोच न किया और उनके गोदाम, दुकान और मकानोंको ऌर कर उनको जला डाला तबसे ''प्रवासी'' की आर्थिक अवस्था चिंताजनक हो गई है। इस दुर्घटनासे ठाकुर महेन्द्रसिंहके संतापकी सीमा नहीं रही। एक तो मेरी रुग्नावस्था और तिसपर "प्रवासी" के लिये आर्थिक चिंताका क्या परिणाम हो सकता है, यह बात स्नेहशील ठाकुर साहबके दृष्टिसे ओझल न रह सकी। उन्होंने पत्र लिखकर मेरी कठिनाईमें सहानुभूति प्रकट की और यह वचन दिया कि वे प्रतिमास "प्रवासी" को ५०) पचास रुपया दान-स्वरूप दिया करेंगे और उन्होंने अपने इस संकल्पकी पहली किस्त हमारे पास भेज भी दिया है जिसके लिये ''प्रवासी'' उनका चिरकृतज्ञ रहेगा । उन्होंने दूसरोंसे भी ''प्रवासी'' को सहायता दिल्वानेका आश्वासन दिया

है और मुझे आशा है कि इस बार उनका प्रयत्न निश्पाल नहीं जायगा।

# मो।रिश्यसकी सेवा समिति।

लेखक-श्रीद्यानन्द्लाल वसन्तराय।

त २७ मार्चको उत्तर मोरिशसके एक गांव गांव में जिसका नाम लिलतपुर पड़ा है, एक मेला लगा। आठ-दस हजार अंग्रेज, ने किओल, चीनी और भारतीय उनमें सम्मि-लित थे। पुलिस वहाँ आयी थी। पर उससे कोई काम नहीं लिया गया। आजकल जनता पुलिसकी मदद चाहती भी

नहीं लिया गया। आजकल जनता पुलिसकी मदद चाहती भी नहीं है। इसका करण यह है कि आठ सालसे मोरिशसमें सेवा-सभिति कार्य कर रही है और उस कार्यसे लोगोंको संतोप है।

जो भाई सेवकोंका सदा अपमान करते रहे, वे भी उस मेलेके बाद उनका अपमान करनेके बदले उनकी खुले-मुंह प्रशंसाही कर रहे हैं। उस दिन उनकी आँखोंने भी सुप्र-बन्ध देखा। कलके विरोधी आज समझ पाये हैं कि मोरि-शस जीवनमें समिति द्वारा नये प्राण भरे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो उस रोज देखनेमें आती थी वह स्वयं-सेवकोंकी नम्रना और विनयशीलता थी।

उसके दो दिन पश्चात वाक्वा नगरमें ५,००० स्त्री पुरुप एकत्र हुए। उनके सम्बन्धी फौजमें भर्ती हुए हैं, इस लिए हर मास पोर्ट छुई या वाक्वामें अपनी पेन्शन लेने जाते हैं। सैनिक लोग हाथमें डंडे लिए नवयुवितयों, बृद्धाओं, मर्दी त्र्यौर स्त्रियों पर अपनी धाक जमा रहे थे! दोही दिन पहिले लिलतपुरमें सुन्यवस्था देखकर जब कोई वाक्वामें बीती घटनाको स्मरण करता है तो उसे सेवा-समितिकी आवश्यकतामें लेशमात्र भी सन्देह नहीं रहता।

सेवा समिति स्त्रीवर्गका आदर करती है। भारी मेलों में स्त्रियोंके इर्द-गिर्द चक्रब्यूहकी-सी रचना करती है। जब स्त्रियोंको बैठा दिया जाता है तब पुरुष वर्गकी तरफ समिति की ओरसे ध्यान दिया जाता है। फौजकी ओरसे स्त्रियोंकी अपमान होता है। मोरिशसके संयुक्त पत्रने वाक्वाकी दुर्घटना वर्णन करके फौजको खूब खरी-खोटी सुनाई। दो दिन बाद माॡम हुआ कि फौजने सूचित किया है कि जैसे पुरुषोंको सैनिक बनाकर विदेश भेजा जाता है, वैसे अब खियां भी भेजी जायँगी। खियोंके साथ जो हालही में दुर्व्यवहार हुआ था उसने प्रजाको चितातुर बना दिया है। संयुक्त पत्रने अपने अप्रैलके अंकमें लिखा कि माल्प्रम पड़ता है कि खियोंकी विदेशोंमें इसलिये आवश्यकता नहीं है कि वे वहाँ जाकर कपड़े धोवें और सीएँ, कोई सूचना प्रकाशित नहीं की गयी जिससे जनताको ज्ञात हो सके कि खियों कौनसा काम करेंगी। यह डर है कि अपने देश से दूर पहुँच कर महिलाओंको कोई ऐसा काम न करना पड़े जो उनकी मर्यादाके विरुद्ध हो। इस स्थितिमें हम यही सलाह दे सकते हैं कि यदि कोई अपनी बहिन या वेटीको सेना में भरती कराना चाहे तो वह गंभीर विचार करके ही



मोरिशसके वृन्दावन (पाल्मारोड़) में दिवालीके दिन सर्वा-समितिके खयं-सेवकोंका प्रदर्शन। मैदान के बीचमें महात्माजीकी एक मूर्ति है।

Volunteers of the Seva Samiti, Mauritius.

ऐसा निर्णय करें । यह पत्र अनुदार दलवालोंका है । यह
भी घंबरा रहा है कि दालमें कुछ काला होगा । अभी
१५००० पुरुष विदेशमें हैं । उन्होंने अपनी तकलीफोंको
छिपाये न रखा होगा । सेनाके अफसर स्पष्ट कहना नहीं
चाहते कि क्यों अब खियाँ भी सेनामें ली जायँगी ।

ल्लीतपुरमें कोई बमचल मचा न सका। सेवकोंको देवियाँ आज भी आशीर्वाद दे रहीं हैं। नारी-संसारमें सेवा-समितिकी चर्चा होती रहती है। सेवक वेतनभोगी नौकर नहीं हैं। वे सेवावतके वती बन कर देश और जातिकी सेवा करते हैं।

सेवा-समितिका जन्म सन् १९४१ ई॰ में हुआ। उसकी ओर समस्त देशका ध्यान सन् १९४३ ई॰ में आकृष्ट हुआ । सन् १९४४ में सरकारने समितिकी प्रगति को रोकना चाहा, ग्राम-ग्राममें समितिके नायकोंको पुलिस स्टेशन पर छुलाया गया और उन्हें धमिकयाँ दी गई। कुळुको जेलमें भी ठेला गया। स्वयं सेवकोंने भीपण कठिनाईयों और भयंकर आपदाओंका मुकाबला किया है।

केदी तक सेवकोंकी निर्भयतासे प्रभावित हुए। ऐसे लोग सेवा समितिमें दाखिल होने लगे जो छुरे अपराधोंमें कई वार जेल जा चुके थे। जैसे किसी समयमें सीमाप्रांत वासी पठानोंका अहिंसावादी बनना असम्भव-सा था ठीक वैसेही कैदियोंका ऌ्रमारसे अपना ध्यान हटा कर सेवा पर उसे लगाना मोरिशसवासियोंकों आश्चर्य-चिकत करने वाला सिद्ध हुआ।

गत मास किसी सज्जनने जनताको सन्मार्ग दिखाते हुए कहा कि खानगी पाठशालाएँ एकत्रित किये गये दानसे बहुत दिन चल नहीं सकतीं। उनके शब्दोंका यह अर्थ किया गया कि सरकारसे प्रार्थना करके प्राइवेट पाठशालाओंको आर्थिक सहायता लेनी चाहिये। किन्तु हम कह चुके कि यह सही बात है कि जब सरकारकी ओरसे कभी सहायता मिलने लगेगी, हम ज्यादा काम कर सकेंगे, परन्तु छुद्धि-मानी यह चाहती है कि हम उस सहायताकी प्रतीक्षामें हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहें।

स्वयं सेवक ३०,०००) तक खर्च कर चुके हैं। वृन्दा-वन (पाल्मा रोड) में दिवाली होने बाली थी। सेवकोंको सुनाया गया कि उनका प्रदर्शन उस अवसर पर होगा। नगर नगर और ग्राम ग्राममें नवयुवक अपनी वहीं सिल-वाने और जूते बनवाने लगे। दिवालीके दिन तक गरीब कौमकी ओरसे एक पवित्र उद्देश्यकी पूर्तिमें तीस हजार रुपये खर्च किये गये।

निर्धन होते हुए भी सेवक लोग दानी हैं। कई गांवों में उन्होंने गरीबों को उनके घरके जल जानेपर आर्थिक सहा-यता पहुँचाई है। कई मोरिशियन अपने मुर्देको दफनाना ही पसंद करते हैं। पोर्ट-लुई शहरमें जिन सेवकों का हाथ हमेशा ऊँचा रहता है, उन्होंने कई कबरें खरीद छोड़ी हैं। जिनमें गरीबों के लाशों को दफनाया जाता है। उन्होंने कभी किसी गरीबकों नहीं कहा कि जब तक आप दाह किया को पसंद नहीं करेंगे हम आपके मददगार नहीं बन सकते। उन्हें त्याग, सेवा और उदारताका पाठ पदाया गया है।

### श्रवासी भारतीयोंके हितेपी-

## डाक्टर दुखनरामजी।

रत सरकारने पटनाके डाक्टर दुखनरामको विश्व अमणके लिये भेजा है ताकि वे संसार के भिन्न-भिन्न देशोंमें जाकर यह पता लगावें कि किस देशमें नेत्र-रोग संबन्धी चिकित्सा की कितनी नई खोज और कहाँ तक प्रगति हुई है। डाक्टर दुखनराम प्रथम भारतीय हैं जिनको यह अपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उनकी संसार यात्राकी सारा खर्च भारत सरकार देगी। डा० साहबके इस सम्मान पर विहारी होनेके नाते हमें अभिमान है।



डाक्टर दुखनरामजी, Dr. Dookhan Ram.

डाक्टर दुखन रामजीका जन्म सन १८९९ में आरा जिलेके सहसराम शहरमें हुआ था। इसी सहसराम प्रगने में मेरी भी पितृ-भूमि है और इस लिये दुखन रामजीसे हमारा परिचय तभीसे है जबकि वे कलकत्ताके मेडिकल कालेजमें विद्यार्थी थे। सन १९१८ में आपने मैट्रिककी परीक्षा पास की और सन १९२६ में आप एम० एस-सी॰ परीक्षामें सफलतापूर्वक उतीर्ण हुए। डा॰ दुखन राम एक कुशाय छुद्धिके छात्र रहे हैं। स्कूलसे लेकर सारे कालेज जीवन तक आपको छात्रवृत्तियाँ मिलती रही हैं।

सन १९२७ में आपने नौकरी कर ली। इसके बाद अवकाश ग्रहण कर आप लन्डन चले गये और वहाँ आपने

नेत्र-रोगोंके निदाका विशेष रुपसे अध्ययन और अनुशीस्त्रन किया। वहाँ से लौटने पर सन १९३५ में आप पटना मेडि-कल कालेजके लेक्चरर नियुक्त हुए और सन १९४३ में प्रोफे-सर बनाये गये। इसके सिवा पटना, कलकत्ता, लखनऊ, आगरा, पंजाब, आदि भारतके अनेक विश्वविद्यालयोंने आपको परीक्षक बनाकर सम्मानित किया है।

डा॰ दुखनराम केवल एक प्रसिद्ध चिकित्सकही नहीं हैं, पर विहारके एक लोकप्रिय सज्जन भी हैं। पटनाके अनेक धार्मिक, सामाजिक और शैक्षानिक संस्थाओंसे उनका सम्बंध है जिनको वे निरंतर आर्थिक सहायक्षा देकर अपनी दान शीलताका परिचय देते रहते हैं । अनेक गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उन्होंने उनके जीवनको सार्थक बना दिया है, जो आज बिहारके भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंमें अच्छे पदोंपर सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं। सैकड़ों गरीब आद-मियोंकी आँखोंका इलाज आपने बिना फीस लियेही किया है और करतेही रहते हैं। आप अपने काममें इतने व्यस्त रहते हैं कि प्रातः कालसे अर्द्ध-रात्रितक आपको दम छेनेकी भी फुर्सत नहीं रहती।

डा॰ दुखनराम अपने विद्यार्थी-जीवनसेही प्रवासी भारतीयोंके प्रश्नमें अनुराग दिखाते आये हैं और सच प्छिये तो इसीसे उनसे मेरा परिचय भी हुआ। जब-जब मैं दक्षिण अफ्रिकासे भारत आता रहा हूँ तब-तब आप बिना माँगेही प्रवासियोंके सेवा-कार्यमें मुझे कुछ न कुछ आर्थिक सहायता देते रहे हैं। दानशीलता तो आपके स्वभावका एक अङ्ग ही बन गया है | मैं जब कभी पटना जाता हूँ तो डा॰ दुखनरामके मकान परही ठहरता हूँ। पिछले साल जब मैं पटना गया था तो कई दिनोंतक आपके यहाँ मेहमान रहा । आपने वहाँके प्रसिद्ध डाक्टर बी. एन असादसे मेरा इलाज भी करवाया और इस बात पर बहुत जोर दिया कि मैं वहां एक-दो मास रहकर अपनी तन्द्रस्ती ठीक कर हूँ पर मैं "प्रवासी" के काम-काजके कारण उनकी नेक-सलाह पर अमल न कर सका। वहाँ से प्रस्थान करते समय उन्होंने "प्रवासी" के लिये

५०५) रुपये और मेरे व्यक्तिगत खर्चके लिये १०१) रुपये दक्षिणा देकर मुझे बड़े स्नेह और सम्मानसे विदा किया था।

ऐसे महाभागको भारत सरकारने सारे संसारमें श्रमण करके नेत्ररोगके लिये नईसे नई चिकित्सा-प्रणाली देख आनेका जो अवसर दिया है उससे देशवासियोंका बहुत कुछ हित होगा। डा॰ दुखनराम वायुयानसेही यात्रा करेंगे और नौ मासमें विश्व-श्रमण कर लौट भी आवेंगे। गत ३ जूनको आप बम्बईसे प्रस्थान भी कर चुके। हम ईश्वरसे यही प्रार्थनां करते हैं कि आपकी यह यात्रा मङ्गलमय हो, आपके ज्ञानमें और भी अभिवृद्धि हो जिससे देशवासियों का अधिकाधिक कर्याण हो सके।



श्री बी, एम, पटेल डरबन (नेटाल) के एक प्रख्यात रईस हैं। बड़ौदा राज्यके 'धर्मज' नामक श्राममें सन् १८८७ में आपका जन्म हुआ था। मेट्रिक पास करनेके बाद सन् १९०३ में पटेलजी दक्षिण अफ्रिका गये। प्रारम्भमें कुछ वर्षीतक आपने पीटर मेरित्सवर्गमें प्रवास किया और फिर सन् १९१८ में स्थायीरूपसे डरबनमें जा बसे। जहाँ आपने अपने पुरुषार्थ और परिश्रमसे पर्यास धनार्जन किया वहां आप सार्वजनिक कार्योंमें भी निरंतर भाग लेते रहे। आप सार्वथ अफ्रिकन हिन्दू महासभा और बेटालकी आर्थ

प्रतिनिधि सभाके प्रधान पदको प्रतिष्ठित कर चुके हैं। नेटाल इंडियन काँग्रेसके आप कई वर्षोतक उपप्रधान चुने जाते रहे और साउथ अफ्रिकन इंडियन काँग्रेसके आप खजानची भी रह चुके हैं। कई साल तक आप डरबनके प्रसिद्ध गांधी लायकेरीके पुस्तकाध्यक्ष रहे और आपहींके प्रयत्नसे लायबेरीमें उच्च कोटिके हिन्दी ग्रंथोंका संकलन हुआ। आपहींने लायबेरीमें उच्च कोटिके हिन्दी ग्रंथोंका संकलन हुआ। आपहींने लायबेरीके लिये हिन्दीकी पन्न-पित्रकाएँ मँगानी आरंभ की थी जो अब तक जारी हैं और उनसे हिंदी-भाषिओंको यथेष्ट लाभ होता है। जब आपने गांधी लाय-बेरीसे इस्तीफा दिया तो लायबेरी-कमेटीने आपका उचित सत्कार किया था। हिन्दू धर्म, हिन्दू जाति और हिन्दी भाषापर आपका बड़ा अनुराग है।

\* \* \* \*

## श्री गांची एण्ड कम्पनी।

श्री अभयचन्द गांधी सन् १८९६ में दक्षिण आफ्रिका गये थे। आप महात्मा गांधीके निकट सम्बंधी हैं। अनेक स्थानोंपर व्यापार करते हुए अन्तमें आपने नेटालके टोंगाट में सन १९०० में अपनी दुकान खोली और सन १९३१ में उसे लिमिटेड-कम्पनीके रूपमें परिणत कर दिया। आपके दामाद श्री पुरुषोत्तम गिरधरदास देसाईने कारबारकी बाग-डोर संभार्छा। देसाईजी वर्षोतक महात्मा गांधीके साथ उनके आश्रममें रह चुके हैं और सत्याग्रह-संग्राममें भाग भी ले चुके हैं। आपके कई पुत्र हैं जिनमें श्री नगीनदास भाई एक प्रसिद्ध डाक्टर हैं, शेष सर्व श्री वरजीवनदास, विद्वलदास, कृष्णदास, शान्तिलाल, कान्तिलाल और मणी-लाल 'गांधी एण्ड कम्पनी' के स्तंभ हैं। इन भाइयोंने टोंगाटके सिवा डरबन नगरमें भी गांधी एण्ड कम्पनीकी एक बहुत बड़ी दुकान खोली है श्रीर बड़ी बुद्धिमत्तासे अपना कारबार चलाते हैं। डाक्टर नगीनदास तो इस समय साउथ अफ्रिकन हिन्दूमहासभाके प्रधान भी हैं और उनके उद्योगसे हिंदुओंकी बहुत कुछ प्रगति हुई है। सारा परिवार शिक्षित है। श्री कृष्णदास भाईका हिंदीके प्रति ऐसा अनुराग है कि दक्षिण अफ्रिकामें रहकर भी उन्होंने हिंदीकी उच परीक्षा दी है। नेटालके सभी सार्वजनिक कार्योंमें गांधी एन्ड कम्पनीके सूत्रधार बड़े उत्साहसे भाग लेते हैं।





## द्व गायनामें हिंदू मंदिर।



डित भवानीभील मिश्रके विशेष उद्योग और परिश्रमसे उच गायनामें एक नवीन हिन्दू मंदिरका निर्माण हुआ है और उसके साथही हिन्दी पाठशालाकी भी स्थापना हुई है। मिश्रजीकी एक बहुत बड़ी इच्छाकी पूर्ति हो

गई। वे वहाँ के सनातनधर्मी हिन्दुओं के एक मान्य नेता हैं। सन १९३६ में वे भारत भी आय थे और यहां पं० बनारसीदास चतुर्वेदी और स्वामी भवानीदयालके साथ कई दिनोंतक रह कर उच गायनाके प्रवासी भारतीयोंकी कथा सुना गये। वे बड़े सीधे सादे और सच्चे आदमी है।

ऐसे तो डच गायनामें कई हिन्दू मंदिर हैं पर इस नवीन मंदिरमें विशेषता यह है कि इसके साथ हिंदी पाठ-शालाकी भी स्थापना की गई है। इस मंदिरकी नीव पं० भवानीभीख मिश्रके हाथोंसेही डाली गई थी। मंदिरके निर्माणके लिये सर्वश्री हेमराज मिश्र वकील, शिवनारायण मिश्र, हरदेव जानकी, हरिशिवप्रसाद, कन्हई, रामनारायण रामदत्त मिश्र, रामभरोस राजागंगा पांडे, विधेश्वरी जानकी सिंह, महाबीर गुप्त, शिवचरण शास्त्री गुप्त, बंशीधर गुप्त आदि सज्जनोंकी एक समिति बना दी गई थी। इस समिति ने पं० भवानीभीखके नेतृत्वमें बड़े उत्साहसे काम किया और लगभग साल भरमें मंदिर और विद्यालय बनकर तैयार भी हो गया।

गत चैत्र रामनवमी (७ अप्रेल १९४९) को मंदिरका उद्घाटन चार हजार मनुष्योंकी उपस्थितिमें डच गायनाके गवन्रके हाथोंसे हुआ। सभापित पं० हेमराज मिश्रने अपने संक्षिप्त भाषणमें गवन्रका आगत-स्वागत किया और उनसे मंदिरके उद्घाटनके लिये प्रार्थना की। तुमुल जय-ध्वनिके साथ गवन्रने मंदिरका दरवाजा खोला। पं० भवानीभीख मिश्रने ईश्वरोपासना किया और पं० भगवान-दत्तके आचार्यत्वमें यज्ञ किया गया। इसके बाद गवन्रने हिन्दुओंके इस धार्मिक कार्यके लिये उनकी सराहना करते हुए कहा कि हिन्दुओंके धर्म और संस्कृतिको हम बड़े आदर की दृष्टिसे देखते हैं और आशा करते हैं कि इस मंदिर और पाठशाला द्वारा उनके हृदयमें धर्म और ज्ञान का प्रकाश

फैलेगा । गवर्नरके बिदा हो जानेके बाद उत्सवका शेष कार्यक्रम प्रा किया गया । लड़के और लड़कियों की ईश्वर प्रार्थनाको जनताने बहुत प्रसंद किया । इस उत्सवमें विशेषता यह थी कि इसमें सनातनियोंके साथ आर्यसमा-जियोंने भी बड़े अनुराग और उत्साहसे भाग लिया था । परस्पर किसी प्रकारका द्वेप भाव दृष्टिगोचर न हुआ ।

पं० भवानीभी खकी एक इच्छा और है वह यह कि सुरीनाममें भारतीयों का और खासकर हिन्दीका एक छापा- खाना खुळ जावे। भारतसे टाइप आदि मंगानेमें इस समय बड़ी दिक्कत है। इस लिये मिश्रजीका यह स्वम कवतक पूरा होगा, यह कहना कठिन है। पर उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि इस विचारको वे अवश्य कार्या- विचारमें अन्यथा बृद्ध तो हो ही चुके हैं, अतएव इसी विचारमें सुरधाम सिधार जायगें। पं० भवानी भीखने बहुत कुछ खच करके अपने पुत्र हेमराजजीको वकीळ वनाया, जो उच गायनामें प्रथम भारतीय वकीळ हैं। इम ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी अन्तिम इच्छाकी भी पूर्ति हो जावे।

## फिजीका मजदूर संच।

फिजीमें गन्ना बोने और शक्कर बनानेकी जो सबसे बड़ी कम्पनी है उसका नाम है—सी० एस० आर० कम्पनी। इस कम्पनीके खेतों और कारखानोंमें अधिकांश भारतीय मजदूर नौकरी करते हैं। इस कम्पनीको फिजीकी सर्वोपरि सत्ता कहनेमें कोई अतिश्योक्ति न होगी।

अब फिजीमें भारतीय मजदूरोंने अपना संगठन करना आरंभ कर दिया है और भिन्न-भिन्न धन्धा करनेवाले मजदूरोंने अपने संघ (यूनियन) बना लिये हैं। सी० एस० आर० कम्पनीके मजदूरोंका भी 'चीनी मजदूर संघ' बन गया है। इस संघके प्रधान श्री नम्दिकशोरजी एक पन्न लिखकर हमें सूचित करते हैं कि:—

"सी० एस० आर० कम्पनी और चीनी मजदूर संघके अन्तर्गत मजदूरोंके बीच एक शर्तनामा बना है जिसके अनुसार मजदूरोंकी वर्त्तमान अवस्थामें केवल निम्न परि-वर्त्तन होंगे—

- (१) सात रोज काम करने वाले मजदूरको प्रति सप्ताह २४ घन्टेकी छुटी रहेगी।
- (२) प्रति सप्ताह ४८ घन्टेसे अधिक काम करने वाले मजदूरोंके लिये भी ऐसा ही बन्दोबस्त होगा ।

केवल एंजिन चलानेवाले मजदूरोंको ५४ घन्टे प्रति सप्ताह काम करना होगा । लोंच (Launch) में काम करने वालोंको ज्वारके अनुसार या जैसा निश्चय किया जायगा वैसा काम करना होगा ।

- (३) वर्तमान मजदूरी ३ पेनी रोजके हिसाबसे बढ़ा दी जायगी।
- (४) फील्डमें काम करनेवाले मजदूरोंका कमसे कम तलब मिलमें काम करने वाले मजदूरोंके बराबर होगी।
- (५) बीमारीके समयके वेतनको ६ पेनी रोजके हिसाब से बढ़ा दिया जायगा।

इस शर्तनामाका समय १ एप्रिल १९४९ से लेकर एक वर्ष तक रहेगा।

## हिंद-दक्षिण आफ्रिका पारिषद ।

संयुक्त राष्ट्र-संघके गत अधिवेशनमें गये हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडलके नेता श्री एम० सी० सीतलवादके कथनानुसार दक्षिण अफ्रिकाके प्रश्नपर भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रिकाके बीच सफल गोलमेज सम्मेलनकी कोई उम्मीद नहीं दिखलाई पड़ती है।

गत २८ जूनको दक्षिण अफ्रिकाकी पार्छमेंटमें आन्त रिक विभागके मंत्री डा॰ डोंगेसने कहा था कि दक्षिण अफ्रिकासे भारतीयोंकी संख्या न्यूनतम कर दी जायगी। उसीपर आलो-चना करते हुए श्री सीतलवादने उपर्युक्त विचार ब्यक्त किये हैं।

श्री सीतलवादने बम्बईमें प्रेस ट्रस्टको कहा कि दक्षिण अफ्रिकाके मंत्रीकी यह घोषणा ही बतलिती है कि वहांसे भारतीयोंको एकदम निकाल देनेका जानवृह्स कर प्रयत्न किया जा रहा है। इस घोषणासे साफ जाहिर होता है कि भारतीयोंके मामलेमें दक्षिण अफ्रिकाकी सरकार रंगभेद नीतिको जारी रखनेके लिये इट निश्चित है।

श्री सीतलवादने यह भी कहा कि एक राज्य इस प्रकार निर्कजातापूर्वक अपने यहांके कुछ निवासियोंको निकालनेकी घोषणा करे, इससे तो यही स्पष्ट होता है कि रंगभेद तथा एक समूह विशेषके अति विरोधी भावना किस हदतक पहंच गयी है।

### मलानकी हिटलएशाही।

दक्षिण अफ्रिकाके डाक्टर दाद्ते श्रीनगर (काश्मीर) के एक प्रेस प्रतिनिधिसे कहा कि दक्षिण अफ्रिकामें जो घटनाचक चळ रहा है उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण अफ्रिकाके भारतीयोंकी वही दशा होगी जो हिटलरशाही जर्मनीमें यहूदियोंकी हुई थी।

आपने कहा कि ऐसी स्थितिमें इस बातकी अत्याधिक आवश्यकता है कि भारत तथा पाकिस्तानकी सरकारों द्वारा तत्काल सुनिश्चित तथा कड़ी कार्यवाही की जाय। अब संकोच करने या राजनीतिक आधार पर बातचीत चलानेका अवसर नहीं रहा। अब तो सामयिक कार्यवाही द्वाराही अफ्रिकाकी जनताको और विशेष रूपसे भारतीय जनता को संभावित विनाशसे बचाया जा सकता है।

डा॰ दाद्ने कहा कि मलान सरकार वेहयाईके साथ संयुक्त राष्ट्र संघका विरोध कर रही है। मलान सरकार जो कुछ भी कर रही है वह चीनसे लेकर तुर्की तक समस्त एक्षियाई देशोंकी प्रतिष्ठाके विरुद्ध है। आज यह सवाल नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार संयुक्त राष्ट्र संघके उस निर्णयको पूरा करे जिसमें दक्षिण अफ्रिका, भारत तथा पाकिस्तानके गोलमेज सम्मेलनका आदेश था, अपितु आज इस बातकी और भी अधिक भावश्यकता है कि भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन तथा विश्वके अन्य सभी राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाके भारतीयोंके प्रश्नको वेहद जरूरी समझ कर उस पर तत्काल विचार करें। आज मलान सरकार पूरी तरह दक्षिण अफ्रिकासे भारतीयोंको निकाल भगाने पर तुली हुई है।

श्रीनगरसे डा॰ दादृ अमृतसरको रवाना हो गये। रवाना होनेसे पहले दाद्ने भारतके प्रधान मंत्री पन्डित नेंहरु तथा भारतीय विधान परिषद्के अनेक सदस्योंसे बात-चीत की। असृतसरसे आप करांची पहुँच कर पाकिस्तान सरकारसे भी बातचीत करेंगे।

#### सम्पादक्जीकी बीमारी।

जिस समय बाबा रमतायोगीने अपनी कलिकाल कथामें "प्रवासी" के सम्पादक स्वामी भवानी दयालजीकी बीमारीकी खबर लिखी थी उस समय स्वामीजीकी तबियत बहुत अर्च्छा हो गई थी। लगभग १५ दिनोंतक वे बड़े आराम और सुखसे रहे, किसी प्रकारकी बीमारीका लक्षण दिखाई न पड़ता था। उनका मुख्यरोग दमा तो बिलकुल ही दब गया था और शनै: शनै: शरीरमें शक्ति भी आने लगी थी। ऐसा सोचा गया कि अब संकट-काल बीत गया और मास-दो-मासमें वे पूर्ववत् अपना काम करने लगोंगे। पर प्रकृतिकी लीलाके सामने हमारी सारी आशाएँ

धूलमें मिल गईं। गत २४ जूनकी स्वामीजीका शरीर कुछ गरम मालूम पड़ा और थर्मामिटर लगाकर देखने पर मालम हुआ कि उनके शरीरमें कुछ बुखार है। दूसरे दिन २५ जुनको बुखारने बड़ा उम्र रूप धारण कर लिया और शरीरकी गर्मी १०४ डिग्रीतक पहुँच गई। सारा दिन बेहोशीमें कटा । डाक्टर अम्बालालजी तो आवू चले गये थे पर डाक्टर उमाशंकर प्रसादने इस संकटकी घड़ीमें जिस लगनसे स्वामीजीका इलाज किया उसको हम कभी भल नहीं सकते। रात्रिको बुखार घटकर १०० डिग्रीपर आ गया इसके बाद एक-दो-दिन तक बुखारका कुछ अंश रहा पर डाक्टर के उद्योगसे एकबार पुनः रोगका दमन हो सका । यद्यपि अखार तो जाता रहा पर इधर पनदह दिनोंके अन्दर उनके शरीरमें जो कुछ शक्ति आ गई थी उसे भी वह अपने साथ ही लेता गया । इस समय स्वामी-जीकी निर्बलता बहुत बढ़ गई है और इस लिये यह कहना कठिन हो गया है कि कबतक वे शक्ति संचय कर पर्ववत "प्रवासी" के कार्यको संभाल सकेंगे और

"प्रवासी" के कर्मचारियोंको इस गंभीर जिम्मेदारीसे छुटी मिल सकेगी।

#### M. P. SINGH & BROS.

General Merchants
P. O. Esikoleni, Edendale,
Natal, South Africa.

### Dayal Brothers

Proprietor: R. B. Dayal

High Class Tailors & General Dealers 61 Victoria Street, Durban, Natal, Union of South Africa.

# सरस और मनोरंजक साहित्यके लिए नवरस सचित्र मासिक पत्र हिंदीमें अनुठा है।

नवरसमें कहानियाँ छपती है—सरल और सुन्दर। मनोरंजन करना उनका प्रधान उद्देश्य होता है और भावपूर्ण और सरल भाषा होनेके कारण पाठकोंका ध्यान भी वे आकर्षित करती है। नवरसमें रचनाओंका संकलन विभिन्न विचारधाराओंका ध्यान रखकर होता है। ब्यक्ति और समाजके उथल पुथलकी चर्चा लिलत और कलापूर्ण ढंग से आप नवरसमें पायंगे। नवरसमें विविध प्रकारकी रचनाएं प्रकाशित होती है। देशी विदेशी साहित्यका संकलन, यात्रा वर्णन और रहस्यमयी तथा रोमांचकारिणी कहानियाँ नवरसमें आपको पसंद आयंगी। वार्षिक मृत्य ५) प्रत्येक अंक ॥) नमूनेका अंक आप मुफ्त मँगाकर देखें।

#### विक्रशेतर

विद्यार्थियोंको सामियक और ज्ञानवर्द्धक पठन सामग्री देनेवाला सचित्र मासिक पत्र।
पत्र अत्यन्त सुंदर, सुपाठ्य और सर्वोपयोगी है। विद्यारका यह गौरव है और किशोरोंका पत्र प्रदर्शक—
भवानीद्याल संन्यासी। पत्र इतना सुन्दर निकल रहा है कि हम हिंदुस्तानकी किसी भी भाषाके श्रेष्टसे श्रेष्ट
पत्रोंके साथवालोपयोगी इसका मुकाबिला कर सकते है— गोपालसिंह नेपाली। हमें निश्चय है कि किशोर-अवस्थाके पाठकों को यह पत्र बहुत प्रिय होगा — 'विशाल भारत'।

सार्थिक मृत्य ४) साधारण अंक। हो हिंदुस्तानी प्रेस, पटना ४ Bibar, India.

हिंदीका सर्वोपयोगी मासिक पत्र । उद्देश्य-शुद्ध एवं सात्विक जीवनका निर्माण । गंभीर गवेषणापूर्ण लेख एवं मर्भोदिनी कविताओंसे अलंकृत । समाजमें चरित्र-गठनका संदेशवाहक । ईश्वरभक्ति, कर्तव्य-बोध, धर्मा-भिमान, देशसेवा. समाज संस्कार एवं आत्मोन्नतिका पथ-प्रदर्शक । वार्षिक मूल्य देशके लिये ३) रुपया और विदेशों के लिये केवल ६ शिलिंग।

# सात्विक जीवन यंथ माला।

श्राम् पण्य रहस्य।

श्रीस्वामी शिवानंदजी महाराजकी लिखी हुई यह प्रस्तक अपने ढंगकी अद्वितीय है । ओम्की व्यापकता, श्रेष्टता और महत्तापर उत्कृष्ट रचना । थोडी़सी प्रतियाँ शेष हैं। इन अनमोल प्रंथके कागज और मुद्रणका मृत्य केवल दस आना, सजिल्द बारह आना ।

#### सचित्र हठ योग ।

संसारके सुखोंमें स्वस्थ शरीरही सर्वोपिर सुख है। स्वस्थ शरीरमेंही सवल मन बसता है। यदि आप अपनी खोई हुई शारीरिक शक्तिको पुनः प्राप्त करना चाहते हैं और वह भी पैसे खर्च किये बिना तो योगके अनुभूत उपायोंका आश्रय लें। इस पुस्तकमें प्रतिपादित योगके नियमों और आसन व्यायामोंका अभ्यास करनेसे आपका मन तेज और तन तारुण्यसे चमक उठेगा । सुंदर, सचित्र, सजिल्द पुस्तक का दाम केवल दो रुपया।

#### वैराग्यके पथपर ।

मानवी जीवनका उद्देश्य बहुत ऊँचा है । जिसकी भूलकर और विषय-वासनाओं में फँस कर लोग पतित हो जाते हैं। इस प्रंथमें जीवनको उन्नतिके शिखरपर ले जानेके अनुभूत उपाय बताये गये हैं। विश्वके अशांत एवं दुखद वातावरणमें विचरते हुए भी मनुष्य शांति और सुखका अनुभव कैसे कर सकता है. यह जाननेके लिये इस पुस्तकको पढ्ना चाहिये। सुंदर सजिल्द ग्रंथका मूल्य केवल एक रुपया।

#### मन और उसका निग्रह (दो माग)।

मनकी चंचलता किसीसे छिपी नही है। अतएव उसको अनियंत्रित रूपमे छोड़ देनेसे जहाँ वह मनुष्यको पतनके

सात्विक जीवन । Digitized by Arya Samaj Found<del>ați</del> के सिसी किसी देश हैं उसको वश में लाकर सुपथ पर चलानेसे वह मनुष्यको उत्कर्षके सर्वोच्च सोपानपर पहुँचा देता है। मनके वशीकरण बिना अभीष्टकी सिद्धि असभव है। यदि आप मनको वशमें रखना चाहते हैं तो इस ग्रंथके दोनों भाग को एकवार अवश्य पढ़े। सुंदर सजिल्द दोनों भागका मूल्य क्रमशः एक और तीन रूपया है अर्थात कुल चार रुपया ।

## हमारा ज्ञानवर्धक प्रकाशन:-

| (१) ब्रह्मचर्य नाटक                     | リ    |
|-----------------------------------------|------|
| (२) आध्यात्मिक शिक्षावली (प्रथम खण्ड)   | رااا |
| (३) " " (द्वितीय ")                     | עוו  |
| (४) सचित्र हठयोग (सजिल्द)               | र्   |
| (५) स्वामी शिवानंदकी जीवनी व उनके उपदेश |      |
| (अंग्रेजी)                              | رااه |
| (६) मन और उसका निग्रह (प्रथम खण्ड)      | . 9) |
| (७) " " (द्वितीय ")                     | . 3) |
| (८) ओ३म (प्रणव रहस्य)                   | 11=) |
| (९) वैराग्यके पथपर                      | 9)   |
| (१०) जीवन सौरभ                          | リ    |
| (११) मानव जीवनका रहस्य                  | ー    |
| (१२) राष्ट्रीय जागरणका इतिहास           | リ    |
| (१३) देशके नौनिहालोंसे                  | ラ    |
| (१४) सदाचारका महत्व                     | =)   |
| (१५) काँग्रेसके सभापति                  | (1,  |
| (१६) काँग्रेस चार्ट                     | リ    |
| (१७) स्वास्थ्य पत्र                     | IJ   |
| हमारी लोकप्रिय डायरियाँ तथा कैलंडर जो   |      |

वर्ष बड़े सज-धजके साथ निकलते हैं:-

| (१) राष्ट्रिय डाय | ારી ! | าเก |
|-------------------|-------|-----|
|                   |       |     |
| (३) जनगळ टार      | TTT   | 911 |

(३) सदाचार डायरी। 9=)

मिलनेका पता:-

## जनरल प्रिन्टिङ्ग वर्क्स लिमिटेड ।

८३ पुराना चीना बाजार स्ट्रीट,

कलकत्ता ।

फोन न० २१०४ बड़ाबाजार । तारका पताः भाईकाशी

# जो ध पु क igitized क्रान्न sa कि out at क्रान्न henna कें व क्रान्न का सि है ड

(जोधपुर स्टेटमें स्थापितः सभ्यों की जिम्मेदारी सीमित है।) जीयरमैन-श्री नारायणलाल बंसीलाल

चुकता सूल्यन र र र ५०,००,००० र र र र ५०,००,०००

बैंककी शाखाएँ:-

मारवाड़ : जालोरी गेट, जोधपुर, स्टाक एक्सचेंज, श्री रघुनाथजीका मंदिर, घासमंडी; जोधपुर; खेजका हाउस, जोधपुर सिटी; कुचामन सिटी, नागोर, मेरता सिटी, पाली, रानी, बारमर (मारवाड़)

हैंबई : ५३ टेमरिण्ड छेन, फोर्ट, २०७ कालवा देवी रोड, गांधी चोक, कल्याण, ११८-१२२ काजी सैयद स्ट्रीट, माण्डची, म्युनिसिपल बिल्डिंग, भिवण्डी (जी० थाना) थाना-जामली नाका, १६०९ किंग्सवे, सिकन्द्राबाद। श्रहमदाबाद: मस्कती मार्केट। कलकत्ता: १-१ मिशन रो और ५७ नेताजी सुभाष रोड।

सद्रास: २६, गोविन्द्प्पा नायिक स्ट्रीट, जी. टी. मद्रास।

चालू डिपाजिट खाता : चालू डिपाजिट खाते में ह० १,००,००० तक के दैनिक बाकी रकम पर १।४ सैकड़ा चार्षिक ब्याज मिलेगा। बड़ी रकमों पर खास निश्चित ब्याज दिया जायेगा।

निश्चित द्यविध के डिपाजिट: एक वर्ष अथवा उससे कम समय के लिये लिया जाता है। दर आवेदन करने पर प्राप्त हो सकता है।

सेविंग बैंक खाता : दैनिक बाकी रकम पर १ प्रति सैकड़ा के हिसाब से अथवा मासिक बाकी पर डिपाजिटरोंके साथ तय शर्तों के अनुसार वार्षिक १॥ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जायगा। रु० २०, ००० तक पर ५ से भाग दी जा सके इतनी रकम पर ब्याज दिया जायगा । खाता खोलने वाले सप्ताह में दो वार अधिक से अधिक रु. १०००)तक निकाल सकेंगे। — लोन, आवर ड्राफ्ट और कैश केंडिट: मान्य

ांन, श्रीवर ड्राफ़्ट श्रीर कैश केडिट: मान्य जामिनों पर उधार दिया जाता है।

सेफ कस्टडी के लिये रखी गयी तमाम जामिन-गीरियोंपर डिविडेण्ड एवं ब्याज वेंक वसूल करता है।

बैंक सरकारी जामिनगीरियों तथा पव्लिक कम्पनियों के शेयरों की खरीद बिकी का काम भी छेता है। बैंक सम्बन्धी सब प्रकार का कारोबार किया जाता है। सी. एच. दीवानजी,—मैनेजर.

# मनोरंजनपद सामयिक पुस्तकः-

राष्ट्र-निर्माणके युगमें क्रान्तिकारी विचारधाराओंसे ब्रोत-मोत राष्ट्रीयताका मतिनिधित्व करनेवाली श्रपने ढंगकी तीन ब्रजुपम पुस्तकें—

अन्तिम इच्छा १५ कहानियोंका संग्रह, सजिल्द मू॰१॥॥
आवर्त्तन १७ कहानियोंका संग्रह सजिल्द मू॰१॥॥
आवर्त्तन १७ कहानियोंका संग्रह सजिल्द मू॰१॥
अनुष्ठान मौलिक क्रांतिकारी सामाजिक उपन्यास सजिल्द मू॰३॥॥
एक साथ तीनों पुस्तकें ५॥ ६० में डाक व्यय सहित।

The BENGAL PRINTING WORKS, 21 Synagogue Street, CALCUTTA.

#### प्रवासिता।

यह एक उपन्यास है जिसमें भारतीय एवं प्रवासीजीवनकी एक हदयस्पर्शी सलक है। भाषा-सौष्ठव, अनुभूतिकी तीक्ष्णता एवं कल्पनाकी उदानमें यह उपन्यास
अनोखा है। किस परिस्थितिमें हमारे देशवासियोंको कुळीकबाड़ी वनकर विदेशोंकी शरण लेनी पड़ी है उसका वर्णन
पढ़कर रोम-रोम प्रकंपित हो उठता है। इसका प्रत्येक
अध्याय भावना, कल्पना, आकांक्षा, अनुभूति और अन्तई-दसे ओतप्रोत है। छपाई-सफाई नयनाभिराम। शीप्रही
प्रकाशित हो जायगा।

## दि बंगाल प्रिंटिंग वर्क्स २१, सिनागाम स्ट्रीट, कलकत्ता।

CC 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwal

#### Travel by Sea or Air

Phone: 23313 Tel. Add. "Colonial"

ISMAILBHAI VAHED & SON.

Passenger & Commission Agents

Behram Mahal, Dhobi Talao, Kalbadevi Road,

P.O. Box 2022. BOMBAY, 2.

BRANCH: Station Road, SURAT.

Station Road, NAVSARI.

#### POPATLAL & CO.

General Merchants & Commission Agents Exporters and Importers

P. O. Box 1122, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

#### Morarjee Jivanjee & Co.

IMPORTERS & EXPORTERS

General Merchants

P. O. BOX 837, Tel. Add. JIVANJEE,

Lourenco Marques, P. EAST AFRICA.

#### J. MAGANLAL & Co.,

Brokers & Agents.

115-A, Victoria Street, DURBAN,

P. O. Box 1582, Tel.Add. "Guythri",

Natal, South Africa.

#### BOOKAND BROS.

Music Soloon & Booksellers

Sole Agent for Rama Flute Harmoniums

Hindustani Records

Cable Add. 4 NAND, Durban, O: Box 2524. 85 Victoria 85 Victoria Street,

Durban, Natal, South Africa.

#### B. KAKOOBHAI & CO. LTD.

General Produce Merchants

AND

Commission Agents

Tel. Add. RICHNESS. P. O. Box 675. Rua Araujo No. 82, Lourenco Marques,

Portuguese East Africa.

#### R. B. Maharaj & Sons,

Land, Estate and General Agents Chief Agent:

British America Assurance Company. Agent:

Sun Life Assurance Co. of Canada. General Business Consultants, Book-keepers and Secretaries.

Loan negotiated and Account collected. Landed properties sold & purchased. 335 Church Street, Pietermaritzburg, Natal, Union of South Africa.

## G.S. Maharaj & Son

PROPRIETORS: Crown Clothing Manufactur City Funeral Furnishers

#### HYGIENIC MILLING CO

FARMER AND GENERAL DEALERS

553-555 Church Street, Pietermaritzburg, Natal, South Africa.

#### KASHAVLAL MORARJEE

General Merchant P. O. Box 515, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

#### PATEL & CO.

General Merchants P. O. Box 350, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

#### RAMII RAGHUNATH

Building Contractor

P. O. Box 660, Lourenco Marques, Portuguese East Africa.

#### LALOOBHAI BHULABHAI

Farmer & General Dealer P. O. Box 944, Lourenco Marques. Portuguese East Africa.

Printed and published by Bhawani Dayal Sannyasi at the Pravasi Press, Pravasi-Bhawan Adarshnagar, Ajmer, India.

an

ur

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

